

## सप्तशील

भारतवर्ष का सनातन स्वधर्म प्रतीची से आगत असुरतन्त्र के साथ संवर्ष कर रहा है। प्रतीची की श्रासुरी-सम्पद् श्रानेक नाम से विख्यात है: यूँ जीवाद, समाजवाद, कम्यूनिज़म, प्रयोगवाद इत्यादि; किन्तु ये समस्त सम्प्रदाय एक ही जननी—जडवाद—की सहोदर सन्तान हैं। जडवाद मनुष्य को एक श्राकस्मात् श्राविभूत पशु से श्रिषिक कुछ नहीं मानता। इसका महामन्त्र है इन्द्रियसीख्य का श्रानन्त परिग्रह।

प्राचीन भारतवर्ष के प्रांगण में भी एक ऐसा ही संघर्ष हुन्ना था। वैशाली में केन्द्रस्थ लिच्छ्रविनाण के वृष्जिसंच का पतन उस संघर्ष का उपाख्यान है।

मगधराज अजातशतु ने वृष्जिसंघ के साथ युद्ध में असफल रहकर, वृष्ण्यसंघ के स्वधर्म को नष्ट करने का कुचक रचा था। उस कुचक में वृष्णिसंघ के शासक, लिच्छ्यवि-गण् ने अजातशत्रु की सहायता की थी। लिच्छ्यवि-गण् का एक वर्ग पारसीक असुरतन्त्र का उपा-सक होने के कारण अधर्म का अनुयायी था। वृसरा वर्ग, स्वधर्म की परम्परा का प्रज्ञाविहीन उपासक मात्र। अधर्म के आघात से वृष्णिसंघ अपने स्वधर्म से स्लिलित हो गया। और वृष्णिसंघ महाजनपद को मगधराज ने जीत लिया।

# सप्तशील

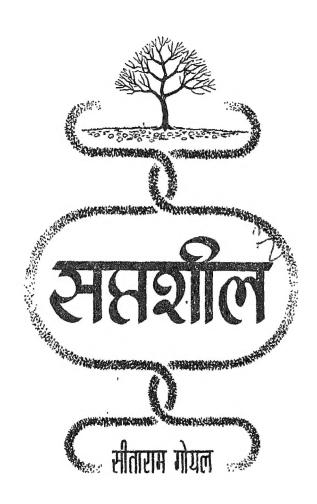

 प्रकाशक:

ज्योत्स्ना प्रकाशन, दिल्ली।

9 9 9

वितरकः

भारती साहित्य सदन—@ ३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्ली—१

. .

प्रथम वार : त्रावर्ग,

मूल्य : ना)

बावरण जिल्पिस्ट्टाक्टर on पाल बंधु

. .

मुद्रक : श्रो गोगीनाय सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली । कि कम्यूनिजम तथा पूंजीवाद इत्यादि परस्पर विपक्षी हैं। यह एक भयानिक भूल है। इतिहास साक्षी है कि पूंजीवाद तथा समाजवाद श्रादि की सहायता से ही कम्युनिजम का इतना प्रचार-प्रसार हो सका है।

भारतवर्ष का शासन अधुना जिस वर्ग के हाथ में है वह, प्रतीची के विद्यापीठों में शिक्षित होने के कारण, प्रतीची के अमुर-तन्त्र का ही अनु-यायी है। शासकवर्ग का अधिकांश, सत्तारूढ़ होने के निमेष से, अनवरत ही, कम्यूनिजम का समर्थन करता रहा है। कम्यूनिजम ने यूरोप तथा एशिया के अनेक स्वाधीन राष्ट्रों का स्वातन्त्र्य हरण करके, उन राष्ट्रों के स्वधर्म का उच्छेद किया और उनकी जनता पर अभूतपूर्व अनय-व्यसन आपातित किया। हगारे शासकवर्ग ने तुरन्त ही स्वीकार कर लिया कि कम्यूनिष्ट साम्राज्य उनकी पुण्यभूमि है और कम्यूनिष्ट नेता उनके मर्यादा-पुरुषोत्तम। कम्यूनिष्ट नामधारी हिंस पिशाचों के गले में माला डालकर तथा उनके पादाय का अवलेह करके हमारा शासकवर्ग अभी तक नहीं अधाया।

श्रव, सह्सा, कम्यूनिजम की सैन्यवाहिनी भारतवर्ष के उत्तरवर्ती सीमान्त पर श्राकान्त है। भारतवर्ष के श्रम्यन्तर कम्यूनिजम का एक विशाल, सम्बल-सम्पन्न तथा दृढ़ानुशासित क्रत्यपक्ष श्रनवरत कर्मरत है। किन्तु शासकवर्ग ने श्रभी तक श्रपने विलास-विगलित नेत्र उन्मीलित नहीं किए। यदि किसी-किसी का मानस श्राशिङ्कत हुश्रा है तो वह यह मान कर सन्तोष कर लेता है कि यूरोप तथा श्रमेरिका के पूँजीवादी एवं समाजवादी देश, हमारे श्रपने हाथों से हमारे श्रपने घर में लगाई श्राम का शमन कर देंगे। यह भी विनाश का पथ है।

भारत का परित्राण यदि सम्भव है तो उसी अवस्था में जब कि भारत का सनातन स्वधमं पुनरोत्थान करे। एक बार पहिले भी, ऐसी ही स्थिति में, स्वधमं का पुनरोत्थान हुआ था। उस पुनरोत्थान के प्रतिष्ठाता थे प्रातःस्मरणीय छत्रपति शिवाजी तथा गुरु गोविन्दिसह। किन्तु उन महा-पुरुषों का क्षात्र अभिव्यक्त होने के पूर्व भारत में ब्राह्मण्य अभिव्यक्त हो चुका था। आज भारत में ब्राह्मण्य का अभाव है। फलस्वरूप क्षात्र का भी। शेष रह गई है विणिक्-वृत्ति तथा शूद्ध-समवाय की तमस्तन्द्रा।

#### : ६ :

यह सम्भव है कि उपन्यास के कतिपय पात्रों में, पाठक-गण को, भारत के कितपय वर्तमान महामात्यों की प्रतिकृति का ग्राभास मिले । यदि ऐसी कोई समानता है तो वह ग्रनायास ही ग्रनुष्ठित हुई है । ग्रधर्म-रत व्यक्तियों की सार्वकालीनता के कारण । लेखक के किसी पूर्वकित्पत प्रयास के कारण नहीं । ग्रधर्म के ग्रनुयायी, प्रत्येक युग में, नित्यनूतन जन्म धारण करते हैं । वृज्जिसंघ के राजा रत्नकीर्ति तथा दण्डवल-महामात्य सुनक्वत तो केवल ग्रतीत काल के ही ग्रभिनेता नहीं । वे वर्त-मान में भी विद्यमान हैं ।

#### : 19

उपन्यास की भाषा के विषय में भी मुक्ते कुछ कहना है। शुद्ध हिन्दी का उपहास मैंने अनेक वार सुना है। किन्तु फिर भी शुद्ध हिन्दी में मेरा विश्वास अचल है। 'प्रगतिवाद' के पुजारी जिस 'जनवासी' का डिण्डिम-घोष अहर्निश करते रहते हैं उसके प्रति मैंने कभी लोभ का अनु-भव नहीं किया।

उपन्यास की कथावस्तु अति-प्राचीन होने के कारण मैंने कतिपय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बहुत दिन से प्रचलित नहीं रहे। विशेषकर, संगीत, स्यापत्य, शस्त्रास्त्र तथा शासनव्यवस्था के सम्बन्ध में। मैंने वे शब्द कौंटल्य के अर्थशास्त्र, भरत के नाट्यशास्त्र तथा त्रिपिटक के विविध ग्रन्थों से लिए हैं। उनके अर्थ की एक सूची उपन्यास के अन्त में उपलब्ध है। पाठक-गण पाठारास्त्र के पूर्व सूची का अवलोकन कर लें।

भाषा के सम्बन्ध में मेरी घारणा है कि वह विचार का बाहन होनी चाहिए। समय एवं स्थान के निविध वैशिष्ट्य का वाहन भी। २५०० वर्ष पूर्व के पात्रों को 'जनवाणी' मं भुखरित करने का साहस मैं नहीं कर पाया।

उपमोगवाद का विचार वहन करने के लिए 'जनवाणी' सर्वधा समर्थ है। वह विचार केवल वस्तुसमुदाय के क्य-विक्रय तथा नरनारी के मिथुन-संयोजन पर विवाद करके अपनी पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है। किन्तु जिसको क्य-विक्रय तथा मिथुनसंयोजन के परे भी कुछ कहना है उसको यथायोग्य भाषा का ही त्राश्रय लेना पड़ेगा।

उपभोगधाद का उपासक हमारा शासकवर्ग, मुहुर्मुहु, 'जनता' की दुहाई देता है। किन्तु केवल भाषा के विषय में ही। जव-जब उपभोग की मात्रा का प्रसंग प्रस्तुत होता है तब-तब 'जनता के नेतायों' की दृष्टि, जनजीवन पर से अपसरित होकर, न्यूयार्क की फिपथ ऐवेन्यू पर निविष्ट हो जाती है। यह मिथ्याचार है, प्रवञ्चना है।

मैं उपभोग की उसी मात्रा को वाञ्छनीय मानता हूँ जो हमारी जनता को, अपने सम्बल से, अपने देश में ही, समानरूप से उपलब्ध हो सके। किन्तु भाषा के विषय में मैं जनता की शरण लेने के लिए प्रस्तुत नहीं। भाषा के विषय में भारतवर्ष के मनीपी तथा महाकवि ही मेरे लिए प्रमाग हैं। जिस जनता ने उनको अपनाया है वह, जागृत होते ही, मेरा भी तिरस्कार नहीं करेगी।

#### 5

उपन्यास को लिपिबद्ध मैंने किया है। किन्तु इसकी कथावस्तु, भाषा, भाव, गौली, चरित्र-नित्रण त्रादि के विकास में, मेरे मित्र श्रीमुकुन्द ने मेरी अनवरत सहायता की है। मुकुन्द के समान संस्कृतज्ञ तथा श्रास्त्राध्यायी के सहयोग विना उपन्यास में अनेक त्रुटियाँ रह जातीं।

मैं यह नहीं कहता कि उपन्यास त्रुटिक्हीन है। इसकी अनेक त्रुटियों से तो मैं स्वयं अवगत हूँ। सामर्थ्य के अभाव में जानते हुए भी, मैं उन त्रुटियों को दूर नहीं कर पाया। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का मेरा यह प्रथम प्रयास है।

जपन्यास में ऐसी भी अनेक त्रुटियाँ हैं जिनको मैं, अहंकारवश, अपने-श्राप नहीं देख पा रहा । आशा है कि सहृदय पाठक-गण मेरा ध्यान उस ओर आकृष्ट करके सुभे अनुगृहीत करेंगे ।

१६/११, शक्तिनगर, दिल्ली । ज्येष्ठ शुक्ला पञ्चमी, विकमाब्द २०१७ ।

सीताराम गोयल



यावास के यलिन्द पर ध्यानावस्थित, महास्थविर पूर्ण मैतायणी-पुत्र ने, नेत्र उन्मीलित करके, यपने सन्मुख परिवेर्ण मे प्रस्तुत, तरुण श्रमण को दृष्टिगोचर किया।

श्रमण सर्वथा दर्शनाभिराम थे। दीर्घाकार प्रतनु देहभार। उन्नत जलाट। वर्तुलाकार वक्त्र। अर्घोत्फुल्लित अरिवन्द-सा अक्षियुगल। रक्ताभ रेखामात्र मे अभिव्यक्त अधरोष्ठ। उन्नमित नासिका। सिह-सहश स्नायु-पुष्ट स्कन्ध। प्रशस्त वक्षस्थल। आजानु भुजदण्ड। प्रत्येक अवयव मानो सौष्ठव का पराकाष्ठा-प्रतीक था। काषायवस्त्रो मे विकीर्ण होकर भी विद्युत्-दुति-सा देदीप्यमान था उनके अनावृत गात्रो का गौरवर्ण।

श्रमण की वयस तीस वर्ष से प्रधिक नहीं थी। उस सत्त्व-सम्पदा की सृष्टि करते समय विधाता ने कदाचित ही यह कल्पना की हो कि उसमें सहज-स्फूर्त शौर्य-शिवत, एक दिन, सयम से शुद्ध होकर, शान्त एव शीतल हो जाएगी। उसमें श्राकर्षण का ग्रतिरेक ग्रवास्थित करते समय श्रनगदेव को यह ग्राशका नहीं थी कि, एक दिन, वह समस्त सौन्दर्य-राशि, सहसा, सुरा एव मुन्दरी की ग्राराधना त्यागकर, एक ग्रन्य साधना की ग्रोर उन्मुख हो उठेगी।

किन्तु परमार्थ-परायण पुरुष ने, परिपूर्ण यौवन के पूर्वाह्ल मे ही, विधाता का विधान विफल कर दिया था। उनके गात्रपुज मे गौरवान्वित, मन्मथ की मनोकामना, मरण का वरण करके, मूक हो गई थी। जो शरीर, शौर्य एवं शृङ्कार की रसोमियो पर दो दिन दोलायमान होकर्शिशर में शीर्ण शतपत्र के समान अनन्त काल के आवर्त मे अन्तिहित हो जग्ता, वही शरीर अब सतत् सन्तोष की धुरधार पर निस्पन्द निष्ठायमान होकर अर्ह्तव-अर्जन के लिए आत्मा का अनुयायी बना था।

तरुए श्रमण ने, बढ़ाञ्जलि प्रभिवादन अर्पण करके, महास्थविर को सम्बोधित किया: "भन्ते! क्या श्रापको इस समय ग्रवकाश है?" सप्त--२ महास्थविर ने, मुस्करा कर, उत्तर दिया: "श्रावुस उदय ! मैं तेरी ही प्रतीक्षा में उपासीन हूँ। जा, श्रासन ले श्रा।"

त्रायुष्मान उदय, ग्रालिन्द पर ग्रारोह्ण कर, ग्रावास में प्रविष्ट हो गए।
महास्यविर की हिप्ट किंचित उन्निमत हुई ग्रौर ग्रपने हिष्टिपथ पर
उन्नत-शीर्ष कौशास्त्री की सौथश्रुङ्गमाला पर निविष्ट हो गई। सूर्योदय
की ग्रिनिन्ध ग्रहिणमा से ग्रालिन्पित-से थे वे ग्राभ्रभेदी हर्म्यशिखर। किन्तु
प्रत्येक प्रासाद के गर्भ में, गतरात्रि में संगृहीत ग्रालस्य ग्रभी तक ग्रक्षुण्ण
था। प्रायाद-प्रासाद के शयनकक्षों में, स्वर्ण-विरचित, मिण-खचित,
तूल-गिनत तल्पास्तीर्ण पर्यकों पर, कौशास्त्री के कुलपुत्र एवं कुलस्त्रियाँ
शायमान थे।

कालिन्दी-कूल के हिमशीतल वीचि-विलास से विक्षुब्ध-सा, प्रातःकाल का प्रगत्भ पवन, वत्सराज उदयन की कीड़ास्थली के ग्रवरुद्ध वातायनों से विफल विग्रह करके विरक्त हो गया था। प्रभात की प्रथम प्रकाशर्रेखा के साथ शत-शत स्वरों में प्रस्फुटित, विहगकुल का विमल कलरव, जागृत जनजीवन के कोलाहल ने कविलत कर लियाथा। प्रासादमाला के उत्संग-उत्संग से उद्घोषित, तूर्यवाद्य की उद्वोधन-ध्वनि, वारम्वार, तारसप्तक नक ग्रारोह करके मन्द्रस्थान पर ग्रवरोह कर चुकी थी।

किन्तु कौजाम्बी के क्लान्त-कलेवर कुलपुत्रों तथा कुलाङ्गनाभ्रों ने, न नेत्रोन्मीलन किया, न पार्व-परिवर्तन । शिशिर-ऋतु की श्रुंगारमधी घर्वरी को, गीत, वाद्य, नृत्य, भ्रापान एवं ग्रभिसार के समारोह में श्रिति-वाहिन करने वाले वे भ्रन्य के भ्रनन्य भ्राराधक, अपराह्ण के समय शय्या-त्याग करने के भ्रम्यासी थे। उस वेला तक उनके विलास-विगलित वपु, एक भ्रन्य मधुपामिनी में मन्मय-महोत्सव मनाने के लिये, पुनरेण भ्रधीर होने लगते थे।

कौशाम्बी से ग्रनतिदूर, धर्मसघ के विहार, घोपिताराम, में प्रत्यूष की प्रथम किरण के साथ शय्यात्याग करने वाला भिक्षुसंघ, नित्यकर्म से निवृत्त होकर, तथागत द्वारा कथित शिक्षापदों के श्रवण-श्रावण तथा पठन-पाठन मे दत्तिचित्त था—विलास से विपाक्त वातावरण को मन्त्र-पूत करना हुग्रा सा।

ग्रार्यावर्त के प्राच्य प्रान्त तथा मध्यमण्डल में, पूर्व से पिहनम तथा उत्तर से दक्षिगा. सर्वत्र स्थापित थे ऐसे ही ग्रनेक संघाराम—ऐहिक ऐपणा की मृगमरीचिका में मार्ग-अब्द तथा प्राणिहिंसा के पापपंक में पिरमण्जित पुण्यभूमि को, पुनरेण, श्रात्मान्वेषण तथा धर्माचरण के पावन पथ पर प्रतिब्ठित करने के लिए। ग्रायावर्त के ग्रनेकानेक परमार्थ-परायण स्त्री-पुरुषों ने, केश-रमश्रु मुण्डित करना कर, काषाय-वस्त्र घारण करके ग्रागार से ग्रनागरिक होकर, तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के पुण्य-पथ पर पदार्पण किया था।

मैत्रायराीपुत्र का, उपेक्षा से उपिलप्त मुखमण्डल, कौशाम्बी के कलु-पित कलेवर की ग्रोर से ग्रपसरित होकर, ग्रपने सन्मुख उपासीन ग्रायुष्मान उदय की ग्रोर ग्रवनत हुग्रा। शिष्य ने, विनम्र वास्ती में, ग्रावार्य की सम्बो-धित किया: "भन्ते! ग्राप ग्रनुज्ञा दें तो मैं महापरिनिर्वास्त सुक्त का ग्रनुधावस्त करूँ।"

महास्थिवर ने पूछा: "श्रावृत्त ! क्या तूने सम्पूर्ण मुक्त मुखस्य कर लिया है?"

"भन्ते ! मैंने सम्पूर्ण सुक्त मुखस्थ कर लिया । किन्तु....."

आयुष्मान उदय ने, अपना कथन समाप्त किए विना ही, मुख अवनत कर लिया।

महास्थिवर तुरन्त समक्ष गए कि शिष्य को किसी शंका का समाधान ग्रपेक्षित है। तरुए श्रमण का मानस किसी द्वन्द से दिग्ध था। किन्तु प्रश्न पूछ कर शिष्य की मनोभावना से ग्रवगत होना, महास्थिवर की शिक्षण-प्रणाली के प्रतिकृत था। महास्थिवर का विश्वास था कि प्रत्येक साधक, यथासाध्य ग्रात्मान्वेषण करके, ग्रपनी शंका का समाधान स्वयं ही खोजे तो साधना सुदृढ़तर होती है। शिष्य के लिए ग्राचार्य से साहाय्य-याचना उसी ग्रवस्था में उचित थी, जब कि वह स्वयं ग्रपनी शंका का समाधान पाने में, ग्रन्ततः ग्रसफल रहे।

मैत्रायर्गीपुत्र ने अपने नेत्र निमीलित करके कहा: "आवुस! मुखस्थ का अनुश्रावरा कर। मैं तेरे मुख से महापरिनिर्वाण मूक्त का श्रवरा करूँगा।" ग्रायुष्मान उदय सावधान होकर उपासीन हुए। फिर वे, महास्थितर के मुखमण्डल पर ग्रपनी हिष्ट ग्राविष्ट करके, श्रद्धासम्पन्न स्वर-ग्राम में, सूक्त का ग्रनुश्रावरण करने लगे:

''मैंने ऐसा सुना है।

"एक समय भगवान राजगृह के गृधकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस समय मगधराज अजातशत्रु वैदेहीपुत्र ने, वृष्जियों पर अभियान करने की कामना से, सोचा: 'मैं इन महद्धिक, महानुभाव वृष्जियों को उच्छिन्न करूँगा, वृष्जियों का विनाश करूँगा, वृष्जियों पर अनय-व्यसन अपातित करूँगा।'

"तब मगधराज प्रजातशत्र वैदेहीपुत्र ने मगध के महामात्य, वर्षकार ब्राह्मण को वुलाकर कहा: 'ब्राह्मण ! तुम जाओ । जहाँ भगवान हैं वहाँ जाओ । जाकर, मेरी स्रोर से, भगवान के चरणों में शिरसा वन्दना करो । अल्प-आवाध, अल्प-आतंक, लघु-उत्थान, सुखिवहार पूछो । भगवान से कहो कि भन्ते ! मगधराज अजातशत्रु वैदेहीपुत्र, भगवान के चरणों में, शिरसा वन्दना करता है; अल्प-आवाध, अल्प-आतंक, लघु-उत्थान, सुखिवहार पूछता है । श्रीर भगवान से कहो कि भन्ते ! मगधराज अजातशत्रु वैदेहीपुत्र, वृज्जियों पर श्रीभयान करने की कामना से सोचता है— मैं इन महद्धिक, महानुभाव वृज्जियों को उन्छिन करूँगा, वृज्जियों का विनाश करूँगा, वृज्जियों पर श्रीभयान करने की कामना से सोचता है को कहें वह सम्यक्-रूपेण ग्रहण करके मुक्ते वतलाओ । तथागत कभी वित्रध्य नहीं कहते।'

"भगध का महामात्य, वर्षकार ब्राह्मण, मगधराज अजातशत्र वैदेहीपुत्र की वात सुन कर, 'श्रच्छा, भो!' कहकर, सुन्दर-सुन्दर यान जुतवा कर, सुन्दर यान पर आरोहण करके, सुन्दर-सुन्दर यानों के साथ, राजगृह से निकला। जहाँ गृझकूट पर्वत था वहाँ गया। जितना यान का मार्ग था उतना यान से जाकर, यान से अवरोहण करके, पदाति ही भगवान के समीप गया। जाकर भगवान का सम्मोदन किया। सम्मोदन जिस प्रकार किया जाता है उसी प्रकार करके, एक ग्रोर उपासीन हो गया। एक ग्रोर उपासीन हो कर, मगब का महामात्य, वर्षकार ब्राह्मण, भगवान से बोला:

'हे गौतम! मगधराज अजातशत्रु वैदेहीपुत्र आप गौतम के चरणों में शिरसा वन्दना करता है; अल्प-आबाध, अल्प-आतंक, लघु-उत्थान, सुखिवहार पूछता है। हे गौतम! मगधराज अजातशत्रु वैदेहीपुत्र वृज्जियों पर अभियान करने की कामना से सोचता है—मैं इन महद्धिक, महानुभाव वृज्जियों को उच्छित्न करूँगा, वृज्जियों का विनाश करूँगा, वृज्जियों पर अनय-क्यसन आपातित करूँगा।'

"जस समय आयुष्मान आनन्द, भगवान के पीछे की और जपस्थान करके, भगवान पर व्यजन आन्दोलित कर रहे थे। तब भगवान ने आयुष्मान आनन्द को सम्बोधित किया:

'स्रानन्द! क्या तूने सुना है कि वृज्जि-गण ग्रिभन्न-सन्तिपात हैं, सन्तिपात-बहुल हैं ?'

'भन्ते ! मैंने सुना है कि वृष्टिजगण ग्रभिन्न-सन्निपात हैं, सन्निपात-बहुल हैं।'

'जब तक, ग्रानन्द! वृज्जि-गए। ग्रिभन्त-सन्निपात, सन्निपात-बहुल रहेंगे, तब तक, ग्रानन्द! वृज्जि-गए। की वृद्धि ही समभना, हानि नहीं।

'ग्रानन्द ! क्या तूने सुना है कि वृष्णिज-गए। सम्भूत होकर सन्निपात करते हैं, सम्भूत होकर समुत्थान करते हैं, सम्भूत होकर करएीय कर्म करते हैं ?'

'भन्ते ! मैंने सुना है कि वृज्जि-गए। सम्भूत होकर सन्निपात करते हैं, सम्भूत होकर समुखान करते हैं, सम्भूत होकर करएीय कर्म करते हैं।'

'जब तक, भ्रानन्द ! वृष्ठिज-गएा सम्भूत होकर सन्निपात करते रहेंगे, सम्भूत होकर समुत्थान करते रहेंगे, सम्भूत होकर करणीय कर्म करते रहेंगे, तब तक, ग्रानन्द ! वृष्ठिज-गएा की वृद्धि ही समभना, हानि नहीं।'

'ग्रानन्द! क्या तूने सुना है कि वृष्जि-गर्ग श्रप्रज्ञप्त को प्रज्ञप्त नहीं करते, प्रज्ञप्त का उच्छेद नहीं करते ग्रौर, जिस प्रकार प्रज्ञप्त है उसी प्रकार सनातन वृष्जि-धर्म को ग्रहग्ग करके, ग्राचरग्ग करते हैं ?'

'भन्ते ! मैंने सुना है कि वृज्जि-गर्ग अप्रज्ञप्त को प्रज्ञप्त नहीं करते, प्रज्ञप्त का उच्छेद नहीं करते और, जिस प्रकार प्रज्ञप्त है उसी प्रकार सना-तन वृज्जिधर्म को ग्रहण करके, ग्राचरण करते हैं।' 'जब तक, ग्रानन्द ! वृष्जि-गर्ग ग्रप्रज्ञप्त को प्रज्ञप्त नहीं करेंगे, प्रज्ञप्त का उच्छेद नहीं करेंगे ग्रीर, जिस प्रकार प्रज्ञप्त है उसी प्रकार सनातन वृष्जि-धर्म को ग्रहग् करके, ग्राचरग् करते रहेंगे, तब तक, ग्रानन्द ! वृष्जि-गर्ग की वृद्धि ही समक्षना, हानि नहीं।

'ग्रानन्द ! क्या तूने सुना है कि वृज्जि-गए। ग्रपने वृज्जि-जनपद के वृज्जि-गुहजनों का सत्कार करते हैं, ग्रहकार करते हैं, मान करते हैं ग्रीर, ग्रहजनों की पूजा करके, उनकी श्रोतव्य बातों का श्रवए। करते हैं ?'

'भन्ते ! मैंने सुना है कि वृज्जि-गगा अपने वृज्जि-जनपद के वृज्जि-गुरुजनों का सत्कार करते हैं, गुरुकार करते हैं, मान करते हैं और, गुरुजनों की पूजा करके, जनकी श्रोतव्य बातों का श्रवण करते हैं।'

'जब तक, ग्रानन्द ! वृष्जि-गए। अपने वृष्णि-जनपद के वृष्णि-गुरु-जनों का सत्कार करते रहेंगे, ग्रुरुकार करते रहेंगे, मान करते रहेंगे ग्रीर, ग्रुरुजनों की पूजा करके, उनकी श्रोतव्य बातों का श्रवए। करते रहेंगे, तब तक, ग्रानन्द ! वृष्णि-गए। की वृद्धि ही समभना, हानि नहीं।

'ग्रानन्द ! क्या तूने सुना है कि वृज्जि-गग् ग्रपनी कुलस्त्रियों भ्रथवा कुलकुमारियों का ग्रपहरग् करके बलात् उन्हें ग्रपने ग्रावास में भ्रवहद्ध नहीं करते ?'

'भन्ते ! मैंने सुना है कि वृज्जि-गरा अप्रनी कुलस्त्रियों अथवा कुल-कुमारियों का अपहररा करके बलात् उन्हें अपने आवास में अवरुद्ध नहीं करते।'

'जब तक, म्रानन्द ! वृज्जि-गरा भ्रपनी कुलस्त्रियों भ्रथवा कुलकुमा-रियों का भ्रपहरम् करके बलात् उन्हें भ्रपने भ्रावास में भ्रवरुद्ध नहीं करने रहेंगे, तब तक, म्रानन्द ! वृज्जि-गरा की वृद्धि ही समक्षना, हानि नहीं।

'ग्रानन्द! क्या तूने मुना है कि वृज्जि-गरा ग्रपने वृज्जिनगर के ग्राम्यन्तर एवं बाह्यान्तर वृज्जि-चैत्यों का सत्कार करते हैं, गुरुकार करते हैं, मान करते हैं और, उन चैत्यों की पूजा करके, उनकी पूर्वकृत, पूर्वदत्त धार्मिक बिन का परिहार नहीं करते?'

'भन्ते ! मैंने सुना है कि वृज्जि-गर्गा ग्रपने वृज्जिनगर के आभ्यत्तर एवं बाह्यान्तर वृज्जिचैत्यों का मत्कार करते हैं, गुरुकार करते हैं, मान करते हैं ग्रौर, उन चैत्यों की पूजा करके, उनकी पूर्वकृत, पूर्वदत्त वार्मिक बिल का परिहार नहीं करते।'

'जब तक, म्रानन्द ! वृज्जि-गर्ग अपने वृज्जिनगर के भ्राभ्यन्तर एवं बाह्यान्तर वृज्जि-चैत्यों का सत्कार करते रहेंगे, गुरुकार करते रहेंगे, मान करते रहेंगे भ्रौर, उन चैत्यों की पूजा करते हुए, उनकी पूर्वकृत, पूर्वदत्त धार्मिक बिल का परिहार नहीं करते रहेंगे, तब तक, भ्रानन्द ! वृज्जि-गर्ग की वृद्धि ही समभना, हानि नहीं।

'श्रानन्द ! क्या तूने सुना है कि वृष्टिज-गरग ग्रहंतों की धार्मिक रक्षा, भ्रावररा, ग्रुप्ति सम्यक्-रूपेरा करते हैं, जिससे कि भ्रनागत ग्रहंत् उनके राज्य में भ्रावें तथा भ्रागत श्रहंत् राज्य में सुख से विहार करें ?'

'भन्ते ! मैंने सुना है कि वृष्णि-गए। ग्रहितों की धार्मिक रक्षा, ग्राव-रएा, ग्रुष्ति सम्यक्-रूपेएा करते है, जिससे कि ग्रनागत ग्रहित् उनके राज्य में ग्रावें तथा ग्रागत ग्रहित राज्य में सुख से विहार करें।'

'जब तक, आनन्द! वृष्जि-गए। आहंतों की धार्मिक रक्षा, आवरएा, ग्रुष्ति सम्यक्-रूपेण करते रहेंगे, जिससे कि धनागत आहंत् उनके राज्य में आते रहें तथा आगत आहंत् राज्य में सुख से विहार करते रहें, तब तक, आनन्द! वृष्जि-गए। की वृद्धि ही समक्षना, हानि नहीं।

"तब भगवान ने मगध के महामात्य, वर्षकार ब्राह्मण, को सम्बोधित किया: 'ब्राह्मण! एक समय मैं वैशाली के सारदन्द चैत्य में विहार कर रहा था। वहाँ मैंने वृज्जि-गण को इन सात अपरिहाणीय धर्मों का उप-देश दिया था। जब तक, ब्राह्मण! वृज्जि-गण में ये सात अपरिहाणीय धर्मों का अपरिहाणीय धर्मों का अपरिहाणीय धर्मों का आचरण करते रहेंगे, तब तक, ब्राह्मण ! वृज्जि-गण की वृद्धि ही सम-भना, हानि नहीं।'

"यह सुनकर मगध का महामात्य, वर्षकार ब्राह्मण, बोला: हे गौतम ! एक ही अपरिहाणीय धर्म में स्थित रहने पर वृज्जिगण की वृद्धि समभनी चाहिए, हानि नहीं। सात अपरिहाणीय धर्मों की तो बात ही क्या है। हे गौतम ! मगधराज अजातशत्रु वैदेहीपुत्र के लिए यह उचित नहीं कि, उपजाप अथवा भेद की नीति का त्याग करके, वृज्जिगण के साथ युद्ध

करें। हन्त ! हे गौतम ! श्रव मैं जाता हूँ। मैं बहुकृत्य, बहुकरणीय हूँ।' 'ब्राह्मण ! इस समय तू जिस कर्म का काल समभता है।'

"तव मगध का महामात्य, वर्षकार ब्राह्मण, भगवान के भाषण का ग्रिभनन्दन तथा ग्रनुमोदन करके, ग्रासन से उठकर, चला गया.....।"

श्रायुष्मान उदय का शब्दप्रवाह, सहसा, संरुद्ध हो गया। मैत्रायणी-पुत्र के मुख पर सन्तोप श्रंकित था। शिष्य ने, सूक्त के अनुश्रावण में, किसी स्थल पर भी, एक अनुस्वार की भूल नहीं की थी। श्राचार्य कुछ क्षणा तक प्रतीक्षा करते रहे कि शिष्य, मध्य में विस्मृत वाक्य का स्मरण करके, पुनरेण श्रनुश्रावण श्रारम्भ करे। सूक्त की प्रथम भाणवार का भी श्रीधकांश श्रभी श्रवशिष्ट था।

तब महास्थविर ने, शिष्य की सहायता के निमित्त, ग्रनन्तर वाक्य का श्रावरण किया : "तब भगवान ने, मगध के महामात्य, वर्षकार ब्राह्मर्गा, के चले जाने पर, तुरन्त ही, त्रायुष्मान ग्रानन्द की सम्बोधित किया.....।"

किन्तु आयुष्मान उदय पूर्ववत् मौन रहे। मैत्रायरापित्र ने, नेत्र उन्मीलित करके, शिष्य की ओर देखा। फिर उदय को, विजिक्तिन्सा उपासीन पाकर, उन्होंने कोमल स्वर में उपालम्म किया: "आवुस उदय! महापरिनिर्वाण सूक्त तथागत का अन्तिम धर्मोपदेश है। इस सूक्त के अनुश्रावरा में असावधानता उचित नहीं।"

श्रायुष्मान उदय ने, विनयपूर्ण वास्ति में, निवेदन किया : "भन्ते ! सूक्त का सूत्र मुऋसे विस्पृत नहीं हुआ।"

"तव ?"

"मन्ते ! जब-जब मैं महापरिनिर्वाण सूक्त की इस प्रथम भाणवार पर मनन करता हूँ तब-तब मेरे मानस में एक आशंका का उदय होता है।"

"कैंसी ग्राशंका, ग्रावुस !"

"भन्ते ! मैंने सुना है कि वर्षकार ब्राह्मण इस समय वैशाली में विद्यमान है।"

"हाँ, आवुस! वर्षकार बाह्मणा, प्रायः पाँच वर्ष से, वृष्ण्जिसंघ का विनिश्चय-महामात्य है।" "भन्ते ! मैंने यह भी सुना है कि वैद्याली के लिच्छविगण, अपने अपरिहासीय धर्मों का परित्याग करके, अधर्म का आचरस कर रहे हैं।"

"यह समाचार भी सत्य है, श्रावुस ! वैशाली से प्रत्यागत प्रत्येक पुरुष लिच्छवि-गए। के ग्रानाचार की कथा कहता है।"

"भन्ते ! जब-जब मैं महापरितिर्वाण सूक्त की प्रथम भाणावार पर मनन करता हूँ तब-तब मेरा मन कहता है कि वर्षकार बाह्मण मगथराज भ्रजातशत्रु का गूढ़पुरुष है भ्रौर उसने, उपजाप एवं भेदनीति से वृज्जिसंघ का विनाश करने के लिए ही, लिच्छिव-गण का विश्वास प्राप्त किया है। वर्षकार ब्राह्मण ही वस्तुतः वैशाली में भ्रनाचार को प्रोत्साहित कर रहा है।"

महास्थविर का मुखमण्डल एक व्यंगमयी मुस्कान से सिक्त हो गया। उस व्यंग में विद्वेष प्रथवा उपहास का नहीं, स्नेह का ही उद्रेक था। एक क्षरा मौन रह कर, वे बोले: "ग्रावुस उदय! सूक्त का सूत्र तो तुफ्तसे विस्मृत नहीं हुग्रा। किन्तु यह ग्रवश्य विस्मृत हो गया कि तू, इस समय, वैशाली का क्षत्रियकुमार उदय लिच्छविपुत्र नहीं वरन् धर्मसंघ में उपसम्पन्न उदय भिक्षु है।"

स्रायुष्मान उदय ने स्रपना मुख स्रवनत कर लिया। श्राचार्य की भत्सेना का उत्तर उनके पास नहीं था। उत्तर होता तो भी स्राचार्य के साथ विवाद करना धर्मविनय के विपरीत था। तब मैत्रायणीपुत्र ने, मैत्री का भाव धारण करके, शिष्य से कहा: "स्रावुस उदय! उत्तर दे। तू किस मनोभावना से प्रेरित होकर वृज्जिसंघ के विषय में विकल होता है?"

भ्रायुष्मान उदय बोले: "भन्ते ! म्रापने जो कहा वही मेरी बुद्धि का भी एक पक्ष मुभसे, वारम्वार, कहता रहता है।"

"ग्रौर दितीय पक्ष?"

"भन्ते ! मेरी बुद्धि का द्वितीय पक्ष, वारम्वार, कहता है कि मेरी आशंका में धर्म की ही प्रेरणा है।"

"प्रमासा ?"

"भन्ते ! भगवान ने सनातन आर्य धर्म का पुनरोद्धार करने के लिए ही घरा पर देह धारण की थी। भगवान ने सनातन आर्य धर्म की वृद्धि के लिए ही धर्मचक्र-प्रवर्तन किया था; सनातन आर्य धर्म की स्थापना के लिए ही, दीर्घ पञ्चत्वारिशत वर्ष तक, प्राची तथा मध्यमण्डल में चारिका करके अपने विमल धर्मोपदेश को विस्तृत किया था। भगवान सर्वदैव अधर्म का विरोध करते रहे। उन्होंने कभी भी अधर्म के प्रति उदासीनता का भाव धारण नहीं किया।"

"किन्तु, ग्रावुस ! ग्रब तो भगवान इस धरा पर नहीं हैं।"

"भन्ते ! भगवान का धर्मसंघ तो है। धर्मसंघ ने भगवान से धर्म-दायाद पाया है। अधर्म का प्रसार देख कर धर्मसंघ मौन नहीं रह सकता।"

मैत्रायरापित्र ने शिष्य की स्थापना का प्रत्युत्तर नहीं दिया। वे, ग्रपने नेत्र निर्मालित करके, ध्यानावस्थित हो गए। ग्रायुष्मान उदय, ग्राचार्य के ग्रादेश की ग्रपेक्षा में, मौनभाव से उपासीन रहे।

कुछ क्षरा उपरान्त, महास्थिवर ने अपने नेत्र उन्मीलित करके पूछा: "ग्रावुस! क्या तुक्ते लिच्छिव-गरा के बाहुबल पर विश्वास नहीं है ? क्या लिच्छिव-गरा स्वयमेव अपनी रक्षा नहीं कर सकते ?"

श्रायुष्मान उदय ने उत्तर दिया: "भन्ते ! लिच्छिव-गए। के बाहुबल पर मुफे विश्वास है। किन्तु मैं लिच्छिव-गए। के बुद्धिबल पर विश्वास नहीं कर सकता। विदेश में शिक्षा-प्राप्त श्रनेक लिच्छिविपुत्रों की बुद्धि सर्वथा नष्ट हो चुकी है। श्रविशष्ट लिच्छिविपुत्र सरल हैं। वे वर्षकार ब्राह्मए। जैसे प्रवीण नीतिविद् के नैपुण्य से श्रपना त्राए। नहीं कर सकते। जिन्होंने कुचक रचने की शिक्षा कभी ग्रहए। नहीं की, वे कुचक को सृष्ट होते दृष्टिगत भी नहीं कर सकते। यही लिच्छिव-गग् की महानता है, श्रौर यही उनकी दुनिवार्य दुवंलता।"

"आवृत ! तू उचित कहता है। किन्तु धर्मसंघ के द्वारा करगीय-ग्रकरणीय के विषय में तो धर्मसंघ ही एकमात्र प्रमाण है। तू धर्मसंघ के समक्ष ग्रपनी श्राशंका उपस्थित कर।"

"भन्ते ! इस विषय में किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए धर्मसंघ प्रमास माँगेगा । मेरे पास, मेरे श्रपने विश्वास के श्रतिरिक्त, कोई ग्रन्य प्रमास नहीं।"

"क्या तू प्रमाण संग्रह कर सकता है, भ्रावस !"

"भन्ते ! यदि मेरी बुद्धि इस विषय में स्थिर हो जाती तो मैं प्रमाण्-संग्रह की चेष्टा करता। किन्तु....."

"किन्तु क्या, स्रावुस !"

"कभी-कभी मेरा मन कहने लगता है कि सम्भवतः मेरे लिच्छिवि संस्कार ही मुक्ते धर्म की ऐसी व्याख्या करने के लिए विवश कर रहे हैं।" "ग्रावस ! यह तेरे वैराग्य की परीक्षा है।"

"किन्तु, भन्ते! मुक्ते परीक्षा पार करने का मार्ग नहीं दिखाई देता।"
"मार्ग है, आवुस ! तुक्ते यह परीक्षा पार करने के लिए वैशाली की
ओर प्रस्थान करना होगा। तु वैशाली-यात्रा का समारम्भ कर।"

श्रायुष्मान उदय, एक क्षरण के लिए, किंकर्त्तव्य-विमूढ़ हो गए। उत को वैशाली में जाना होगा !! जिस जीवन से विरक्त होकर वे धर्मसंघ की शरण में श्राए थे, उसी जीवन को श्रोर! भिक्षुत्व की भर्त्सना करके! निर्वाण के मार्ग से परावृत्त होकर!! ऐसा वे नहीं कर सकते! ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए!!

श्रायुष्मान उदय, श्रातिङ्कृत-से, संतािपत-से, श्राचार्य की श्रोर देखने लगे। मैत्रायएािपुत्र ने, श्रपनी श्रन्तहं ष्टि से, शिष्य के मानस में उद्दे लित भय एवं ग्लािन को देख लिया। वे शिष्य के मस्तक पर श्रपना करतल व्यस्त करके बोले: "भय नहीं है, श्रावुस! भय नहीं है। भिक्षुत्व की भर्त्सना करके नहीं, भिक्षुत्व की परीक्षा के लिए ही तू वैशाली चला जा। तेरे श्रन्तर में यदि लिच्छिव संस्कार श्रविषट हैं तो तेरे श्रामण्य-धर्म से उन संस्कारों का संघर्ष होगा। वृष्जिसंघ के रङ्गशीर्ष पर। मुभे विक्वास है कि तू श्रामण्य की मर्यादा को कलिङ्कृत नहीं होने देगा।"

श्रायुष्मान उदय ने, उत्थान करके, श्राचार्य के चरगों में श्रपना मस्तक श्रवनत कर दिया।

महास्थविर भी, श्रपने ग्रासन से उत्तिष्ठ होकर, श्रावास में चले गए। पिण्डचार की वेला उपस्थित थी।

श्रायुष्मान उदय, श्राचार्य का श्रनुगमन करने के लिए, भिक्षापात्र तथा संघाटी लेने, श्रपने श्रावास की ग्रोर लौट पड़े। श्रव उनके मानस में निक्चयजनित शान्ति का साम्राज्य था।

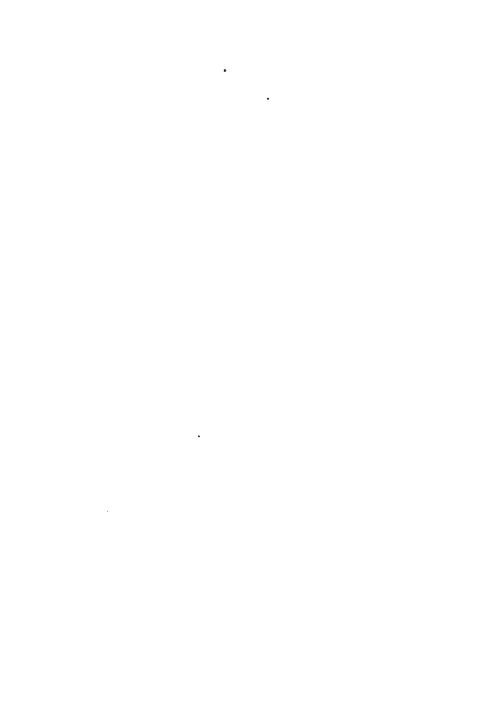

पूर्वार्ध

-1

े. -

•

**)** 

•

### प्रथम अंक

परवर्ती इतिहास के हिष्टिपथ से पर्यवेक्षण करने पर, भगवान शाक्य-सिंह के समकालीन श्रायांवर्त का इतिवृत्त, मगध-साम्राज्य की समुत्थान-कथा का परिच्छेद-मात्र प्रतीत होता है। किन्तु भगवान कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए उस समय तक भी, सम्भवतः कोई त्रिकाल-वेत्ता ही निश्चयपूर्वक यह सूचना दे सकता था कि, निकट भविष्य में, श्रायांवर्त पर ही नहीं, श्रपितु श्रखिल भारतवर्ष पर, मगध के सार्वभौम साम्राज्य का विजयध्वज उत्तोलित होगा।

तथागत कपिलवस्तु में श्रवतीर्गा हुए तब भारतवर्ष में षोडश स्वाधीन महाजनपद विद्यमान थे।

उत्तरापथ में काम्बोज तथा गान्धार । मध्यमण्डल में कुरु, पञ्चाल, शूरसेन, मत्स्य, चेदि, वत्स, काशी तथा कोसल। प्राची में ग्रङ्ग, मगध, वृज्जि तथा मल्ल। प्रतीची में ग्रवन्ति । दक्षिरणापथ में ग्रुस्मक।

मगध इन महाजनपदों में से एक था। सो भी किसी हिष्ट से अप्र-गण्य नहीं।

तत्कालीन साहित्य एवं ग्रन्यान्य सूत्रों से उपलब्ध उल्लेखानुसार ग्रायांवर्त के प्राचीन राजवंश ग्रधिकतर उच्छिन्न हो चुके थे। ग्रविशिष्ट राजवंश मरणोन्मुख थे। ग्रीर राजवंशों के स्थान में महाप्रतापी तथा ऐश्वर्यशाली गणराज्यों का उदय हो रहा था। राजवंशों के ग्रधीनस्थ राष्ट्रों में भी एकाधिक गणराज्यों के स्वतन्त्र संस्थागार स्थापित होने लगे थे।

मध्यमण्डल के कुरु, पञ्चाल, जूरसेन तथा मत्स्य में गराराज्य सृष्ट हो चुके थे। प्राची के मल्ल तथा वृष्टिंग महाजनपदों में भी गराराज्य की शासनप्ररााली प्रचलित थी। गान्धार महाजनपद में केकय, मद्र, यौद्धेय, त्रिगर्त, शिबि तथा श्रम्बष्ठ श्रादि कुल गए। उच्य की स्थापना के लिए सचेष्ठ थे। कोसल के उत्तर-पूर्ववर्ती श्रंचल में शाक्य, मोरिय, कोलिय तथा बुलिय इत्यादि कुल अपनेश्रपने स्वाधीन संस्थागारों में सिन्नपात करने लगे थे। वत्स के पूर्ववर्ती प्रान्त, भगदेश में, भगगए।, कौशाम्बी में विराजमान वत्सराज की श्रयहिलना करके, सुंसमारिगरि में समाहूत श्रपनी परिपद को ही प्रमाए। मानते थे।

ये समस्त गगाराज्य, साघरणतया, राजकुलोचित विजिगीपु-वृत्ति से विरत रहते थे। विविध राजवंशों द्वारा सतत संचालित षाड्गुण्य-प्रयोग से न इनका परिचय था, न प्रयोजन, न सम्पर्क । किसी गगाराज्य के स्वातन्त्र्य पर किसी साम्राज्य-लोलुप राजकुल की दृष्टि आकृष्ट होती थी तो उस गगाराज्य का शासककुल, आवाल-वृद्ध, प्रागोत्सर्ग करने के लिए उद्यत हो जाता था। किन्तु किसी अन्य राष्ट्र के स्वातन्त्र्य पर दृष्टिपात करना भी गगाराज्य के लिए महापाप था। गगाराज्यों की परम्परा थी अपनी-अपनी शान्त, सम्पन्न एवं संयत लोकयात्रा का निर्वाध निर्वाह।

दूसरी ग्रोर, कोई राजकुल भी किसी प्रतिवेशी गए। राज्य के साथ, वैमनस्य का दुवंह दायित्व वहन करने के लिए, सहसा प्रस्तुत नहीं होता था। साम तथा दान द्वारा प्रतिवेशी गए। राज्यों की सुदृढ़ मैंत्री संग्रह करना ही राजकुलोचित दण्डनीति का विधान था। गए। राज्य के साथ विद्वेष अथवा विग्रह उत्पन्न होने पर, उसके दमन के लिए जितने कोश का व्यय तथा बल का सिन्नवेश ग्रानिवार्य हो जाता था, उतने उपकरण से किसी राजकुलाधीन राष्ट्र को कई बार व्यस्त अथवा हस्तगत करना सुकर था। प्रत्येक गए। राज्य, अपनी अपरिमेय संघातशक्ति के कारए।, प्रायः ग्रधृष्य माना जाता था।

उस समय विद्यमान गए। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वशिवतमान था प्राची का वृज्जिसंघ। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तब वैशाली के लिच्छिवि-गए।, मिथिला के विदेहगए।, कुशीनगर के मल्लगए। तथा कोसल के शावय, मोरिय, बुलिय एवं कोलिय इत्यादि कुल, सम्भूत होकर समुत्थान करते ये। प्रत्येक कुल का अपना स्वाधीन संस्थागार था। किन्तु गए। राज्य का सामिपात लिच्छवियों की वैशाली में सम्पन्न होता था।

भगवान ने कपिलवस्तु से महाभिनिष्क्रमणा किया, उसके कितपय वर्ष पूर्व, मगध महाजनपद के राजवंश का, वृज्जिसंघ से, श्रनायास ही वैमनस्य हो गया।

राजगृह के राजिसहासन पर, शिशुनांगकुल-तिलक, महाप्रतापी, महा-प्राग्ग, महारथी महाराजा श्रेणिक बिम्बिसार विराजमान थे। मेधावी मन्तिन-गण, प्रवीगा पुरोहित तथा अध्यवसायरत श्रमात्यपरिषद की सहायता से, मगधराज ने अपने राष्ट्र को अनय-व्यसन से मुक्त करके, धन-धान्य तथा सुख-समृद्धि से सम्पन्न किया था। राज्य के कोशबल तथा दण्डबल में स्रभूतपूर्व वृद्धि हुई थी।

तब मगधराज बिम्बिसार ने विजिगीपु की विहङ्गम-हिष्ट से ग्रायी-वर्त का ग्रवलोकन किया। मगध के पिरचम सीमान्त पर वत्स तथा काशी क्षयग्रस्त थे। इन दोनों राष्ट्रों की विजय से समृद्ध मगध के सन्मुख, ग्रनेक दिन तक ग्रपराजेय रहना, कोसल के लिए ग्रशक्य था। ग्रीर कोसल को परास्त करने वाला सम्राट, सहज ही, चेदि का ग्रतिकमण करके, ग्रवित की ग्रीर ग्रिभमुख हो सकता था। मगधराज बिम्बिसार, तुरन्त ही, विद्य-मान मण्डलयोनि का मन्थन करने के लिए महोत्साही हो गए।

पश्चिम की श्रोर पराक्रमोन्मुख मगध के पूर्ववर्ती पृष्ठ पर आसीन, श्रञ्ज का राजकुल मगध के राजकुल का प्रवल पार्षिणग्राह था। श्रञ्ज की मित्रता थी मगध के पश्चिमवर्ती प्रतिवेशी राष्ट्र काशी से। श्रतएव, इन दो राष्ट्रों में से एक के व्यसनग्रस्त श्रथवा उदासीन हुए विना मगध के लिए किसी के साथ भी विग्रहरत होना दु:साध्य रहता।

विम्बिसार ग्रभी पार्ष्णिग्राह-चिन्ता में व्यस्त थे कि, उनके ग्रहण्टबल - से, कोसल तथा काशी का परम्परागत कलह एक ग्रौर युद्ध में परिणत हो गया। ग्रंग महाजनपद ग्रब मित्रविहीन था। मगधराज, इच्छा करते ही, ग्रंग की शक्ति को ध्वस्त करके पार्ष्णिग्राह से मुक्त हो सकते थे।

वत्सराज उदयन के उज्जयिनी में बन्दी होने के कारण, वत्स महा-जुनपद व्यसनग्रस्त हो गया। श्रवन्ति के श्रधीश्वर इस समय मध्यमण्डल के प्रति उदासीन थे। उनकी हिष्ट ग्राविष्ट थी, उत्तरापथ के पार श्रार्या- वर्त के प्रत्यन्त पर, जहाँ पारसीक ग्रमुरसाम्राज्य की म्लेच्छवाहिनी, काम्बोज को पददलित करने के उपरान्त, क्षयोन्मुख गान्धार के प्रति ग्राकान्त थी।

सुग्रवसर का लाभ उठा कर मगधराज की चतुरंगिगा ने श्रंग पर प्रवल ग्राक्रमगा किया। ग्रंग के ग्रधिपति बिम्बिसार के प्रचण्ड प्रहार का प्रतिरोध नहीं कर पाए। मगधराज ने श्रंग की ग्रलंकारभूता महानगरी चम्पा में प्रवेश किया।

किन्तु इसी समय मगधराज को समाचार मिला कि काशी तथा कोसल, परस्पर सन्धि करके, अपनी समवेत शवित द्वारा मगध का मान-मर्दन करने का मनोरथ कर रहे हैं। राजगृह की अमात्यपरिपद ने, एक-मत हो, विम्बिसार को परामर्श दिया कि वे, काशी-कोसल को अवकाश न देकर, अकस्मात् भागीरथी का अतिकमग्ग करें और वाराणसी के राज-प्रामाद में विराजमान हो जाएँ।

तव मगध महाजनपद की विजयोनमत्त सेना ने, कोसल तथा काशी की समवेत सेना से संग्राम करने के लिए, पश्चिम की ग्रोर प्रस्थान किया। भीषणा संग्राम था वह। ग्रनेक निद्यों की जलधार से परिपुष्ट भागीरथी के विशाल वक्षस्थल पर जल-संग्राम। काशी महाजनपद की त्रस्त-ध्वस्त धरित्री पर स्थल-संग्राम। मगथ के पक्ष में, मन्त्रशिवत तथा प्रभावशिक्त के ग्रतिरिक्त, उत्साहशिक्त भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। वारागसी पर विक्तिसार का विजयध्वज उच्छित हुआ। कोसल को पद-पद पर पराभूत होना पड़ा। ग्रन्ततः श्रावस्ती की ग्रमात्यपरिपद ने कोसल के रामकी स्था होना पड़ा। श्रन्ततः श्रावस्ती की ग्रमात्यपरिपद ने कोसल के रामकी हिया कि वे मगधेरवर से सन्धि की प्रार्थना करें।

महाराज महाकोसल, स्वयं भी, सिन्य करता ही श्रेयस्कर समभती थे। किन्तु सिन्य-प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व वे प्रत्यायित होना चाहते थे कि मगथेश्वर भी सिन्य स्वीकार कर लेंगे। मगधराज का दिग्विजय-मनोरथ श्रव ग्रायावर्त के दिग्दिगन्त में विज्ञात था। श्रतएव कोशलपित को श्राशंका हुई कि मगथाधिप कदाचित्, उनको ग्रपना समकक्ष मानकर उनके साथ सिन्य करना स्वीकार न करें।

मगधराज को सन्चि के लिए विवश करने का एक ही उपाय था।

मगध के विरुद्ध एक प्रन्य पार्जिंगग्राह की प्राप्ति एवं प्रयोग । वह पार्जिंग-ग्राह केवल वृज्जिसंघ ही हो सकता था । किन्तु वृज्जिसंघ को मगध के साथ प्रकारण विग्रह के लिए कटिबद्ध कौन करता ?

श्रापदा के इस प्रवसर पर, कोसल के युवराज प्रसेनजित् ने कुशी-नगर जा कर प्रपने परम मित्र बन्धुल मल्ल की शरण ली। वंधुल मल्ल तथा प्रसेनजिन्, पूर्व समय में, तक्षशिला जाकर एक ही ग्राचार्य के शिष्य रह चुके थे। वृज्जिसंघ में, विख्यात धनुर्धर बन्धुल मल्ल का ग्रप्रतिम प्रभाव था। युवराज का युक्तितर्क सुनकर बन्धुल मल्ल को विश्वास हो गया कि कोसल का पराभव हो जाने पर, मगध की प्रपराजेय शक्ति, शीझ ही वृज्जिसंघ के लिए भी घोर संकट उपस्थित करने में समर्थ हो जाएगी।

इस प्रकार कोरालराज ने विजयी विम्विसार को परास्त करने के लिए द्वैधीभाव का श्राश्यय लिया। विम्विसार, वाराणाभी में निविष्ट हो कर, श्रावस्ती की ग्रोर प्रयाण का समारम्भ कर रहे थे कि राजगृह से एक द्वारामी दूत दुःममाचार लेकर ग्रा पहुँचा। वृष्ठिजसंघ की वाहिनी, भागीरथी को पार करके, राजगृह की श्रोर जा रही थी।

मगधराज ने तुरन्त ही कोशलेश्वर से सन्धि कर ली। कोमलराज की दुहिता और युवराज प्रसेनजित् की सोदरा भिगती को, मगधराज ने अग्रमहिपीपद पर प्रतिष्ठित किया। और मगध की सम्राज्ञी का प्रसाधन-व्यय वहन करने के लिए, कोशलपित ने काशी महाजनपद का एक ग्राम मगधाधिप को समिपित कर दिया।

किन्तु वृष्णिसंघ द्वारा श्रज्ञानवश जो श्रक्षम्य श्रपराध मगथ के प्रति श्रनुष्ठित हुग्रा था, उसने श्रद्धपर्यन्त मित्र राष्ट्रों के मध्य एक विपवीज बो दिया। समय पाकर वह बीज एक शाखा-प्रशाखा-प्रशृद्ध विपवृक्ष बन गया। श्रीर उस वृक्ष से प्रवाहित विपवातास ने, एक दिन, मगध एवं कोसल की श्रींग परम्परा को ही नहीं, श्रपितु वृष्णिजसंघ को भी विध्वस्त कर दिया।

तत्काल कोई विशेष विश्रह नहीं हुग्रा। मगध की महती सेना के प्रत्यावर्तन का समाचार प्राप्त होते ही वृष्णिसंघ की सेना गंगा के उत्तर में चली गई। मगधराज ने विश्वासघाती गर्णराज्य को समुचित दण्ड देने का मनोरथ किया। भागीरथी की पापहारिएगी भवतारिएगी पावन जल-धारा पुनः शोगित-प्रवाह में परिएगत होने वाली थी। किन्तु वह दुर्दिन भ्रभी दूरस्थ ही रह गया।

रणवाद्यों के तुमुलघोष में मगधराज ने सहसा एक शान्त, स्निग्ध, शीतल शिक्षापद का श्रवण किया। मनोहारिणी एवं महिमामभी थी उस शिक्षापद की स्वरमाधुरी। उस माधुरी से मुग्ध होकर रणवाद्य मौन हो गए।

नेरङ्जरा नदी के तट पर उच्चेला में संबोधिप्राप्त, वाराण्सी के निकट ऋषिपत्तन मृगदाव में धर्मजक के प्रवर्तक, शाक्यश्रमण भगवान सम्यक्-सम्बुद्ध, भिश्र्संघ सहित, राजगृह के समीपस्थ यिष्टवन के सुप्र-तिष्ठित जैत्य में देवीप्यमान हुए थे। उन भगवान का विमल यश मगध के नगर-नगर, ग्राम-ग्राम में प्रसार पा चुका था। श्रद्भुत शिक्त से सम्पन्न थे वे तथागत जिनके एक ही शिक्षापद के श्रयण मात्र से, वाराण्सी के विख्यात श्रेष्टीपुत्र, यश, ने यौवन की प्रातवेंला में, प्रमदा-प्रसेवित हर्म्यतल से ग्रधीर श्रवरोहण करके, कंशश्मश्रु मुण्डवा, काषायवस्त्र पहिन, श्रागार से श्रनागारिक हो, धर्मसंघ में प्रमुज्या ग्रहण की थी। श्रपूर्व शास्ता थे वे सुगत, जिनकी परीक्षा लेने के ग्राश्य से श्रागत, मगध के प्रसिद्ध परित्राजक, उच्वेल काश्यप, नदी काश्यप श्रीर गया काश्यप, श्रपने जटिल-धर्म को जलाङ्जिल देकर, एक सहस्र शिष्य-प्रशिष्य-समवाय सहित, धर्मसंघ के श्रमण बने थे।

मगधराज बिम्बिसार ने भी, राजगृह के प्रमुख ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा गृहपतिक अपने साथ लेकर, शाक्यसिंह की प्रदक्षिणा तथा वन्दना की। मारजित् की अमृतवाणी का श्रवण करते ही, सुप्रशस्त साम्राज्य के वे एकछत्र श्रवीश्वर, धमसंघ के वढाञ्जलि उपासक बन गए। बुढोपदेश को हृदयंगम करके, महाराज बिम्बिसार ने उसी क्षण, उसी स्थल पर विजिगीपु-वृत्ति का परित्याग कर दिया।

मगधाधिप ग्रब वृज्जिसंघ के साथ मैत्री करने के लिए कृतमनोरथ थे। तव वृज्जिसंघ के संस्थागार में समाहृत, वृज्जिवृद्धों की परिषद् ने, एकमत से, प्रतिज्ञा धारए की कि वृष्णिसंघ के राजा, आर्थश्रेष्ठ चेटक, की दृहिता, राजकुमारी चेल्लना का, विवाह महाराज विम्बिसार के साथ कर दिया जाए। वैशाली की कुलपुत्री ने राजगृह के राजवेश्म में प्रवेश किया। और दो प्रतिवेशी राष्ट्रों में पुनरेए। मैत्री की स्थापना हो गई। चेल्लना-देवी ने ही मगध के भावी सम्राट और वृष्णिसंघ के जन्मजात वैरी कुणीक अजातशत्र बैंदेहीपुत्र को जन्म दिया।

राजगृह में तीन वर्षावास करके दशवल ने वैशाली को भ्रपनी पदरज से पावन किया। उनके मंगलवचन सुन कर वृज्जिसंघ के कुलपुत्र एवं कुलस्त्रियाँ सुग्ध हो गए। तदनन्तर कुशीनगर के मल्लगण, किपलवस्तु के शाक्यगण, रामग्राम के कोलिय, श्रह्मकप्प के बुलिय तथा पिप्पलीवन के मोरिय भगवान की शरण में श्राए। श्रावस्ती के जेतवनाराम में शास्ता का सिहनाद सुन कर, को सल के नवीन पृथ्वीपति, महाराज प्रसेनजित्, भी धर्मसंघ के उपासक बने। चम्पा के ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कुलमुख्यों ने समन्तभद्र का स्तुतिवादन किया। कोसल, काशी, ग्रंग, मगध, मल्ल, तथा वृज्जि—छः महाजनपदों के जनजीवन में एक नवीन मन्त्र ध्वनित होने लगा: बुद्धं शरणं गच्छािम, धर्म शरणं गच्छािम, संघ शरणं गच्छािम। उस पावन मन्त्र से पूत होकर प्राची का प्राङ्गिण विद्वेष एवं वैमनस्य के विष से विहीन होता जा रहा था।

तब, वृष्ण्जसंघ में, सहसा, एक भयंकर विस्फोट हुग्रा। कुशीनगर के कुलपुत्र, बन्धुल मल्ल, ने किसी कारण से ग्रपने ज्ञातिबन्धुग्रों के प्रति कोपाबिष्ट होकर, श्रावस्ती में महाराज प्रसेनजित् की शरण ले ली। कोसलाधिपति ने श्रपने वीर वयस्य को कोसल के सेनापति-पद पर प्रति-ष्टित कर दिया। कुछ काल उपरान्त, बन्धुल मल्ल की परमरूप-गुरावती भार्या, देवी मल्लिका, ने दोहद प्रगट किया कि वह वैशाली जाकर लिच्छिविगरा की पुण्यसिलला ग्रभिषेक-पुष्करिणी में स्नान एवं जलपान करना चाहती है। प्रिया को रथारूढ़ करके, बन्धुल मल्ल ने एक प्रत्यूष के समय वैशाली में प्रवेश किया। पुष्करिणी के प्रहरीगरा बन्धुल मल्ल के प्रचण्ड प्रहार से भयभीत होकर पलायन कर गए। ग्रीर मल्ल धनुर्धर ने पुष्करिणी का लोहजाल काट कर देवी मिल्लिका का मनोरथ पूर्ण

कर दिया।

बन्धुल मल्ल ने ग्रनाकान्त ही वैशाली से प्रयाण किया। किन्तु वे, ग्रिधिक दूर नहीं गए थे कि वृज्जिसंघ के राजा, ग्रार्यश्रेष्ठ महाली, ने पञ्चशन लिच्छिव महारिधयों को साथ ले कर उनको बन्दी बनाना चाहा। गण्डकी के पश्चिमवर्ती तीर पर लिच्छिव-गण तथा, बन्धुलमल्ल की सहायता के लिए सम्भून, मल्लगण के मध्य एक दुर्धर्ष गुद्ध हुआ। बन्धुल मल्ल ने ग्रनेक लिच्छिवियों को धराशायी किया। स्वयं प्रार्थश्रेष्ठ महाली का ग्रोष्ठ उस युद्ध में क्षतिबक्षत हो गया, जिसके कारण वे मरण-पर्यन्त महाली ग्रोष्ठार्थ कहलाए। किन्तु लिच्छिव-गण् गल्ल-गण् का मानमर्दन करके, ही, गण्डकी के इस पार ग्राए।

लिच्छिव-गर्ग की श्राकांक्षा थी कि वे पुनरेग पराक्रम करके मल्लगर्ग को यथोचित दण्ड दे। किन्तु आर्यश्रेष्ठ महाली ने संघभेद के भय से जान्ति-स्थापना को ही श्रेयस्कर समका। बन्धुल मल्ल श्रावस्ती की ओर प्रयाग कर चुके थे। रक्तवान्धव के लिए अनायास रोपान्तित मल्लग्ग को राजा महाली ने क्षमा कर दिया। उनको प्रत्याशा थी कि शान्त होकर मल्लग्ग भी अपने कुकृत्य पर पश्चाताप प्रगट करेंगे।

किन्तु मल्लगण् ने राजा महाली की याशा के विपरीत ग्राचरण् किया। जान्ति-सन्देश लेकर कुशीनगर में ग्रागत, लिच्छित-गण् के कुल-वृद्धों को, मल्लगण् ने ग्रपमानित करके लौटा दिया। परिणाम-स्वरूप वैमनस्य की वृद्धि होने लगी। ग्रार्यश्रेष्ठ महाली के ग्रसीम धौर्य के कारण् लिच्छित-गण् तथा मल्लगण् के मध्य पुनः युद्ध तो नहीं हो सका। किन्तु वृज्जिमंघ में विभेद हो गया। मल्लगण् ने वैशाली की वृज्जिपरिपद का प्रत्याख्यान किया। ग्रीर मल्लगण् का ग्रनुसरण् किया किपलवस्तु के शाक्यगण ने, रामग्राम के कोलियगण् ने, ग्रल्लकप्प के बुलियगण् ने, तथा पिप्पलीवन के मोरियगण् ने।

वृष्जियं ब को दुर्बल देखकर मगध के युवराज, कुणीक अजातशशु वैदेहीपुत्र, ने महाराज विम्विसार को परामर्श दिया कि वे सुअवसर का ममुचिन लाभ उठा कर लिच्छवि-गण तथा मल्लगण को, उनके पुराने विश्वामधात के विनिमय में, समुचित दण्ड दें। धर्मप्राणिपता ने, पराकम परायण पुत्र को, सुपथ पर प्रतिष्टित होने के निमित्त, भगवान की शरण में जाने का उपदेश दिया। 'किन्तु शास्ता के शिक्षापद द्वारा अनुशासित न हो कर, अजातशत्रु संघमेदक देवदत्त के अनुयायी वन गए। तब पिता ने पुत्र को मगध की अधीनस्थ पुरी, चम्पा, में प्रवासित कर दिया। और प्रवास के अपमान से अधीर होकर अजातशत्रु ने जिस कुचक की रचना की, उसके परिणामस्वरूप महाप्राण महाराज विम्बिसार को प्रथमतः अपना सिहासन तथा अन्ततः अपना धर्मपरायण जीवन भी विस्र्णित करना पड़ा। कुणीक द्वारा कत पितृषात के पापाचार से भारत की धर्माविरुद्ध दण्डनीति का अनन्त इतिहास कलंक की प्रथम कालिमा से कलुषित हो गया।

भ्रजातशत्रु, मगध का सिंहासन प्राप्त करते ही, वृज्जिसंघ पर ग्रिमियान करने का श्रायोजन करने लगे। मगध की स्थलसेना ग्रार्यावर्त के के प्राच्य ग्रंचल में ग्रजेय थी। किन्तु जलसेना जर्जर होने के कारण वे ग्रपनी स्थलसेना का उचित उपयोग नहीं कर सके। वृज्जिसंघ की जलवाहिनी विश्वविख्यात थी। उसको परास्त किए बिना ग्रजातशत्रु वृज्जिमहाजनपद की भूमि पर पदार्पण नहीं कर सकते थे। ग्रतएव, ग्रजातशत्रु एक ऐसी नौकावाहिनी के संग्रह में संलग्न हुए जो विष्णुपदी की वीचिन्यीचि से सुपरिचित हो। उन्होंने, उच्च वेतन प्रदान करके, मुद्दा, वंग, उत्कल तथा कलिंग ग्रादि समुद्राजीवी शवरदेशों से, ग्रनेक कारुशिल्पी, शासक, नियामक, दात्रग्राहक, रिश्मग्राहक तथा उत्सेचक मगध में बुला लिए। पाटलिग्राम के नदीतीर्थ के निकट मगध की नवीन नौकावाहिनी निविष्ट होने लगी।

वृज्जिसंघ की नौसेना सर्वप्रकारेण सुदक्ष थी। वैशाली के सार्थवाह समुद्रसंगम से लेकर प्रयाग तक जलयात्रा करने में चिराम्यस्त थे। जल-दस्यु-वृन्द से वारम्वार जलयुद्ध करने वाली वृज्जिसंघ की नौसेना ने तुरन्त ही मगध की नवीन नौकावाहिनी को नष्ट करना ग्रारम्भ कर दिया। ग्रीर श्रनेक वर्ष के उपरान्त, मगध तथा वृज्जिसंघ के मध्य युद्ध की ज्वाला पुनरेण जल उठी। कई वर्ष व्यतीत हो गए किन्तु वैशाली के वीर-शिरोमिण लिच्छवि-गण ने मगध का एक पदाति भी भागीरथी के पार

नहीं उतरने दिया।

इस ग्रोर, ग्रजातशत्रु ने ग्रपने कारावरुद्ध पिता की हत्या करवा दी। कोसलपित प्रसेनजिन् ने, भागिनिपित के निर्मम निवन का समाचार पा कर, काशीग्राम से राजगृह के प्रति प्रेषणीय वार्षिक कर का प्रतिहार कर लिया। ग्रजातशत्रु को मातुल का यह विरुद्धाचरण सह्य न हुग्रा। ग्रौर वे सेना सजा कर कोसल पर ग्राक्रमण कर बैठे। किन्तु बन्धल मल्ल द्वारा संवालित कोसल के कटक ने, तुरन्त ही मगधराज का मानमर्दन कर दिया। भगनबल ग्रजातशत्रु बन्दी बना कर श्रावस्ती ले जाए गए।

वृज्जिसंघ ने इस सुग्रवसर का समुचित लाभ उठाया। दूरदर्शी श्रारं-श्रेष्ठ महाली को विश्वास हो गया था कि श्रजातशत्रु, प्रसेनजित् द्वारा परास्त होकर भी, राजगृह में प्रत्यावर्तित होते ही, वृज्जिसंघ से विकट विग्रह करेंगे। श्रतएव, वृज्जिसंघ के राजा ने ससैन्य भागीरथी पार कर के पाटलिग्राम में एक लिच्छवि-दुर्ग का निर्माण कर डाला। उस दुर्ग में लिच्छवि-सेना का सुव्यवस्थित सन्तिवेश बन गया। पाटलिग्राम के लिच्छवि-गण को परास्त किए विना ग्रब मगधराज भागीरथी के वक्ष पर पदा-पंशा नहीं कर सकते थे।

श्रावस्ती की श्रमात्यपरिपद ने प्रसेनजित् को परामर्श दिया कि वे पितृ-घातक पापिष्ठ ग्रजातशत्रु को प्रारादण्ड दें। किन्तु श्रावस्ती में विराजमान भगवान लोकजित् ने कोसलेश्वर को क्षमाधर्म का उपदेश दिया। परिशामस्वरूप, महाराज प्रसेनजित् ने श्रजातशत्रु को मुक्त ही नहीं किया, श्रपितु, मगधराज को श्रपने प्रेमपाश में श्रावद्ध करने के हेतु, श्रपनी दुहिता, राजकुमारी विजरा, का पाशिपल्लव भी कुपात्र की कराल करमुष्टि में दे दिया। काशीग्राम का कर, राजकुमारी के दाय- 🎎 रूप में, पुनरेश राजगृह की श्रोर प्रेषित होने लगा।

किन्तु श्रावस्ती की रूप-यौवन-सम्पन्ना राजदुहिता तथा काशीग्राम की कोबसम्पदा प्राप्त करके भी, मगघराज के मानस में प्रतिहिंसा का परिताप प्रश्नान्त नहीं हुगा। अब वे अपने पराभव का प्रतिकार करने के लिए भी लालायित हो उठे। वे केवल कोसल से ही पराभूत नहीं हुए थे। उनके घोरतर शत्रु लिच्छविगग् ने भी मगध की घरा पर दुर्गनिवेश करने

का दुःसाहस दिखाया था।

व्यसनग्रस्त अजातशत्रु ने मगध के महामात्य, वर्षकार ब्राह्मण, का परामर्श ग्रहण किया। महामात्य का प्रथम परामर्श था कि मगधराज तुरन्त ही, संघभेदक देवदत्त का पक्ष त्याग कर, शाक्यसंघ के बढ़ाञ्जिल उपासक बनें। शास्ता के धर्मशासन का अप्रतिम प्रताप, प्रजातशत्रु ने, श्रावस्ती में कारावरुढ होकर, ग्रपनी ग्रांखों से देखा था। कोसल के पौरजानपद द्वारा व्यक्त जनमत तथा ग्रमात्यपरिषद के परामर्श की ग्रवहेलना करके, प्रसेनजित् ने दशबल द्वारा दिशत धर्ममार्ग का ही ग्रवलम्बन किया था। कुशीनगर के मल्लगण तथा वैशाली के लिच्छिव-गण भी शास्ता के धर्मशासन में श्रद्धा करते थे। वर्षकार ने ग्रजातशत्रु को विश्वास दिलाया कि यदि वे धर्मसंघ के उपासक बन जाएँ, तो कोसल, मल्ल तथा वृज्जि महाजनपदों में सर्वत्र सुप्रतिष्ठित धर्ममत का संग्रह, उनके लिए, शीघ्र ही, सुलभ हो जाएगा। तदुपरान्त, मगध के प्रतिपक्षी राष्ट्रों के शासकवर्ग में भेद की उत्पत्ति करना, मगध के लिए किसी दिन भी कष्ट-साध्य नहीं रहेगा।

वर्षकार ब्राह्मण की मन्त्रणा ग्रहण करके कुणीक अजातशत्रु, राजगृह के समीपस्थ जीवक कौमारभत्य के श्राम्चवन में गए। वहाँ पर, उस
समय, भगवान तथागत विहार कर रहे थे। तब, तथागत के साथ प्रश्नोत्तर में कुछ काल व्यतीत करके, अजातशत्रु धर्मसंघ के बढ़ाञ्जिल उपासक वन गए। तथागत की दिव्यद्दष्टि प्राणीमात्र के अन्तःकरण में अन्तहिंत भावना का प्रवलोकन करने में समर्थ थी। तथागत तुरन्त जान गए
कि ग्रजातशत्रु धर्मध्वजी बनकर अधर्माचरण करना चाहता है। किन्तु
तथागत तो तथागत थे। मृत्तिका के कलेवर से कलुणीकृत मानव-मात्र
नहीं। मैत्री एवं करुणा के पारावार। उपेक्षा के श्रगाध अम्बुधि। सुदिता
के मूर्त ग्रवतार। ग्रजातशत्रु का मिथ्याचार जानकर भी वे मौन रहे।

धर्मसंघ का उपासक बनकर ग्रजातशत्रु ने वृज्जिसंघ के विरुद्ध संग्राम-सज्जा की । राजगृह की सेना ने, लिच्छवि-दुर्ग को व्वस्त करने के लिए, पाटलिग्राम की श्रोर प्रस्थान किया । वैशाली से भी, दल-पर-दल दुर्द-मनीय लिच्छवि योद्धा पाटलिग्राम में श्राने लगे । मगधराज को विश्वास था कि एक दिन वैशाली का लिच्छिवि-वंश रगाबांकुरों से रीता हो जाएगा। तब वे जाह्नवी की जलधार का श्रतिक्रमण करके वैशाली को ध्वस्त कर सकेंगे। उस महान अभियान का आयोजन करने के लिए ही वर्षकार बाह्मगा पाटलिग्राम में एक मागध दुर्ग का निवेश करने लगे।

तदनन्तर, घटनाचक ग्रीर भी त्वरित गित से अग्रसर हुगा। श्रावस्ती की अमात्यपरिषद में मगधराज का कृत्यपक्ष गिठत हो चुका था। उस पक्ष ने, कोसल के युवराज विदूरथ के मुख से, महाराज प्रसेनजित् को बन्धल मलल के विरुद्ध उत्ते जित किया। युवराज ने कह दिया कि बन्धल मलल, कोसल के इक्षवाकु-वंश का उच्छेद करके, स्वयं शावस्ती के सिंहा-सन पर ग्रासीन होना चाहते हैं। ग्रीर प्रसेनजित् ने भयभीत होकर ग्रपने विद्वासपात्र वयस्य तथा सुविख्यात सेनापित का उपांशु-वध करवा दिया।

किन्तु कोसलेश को, तुरन्त ही, प्राप्ती भयानक भूल का ज्ञान हो गया। पञ्चाताप से प्रताड़ित प्रसेनजित्, प्रायश्चित पूछने के लिए, भगवान तथान्तत की शरण में गए। भगवान उस समय शाक्यदेश में चारिका कर रहे थे। कोसलराज ने अपना किरीटिवहीन मस्तक भगवान के चरणों में अवनत कर दिया। भगवान की कृपादृष्टि से उनका मानस शान्त हो गया। किन्तु कोसल का किरीट वे पुनरेण अपने मस्तक पर धारण नहीं कर सके।

प्रसेनजित् की ध्रनुपस्थिति में, बन्धुल मल्ल के भाग्नेय दीर्घ कारा-यगा ने युवराज विदूरथ को प्रोत्साहित किया कि वह ध्रावस्ती के सिंहा-सन पर स्वयं ग्रासीन हो जाए। युवराज ने वैसा ही किया। महाराज प्रसेनजित्, कुपुत्र के विरुद्ध जमाता की सहायता लेने के लिए, राजगृह की स्रोर प्रधावमान हुए। किन्तु महानगरी में प्रविष्ट होने के पूर्व ही विसू-चिका ने उनकी इहलीला का समापन कर दिया।

महापरिनिर्वाण के लिए कृतिनश्चय तथागत, चारिका करते हुए, राजगृह में पघारे। ग्रजातशत्रु, ग्रनेक वर्ष तक लिच्छिवि-गण से युद्ध करके अवसन्त हो चुके थे। वृज्जिसंघ की अपराजेयता का कारण जानने के लिए श्रतीब उत्मुक ग्रजातशत्रु ने महामात्य वर्षकार ब्राह्मण को भगवान की शरण में भेजा। भगवान ने ग्रपने उपस्थापक ग्रायुष्मान ग्रानन्द से

प्रवनोत्तर के प्रमंगवश, वृज्जिसंघ के सप्तशील का स्तुतिवादन किया। श्रीर वर्षकार ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि वृज्जिसंघ जब तक अपने सप्त-शील का पालन करता रहेगा, तब तक वह मगध के लिए अपराजिय ही रहेगा।

भगवान अपने परमित्रय उपासक, बन्धुल मल्ल, की मातृभूमि, कुशी-नगर, में जाकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। धर्मसंघ के विनयधर एवं सूत्रधर स्थिनर, विनय तथा धर्म का संगायन करने के उद्देश्य से, राजगृह के समीपस्थ वैभार पर्वत की शतपर्णी गिरिग्रहा में समवेत होने लगे। यहाँ पर, मगधराज अजातशत्र धर्मसंघ का श्रातिध्यसत्कार कर रहे थे।

कोसल के कुलाङ्गार विदूरध ने, धर्मसंघ के ध्रुव शत्रु ग्रौर कोसल के नवीन दण्ड-नायक, दीर्घ कारायएं, की मन्त्रणा ग्रहें ए करके, शाक्यसंघ के राजा, महानाम, के पास प्रस्ताव प्रेषित किया कि वे ग्रपनी पुत्रवधू ग्रौर शाक्य-देश की जनपदकल्याएं।, जयन्ती, को श्रावस्ती के राजवेश्म में प्रविष्ट कर दें। विदूरय ने महानाम पर दोष लगाया कि उन्होंने, पूर्व समय में प्रवञ्चना करके, ग्रपनी दासीपुत्री वासवक्षत्रिया को, शाक्य-दुिहता के नाम से, महाराज प्रसेनजित् की महिंपी बनाया था। शाक्यसंघ के इस ग्रक्षम्य ग्रपराध की मार्जना तभी सम्भव थी जब कि शाक्य-गण, ग्रपने रक्तगौरव का ग्रिममान त्याग कर, कोसलराज का श्वमुरकुल बनना स्वीकार करें। वस्तुतः, विदूरथ जयन्ती पर ग्रासक्त था। उसने, एक समय, मृगया के हेतु शाक्यभूमि का ग्रटन करते हुए, महानाम शाक्य के प्रमदोद्यान में कीडारत जयन्ती को देख लिया था। तभी से वह मदन-व्याध से विकल था।

कोसल का यह पृणास्पद प्रस्ताव किपलवस्तु की ओर गया उसके पूर्व ही, कोसल का एक अन्य दूत मैत्री का प्रस्ताव लेकर वैशाली में जा पहुँचा। दूत के कथनानुसार कोसलराज, अजातशत्रु के विरुद्ध, वृज्जिसंघ से मैत्री करना चाहते थे। अनेक वर्ष तक एकाकी ही मगघ के साथ अनवरत युद्ध करने वाले लिच्छवि-गण ने उस मैत्रीप्रस्ताव का स्वागत किया। और वैशाली के संस्थागार में समाहूत लिच्छवि परिषद ने कोसल के साथ मैत्री-स्थापना की प्रतिज्ञा धारण कर ली।

तब, अकस्मात्, वृज्जिसंघ पर मानो वज्जपात हुआ। श्रावस्ती से समाचार श्राया कि कोसल की सेना, काशी के सीमान्त पर समवेत न होकर, कियलवस्तु की और प्रयाण कर रही है। तदुपरान्त, कोसलराज द्वारा शाक्यसंघ से किये गए अभद्र अनुरोध का समाचार वैशाली में प्राप्त हुआ। आयंश्रेष्ठ महाली ने, वृज्जिसंघ के श्रष्टकुलिक से परामर्थं करके, एक लिच्छिवि-वृद्ध को किपलवस्तु प्रेषित किया। वृद्ध ने शावयप्रमुख महानाम को सन्देश दिया कि वृज्जिसंघ, कोसल के साथ सद्य-स्थापित मैत्री-सम्बन्ध की अवहेलना करके, शाक्यसंघ की मानरक्षा के लिए मर मिटने को उद्यत है। किन्तु मैत्री-सम्बन्ध का समाचार पाते ही शावयगरा वृज्जिसंघ पर कुपित हो चुके थै। शाक्यपरिषद ने लिच्छिवि-वृद्ध को अप-मानित करके, वैशाली लौटा दिया।

कपिलवस्तु के संस्थागार में कोसलेश्वर का पापपूर्ण प्रस्ताव तिरस्कृत हुआ। और दीर्घ कारायण ने, कपिलवस्तु पर आक्रमण करके, शाक्य-संघ पर अनय-व्यसन आपातित किया। शाक्य-पुरुषों का, आवाल-वृद्ध, संहार हुआ। दीर्घ कारायण, शाक्य-कुल की वराङ्गनाओं का बलात् अप-हरण करके, विजय-वाद्य बजाता हुआ श्रावस्ती की ओर लौटा। उस ओर, अचिरवती के लीर पर शिविरस्थ विदूर्थ, शाक्यदेश की सुन्दरियों को अपने अङ्कु में आरोपित करने के लिए, अधीर उपासीन था। ""

## : २ :

नववधू-सी नयनाभिराम है शरद ऋतु की विविधवर्ग-विग्रित वैकाल-वेला। वृज्जि महाजनपद की विगत-सस्य-वसना वसुन्धरा के विशाल वक्षस्थल पर शिथिलायमान-सी। ममता-मयी माता से विदा माँगती हुई, स्वसुर-गृह-गमनाभिमुख, लालित ललना के समान।

अस्तायमान ग्रंशुमालि के पाटल-प्रकाश में प्रवाल-पुञ्ज से प्रोज्ज्य-लित हैं, वैशाली के प्राकार-त्रय पर प्रस्थापित, अनेक श्रृट्टालक, प्रतोली तक्ष इन्द्रकोष ।

दक्षिए।-दिशा की ग्रोर से प्लुतगित प्रधावमान ग्रश्वारोही ने, सहसा बल्गा विकर्षित करके, ग्रपने शरभन्नीड सैन्वव को संरुद्ध कर लिया। ग्रस्व का ग्राग्रपादद्वय, ग्रनायास ही, ग्रन्तरिक्ष में उन्नतावनत हो गया। मानो, वैशाली-दर्शन से विनीत होकर वह साधुवाही, द्वाराट्टालक के तोरगाश्रुङ्ग पर उड्डीयमान, वृज्जिसंघ के प्रताप-प्रतीक, सिंह-लाञ्छनाङ्कित लिच्छविध्वज को बद्धाञ्जलि ग्रभिवादन ग्रपंग कर रहा हो।

ग्रव्य तथा अग्वारोही, दोनों के ही गवित गात्र ग्रध्वश्रम के स्वेद-जल से सम्पूर्ण स्नात थे। स्वामी ने, स्नेहपूर्ण पाणिस्पर्श द्वारा, सेवक के शिरोग्रीय का वारम्वार सवाहन किया। फिर वे, ग्रप्ने उत्तरीय के श्रांचल से, श्रपना गौरवपूर्ण, गौरवर्ण मुख पोंछने लगे।

ग्रवारीही की श्रायु, तीस वर्ष का ग्रतिकमए। करके भी, कैशोर के कूल पर ही कल्लोल कर रही थी। उनके शरीर पर विशेष वेपभूषा नहीं थी। कार्पासक का शुश्रवर्ण श्रधोवस्त्र। क्षौमविनिर्मित पीतद्युति उत्तरीय-पट। शिर पर साधारए। स्थूलशाट का लोहिताभ उष्णीष। वाम स्कन्ध से वेशाकाष्ठ-विरचित कोदण्ड विलम्बित था। दक्षिण स्कन्ध पर ईषत् उत्तुङ्ग था, पृष्ठप्रदेश से परिवेष्टित श्रौर लक्ष्यवेधी वाणसमूह से परिपूर्ण निषङ्ग। खड्ग तथा खेटक श्रवपर्याण पर श्रारोपित थे।

पुरुषशेष्ठ का ललाटतट दिनमिर्ग-सा दीप्तिमान था। तेजोप्रम थे प्रफुलल लोचन-युगल। रमश्रुल वदनारिवन्द की प्रत्येक रेखा में अप्रतिम पराक्रम प्रस्फुटित था। कम्बुकन्धर कुञ्चित केशपाश से ग्राच्छादित था। वृषभ-स्कन्ध-द्वय से ग्राजानु ग्रालम्बित था दुर्ग-द्वार-परिध-सिन्नभ सुज-दण्ड द्वय। हर्यक्ष-सहश दृष्त, प्रशस्त वक्षस्थल श्वासोच्छ्वास-गति से प्रकम्पित था। उनकी दिव्य मूर्ति का ग्रवलोकन करके, एक क्षरा, श्रम होता था कि साक्षात् देवेन्द्र शक, सहसा, पृथ्वी पर शोभायमान हुए हैं।

श्रश्वारोही का इतस्ततः प्रसारित दृष्टिपात सूचना दे रहा था कि वे किंचित् किंकर्त्तव्यविमूढ़ हैं। वैशाली के प्रथम प्राचीर-द्वय को पार करके श्रन्तर्दुर्ग की श्रोर श्रग्रसर हों, श्रथवा महापथ के पार्श्व-द्वय पर पांति-पांति प्रतिष्ठित वाटिका-वृन्द में से, किसी एक की शरण लेकर, कुछ क्षण विश्राम करें।

इसी समय, आर्य पद्मकीर्ति के प्रमदोद्यान से निष्क्रमण् करते हुए, एक प्रत्य अश्वारोही ने, पृष्ठदेश की धोर से धाकर, प्रथम अश्वारोही को सम्बोधित किया: "अिकञ्चन का अभिवादन ग्रहण कीजिए, आर्य दुर्ग- पान !"

दुर्गपाल ने, मुख परावृत्त करके, नवागन्तुक को निहारा। तव वे एक स्नेहिंसक्त स्मित से तरुगा का स्पर्श करते हुए बोले : "स्रहो ! मुमेश्व ! तुम कहाँ से या रहे हो, सौम्य ! श्रीर कर्हा जा रहे हो ?"

मुमेव ने उत्तर दिया: "ग्रार्थ पद्मकीर्ति के प्रमदोद्यान में कियत्काल के लिए प्रवसित कुमारी पुलोमजा के कार्य से ग्रन्तर्दुर्ग में जा रहा हूँ, भार्य!"

"पुलोमजा प्रमदोद्यान में है ! उसने विदेश-यात्रा से कब प्रत्यागमन किया ?"

"एक सप्ताह ने श्रधिक हो गया, श्रार्य ! यदि श्रापके कार्य में वाधा न हो तो श्राप.....

'हाँ, हाँ, श्रवच्य । पुलोमजा से मिलने के लिए तो मैं प्रतियल प्रस्तुत हूँ।"

दुर्गपाल ने, पाष्णिप्रहार करके, अपना अश्व विपरावृत्त किया । श्रौर तव वे, सुमेध का अनुसरण करते हुए, प्रमदोद्यान में प्रविष्ट हो गए ।

यह उद्यान, श्रखिल वृष्णि महाजनपद में, विस्यात था। दुर्गपाल ने एक रमणीय वीथिकापथ की पार किया। उद्यान के मध्य प्रान्त में उन्नत-शीर्ष, सप्तभूमि कीडाप्रासाद के प्राङ्गण में पहुँच कर दुर्गपाल की टिष्ट अलिन्द पर श्राविष्ट हो गई। वहाँ श्रासिन्दका पर उपासीन थी एक अनिन्द्यं-सुन्दरी श्रङ्गना। शुभ-वर्ण, वैहारिक परिधान से परिमण्डित। पुष्पाभरण से श्रापादमस्तक श्रलंकृत। उन्मना-सी, श्रन्तिरक्ष में श्रव-लोकन करती हुई।

दुर्गपाल ने, प्रवय से भ्रवरोहण करते हुए, सुन्दरी को सम्बोधित किया : "श्रहे ! पुलोमजे !"

सुन्दरी ने ससंभ्रम चितवन से दुर्गपाल को देखा। श्रीर श्रासन से उत्थान करने का उपक्रम किए विना ही वह कूक उठी: "श्रनिरुद्ध! तुम! इस समय! यहाँ!"

श्रनिरुद्ध ने, अलिन्द की ओर श्रग्रसर होकर, कहा: "पाटलिग्राम से श्रा रहा था। मार्ग में सुमेध से भेंट हो गई।" पुलोमजा ने, सुमेध को देख कर, भ्रूद्वय कुञ्चित करते हुए, कठोर स्वर में कहा:

"तुमको तो वैशाली जाना था, सुमेध !"

सुमेध, हतप्रभ होकर, इतस्ततः करता हुम्रा बोला ; "उस म्रोर ही जा रहा था, शुभे ! मार्ग में.....

पुलोमजा, अपने कण्ठस्वर को और भी प्रखर करके, बोली : "अनिरुद्ध इस स्रोर के मार्ग से परिचित है। वह अपने आप चला आता।"

सुमेध, विजिडित-सा खड़ा, मूक हो गया। तव पुलोमजा चीत्कार कर उठी: "श्रव तुम्हारा यहाँ क्या काम है! तुरन्त जाग्रो!! इसी क्षरा!!!

सुमेध लौट गया। अनिरुद्ध, किंचित कुण्ठित होकर, अलिन्द की सोपान-श्रेणी पर ही अचल हो गए थे। उनको देखकर पुलोमजा मुस्कराने लगी। फिर, अपना स्वर-माधुर्य पुनरेण विकसित करके, वह बोली: "तुम क्यों रुक गए, अनिरुद्ध ! तुम मेरे समीप आग्रो!"

ग्रनिरुद्ध ने कहा : "मुभै भी वैशाली जाना है, पुलोमजे !"

"मैं जानती हूँ। मैंने तो यह नहीं कहा कि तुम मुभसे मिलने के लिए पाटलिग्राम से ग्राए हो।"

"तुम्हारे श्राने का समाचार ही सुभै कब मिला ?"

"तुम न जाने कौन से संसार में रहते हो, श्रनिरुद्ध ! मेरे प्रत्यागमन का समाचार तो वैशाली की वीथि-वीथि में विदित है।"

"िकन्तु में तो पाटलिग्राम में रहता हूँ, पुलोमजे !"

"एक बार मैंने विचार किया था कि पाटलिग्राम जाकर.....तुम वहाँ सोपान-श्रेणी पर क्यों खड़े रह गए, ग्रनिरुद्ध ! ऊपर ग्राग्रो !"

पुलोमजा ने ग्रपने ग्रासन से उत्थान किया। ग्रनिरुद्ध भी, श्रवशिष्ट सोपान-पथ का श्रारोहण करके, ग्रालिन्द पर चढ़ गए।

पुलोमजा ने, ग्रपने पाणि-पद्म-द्वय से, ग्रनिरुद्ध के स्कन्ध-द्वय का स्पर्श करके कहा : "दो क्षरण इस मञ्चिका पर बैठो । परिचारिका से कह देती हूँ कि, स्नानागार में सुगन्धित जल तथा स्नान-चूर्ण प्रस्तुत करे । तुम्हारे शरीर से स्वेद की गन्ध निकल रही है । हाय ! कितने क्लान्त हो गए हो, ग्रनिरुद्ध !"

पुलोमजा के ग्रन्तिम वाक्य में मर्मभेदी ममता थी। किन्तु ग्रनिरुद्ध ने, उस ग्राह्वान की श्रवहेलना करके, कह दिया: "मुक्ते शीघ्रातिशीघ्र ग्रन्तर्दुर्ग में जाना है, कल्यािए। ग्रिलिन्द में ही मुखोदक प्राप्त हो जाए सो.....

पुलोमजा बोली: "मै जाने दूँगी तभी तो तुम वँशाली जाम्रोगे।"
 उत्तर दिए बिना ही, ग्रनिरुद्ध ने म्रपना उच्णीष उतार कर एक म्रोर
 रख दिया। फिर वे पृष्ठ पर बँधे तूणीर को खोलने लगे। शरासन उन्होंने,
 म्रिलन्द पर ग्रारोहण करने के पूर्व ही, सोपान-श्रेणी पर रख दिया था।

दुर्गपाल के ग्रस्त-व्यस्त केशश्मश्रु देख कर पुलोमजा बोली: "तुम्हारे पाटिलग्राम में क्या नापित नहीं है, ग्रनिरुद्ध ! तुमको देखकर तो भय लगता है।"

श्रनिकद्ध हँसने लगे। फिर उन्होंने कहा: "भय उपजाने के लिए ही तो लिच्छिवि पुरुप शरीर धारण करता है।"

"विक्! कैसा प्रलाय करते हो! अपने शरीर के प्रति यह ग्रन्याय किसी के लिए भी श्रक्षम्य अपराध है।"

दुर्गपाल ग्रपने विषय में वार्तालाप करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। वार्तालाप का प्रसंग परिवर्तित करने के आशय से उन्होंने पूछा: "आर्य रत्नकीर्ति भी लौट आए ना, पुलोमजे!"

पुलोमजा ने, दुःखित-सी होकर, उत्तर दिया: "नहीं तो। वे श्रभी तक विदेश में ही हैं। कौशाम्बी पहुँचे तब तक वैशाली-वैशाली जप रहे थे। किन्तु कौशाम्बी में सहसा न जाने क्या सूभी कि उज्जियनी की श्रोर चल दिए।"

"तुम उनके साथ नहीं गई? उज्जियनी देख श्रातीं।"

"मेरी भी यही इच्छा थी। िकन्तु पिताजी ने मुक्ते वैशाली भेज दिया। उनके प्रत्यागमन के पूर्व मुक्ते प्रासाद परिष्कृत करवाना है।"

"इसीलिए तुम उद्यान में वनवास कर रही हो ?"

"वैशाली से तो यह वनवास ही सुखकर है, ग्रनिरुद्ध ! शृङ्गाटक पर श्रव मेरा स्वास रुद्ध होने लगता है।"

"क्यों ?"

"मेंने इन थाँखों से यार्यावर्त का कोना-कोना देखा है। ग्रीर ग्रार्या-वर्त के पार भी ग्रनेक देश। श्रव वैशाली एक ग्रसम्य ग्राम-सा लगता है।" "तब तो तुम्हारे दिन बड़ी कठिनाई से कटते होंगे?"

'हाँ। पितामह की परम कृपा से, वैशाली में इस समय अनेक ऐसे पुरुष विद्यमान हैं, जिन्होंने मेरे समान विदेश में कुछ काल व्यतीत किया है। उनमें से कोई-न-कोई इस और आ जाता है तो रस तथा संस्कार के विषय में ये दो बातें हो जाती हैं। अन्यथा तो मैं आत्मधात कर लेती। यह क्या मनुष्य के रहने योग्य स्थान है ?"

य्रिनिस्द की मुखभिङ्गिमा कठोर होने लगी। वैनाली के विरुद्ध किसी समय, कुछ भी सुनना. उनके लिए सर्वथा ध्रसहा था। इसके ग्रितिरिक्त, पुलोमजा ने उन लिच्छिवियों की प्रशंसा की थी, जो विदेशों में शिक्षा-ग्रहण करके, अपने आपको किसी अन्य लोक के प्राणी समभने लगे थे। ग्रिनिस्द्ध का उन विदेश-प्रेमी लिच्छिवियों से पर्याप्त परिचय था। यदि उनको ग्रिधिकार होता तो वे, उसी क्षरण, उन सबको वृज्जिसंघ से निर्वासित कर देते। उनका ग्रिभिमत था कि जो जिस देश की भिनत करता है, वह उसी देश में जाकर निवास करे। एक देश का अन्नजल ग्रहण करके, एक ग्रन्य देश के गीत गाते फिरना, उनके निकट शठता थी। पण्डत्व भी।

पुलोमजा के प्रति अप्रकृत संवेदना प्रगट करते हुए, दुर्गपाल ने पूछा: "तुम्हारे लिए तो सब देशों के द्वार अपावृत हैं, पुलोमजे! तब तुमने वैशाली में आने की भूल क्यों की ?"

पुलोमजा ने, किंचित् लजा कर, मुख श्रवनत कर लिया। फिर वह बोली: "इस प्रश्न का उत्तर क्या नुम्हें देना होगा, श्रनिरुद्ध! तुम क्या नहीं जानते कि मैं वैशाली में क्यों श्राई हूँ?"

श्रानिरुद्ध की दिष्ट, एक क्षिग्, पुलोमजा के घननील कवरीपाश में ग्रिथित शशाङ्क-सिन्तिभ शेखरापीड़ पर निबद्ध हो गई। नवमिल्लिका का प्रसून-पुञ्ज उन्होंने ग्रिनेक बार देखा था। किन्तु ऐसा शिल्प-चानुर्य कभी नहीं। वे पुलोमजा के प्रश्न का उत्तर देना भूल गए। उनका हृदय पुलोमजा के प्रत्यागमन का रहस्य जानता था। मञ्चिका पर उपासीन हो कर, श्रनिरुद्ध ने कहा: "पुलोमजे! एक ग्रश्नोवस्त्र तथा श्रङ्कोञ्चक मिल जाए तो पुष्करिणी में स्नान कर श्राऊं।"

पुलोमजा ने, मुख ऊपर उठा कर, पूछा, "पुष्करिएा में क्यों ? 🥎 स्नानागार में क्यों नहीं ?"

"तुम जानती हो कि युद्धकाल में लिच्छिव सैनिक स्नानागार में पदार्गग नहीं करता।"

"किन्तु तुम तो सैनिक मात्र नहीं हो, अनिरुद्ध ! तुम तो दुर्गपान हो।"

"दुर्गपाल भी सैनिक ही होता है, पुलोमजे !"

पृलोमजा ने परिचारिका को पृकार कर वस्त्रादि ले ग्राने का ग्रादेश दे दिया। वह स्वयं, ग्रानिरुद्ध को ग्राकिपत करने के लिए, ग्रालिन्द पर पदचार करने लगी। किन्तु ग्रानिरुद्ध की दृष्टि ग्रालिन्द के मिए कुट्टिम पर ग्रावद्ध रही। क्प-गर्विता रमग्गी की समस्त सौन्दर्यशी, विशिष्ट वेपभूषा, माधवीलना-सी देह्यप्टि, ग्रीर उस देह्यप्टि ग्रीर उस देह द्वारा प्रसारित महार्थ ग्रंगराग का सौरभसार, वज्रहृदय दुर्गपाल का ग्रन्तर ग्रान्दोलित करने में ग्रासमर्थ रहे।

परिचारिका वस्त्र लेकर श्राई तब पुलोमजा ने परिहास के स्वर में पूछा: "स्नान के उपरान्त पाटिलग्राम के दुर्गपाल किस पेय का पान करेंगे? श्रासव, प्रसन्ना, मधु, मैरिय.....श्रथवा जाह्नवी का निर्मल, निरुत्मादक जल?"

श्रनिरुद्ध ने, श्रनिन्द से अवरोहरण करते हुए, श्रत्यन्त शान्त स्वर में, परिमित-सा उत्तर दिया: ''जाह्नवी का जल।''

परिचारिका द्वारा मानीत प्रसाधन-द्रव्य की म्रोर दुर्गपाल की उपेक्षा को उपलक्ष्य कर के, पुलोमजा ने म्रनुरोध किया: "स्नानचूर्ण तो के जाम्रो, मनिष्द्र !"

ग्रनिरुद्ध ने सोपान-श्रेणी पर ग्रग्नसर होते हुए कहा: "नहीं, उसकी ग्रावश्यकता नहीं होगी।"

स्नानचुर्ण का पात्र हाथ में लेकर ग्रनिरुद्ध का ग्रनुसरएा करती हुई

.

पुलोमजा ने प्रनुनय की "स्वेदपङ्क से सिक्त तुम्हारी देह प्रन्यथा शुद्ध नहीं हो सकेगी, श्रनिरुद्ध !"

दुर्गपाल ने पुलोमजा की ओर देखे बिना ही कह दिया: लिच्छवी सैनिक के लिए स्वेदपङ्क ही चन्दन-पङ्क है, पुलोमजे।"

पुलोमजा ने क्षुब्ध होकर स्नानचूर्ण का पात्र पृथ्वी पर पटक दिया। किन्तु दुर्गपाल ने, एक बार भी मुख परावृत्त करके उस और नहीं देखा। न वाणी से पुलोमजा के कृत्य की विवेचना की। वे द्रुतपद वीथिका-मार्ग को पार करते हुए, पुष्करिग्णी की और चले गए।

म्रायं पद्मकीर्ति के प्रमदोद्यान की पुष्करिणी भी प्रख्यात थी। शिलाबद्ध पार्व-चतुष्ट्य । पाषाण-प्रस्तर-विरचित तल पर प्रतिष्ठित विमल जलराशि । अपरिमेय शिरीषपुष्प-मी । दुर्गपाल ने, प्रफुल्ल-चित्त होकर, एक बार, उम जलागय को निहारा । और फिर, अवगाहन के लिए अधीर से होकर, वे शृद्ध स्फटिक की सोपान-श्रेणी का अवरोहण फरने लगे।

हुर्गपाल विलक्षरण प्लवनकर्ता थे। प्रन्य दिन होता तो वे सोपान-पथ से पुष्करिर्णो मे प्रवेश नहीं करते। पुष्करिणो की प्राकार पर से अवस्कन्द करना ही उनका सहज स्वभाव था। किन्तु प्रत्यधिक श्रान्त अथवा अन्यमनस्क होने के कारण, ग्राज वे बालक के समान, सोपान पर उपासीन होकर हो, स्नान करने लगे।

श्रस्तगत मिरिचिमालि ने श्रपना मयूखजाल सहुत करके, शरद्-पूर्णिमा के पूर्णिबम्ब राकेश को ग्रामन्त्रित किया कि वह, वियन्प्राञ्ज एा मे प्रवेश करके, श्रपनी ग्रसख्य तारिका-वधुश्रो के साथ ग्रभिसार का श्रायोजन करे। मन्दवाही वातास मे लास्य के श्रगिएत श्रञ्जहार श्रास्पन्द-मान थे।

ग्रनिरुद्ध, ग्रनेक क्षर्ण तक, जडप्रतिमा के समान सोपान पर उपा-सीन होकर, जलोत्सेक करते रहे। तब, सोपान-श्रेणी पर ध्वनित पदचाप ने, सहसा उनकी समाधि भङ्ग कर दी। दुर्गपाल ने, मुख परावृत्त करके, सोपान-पथ की ग्रोर देखा। ग्रौर वे स्तम्भित रह गए।

प्रधीं हक के ग्रतिरिक्त समस्त वस्त्र त्याग कर, मुक्तकुन्तला पुलो-

मजा पुष्किरिएों की ग्रोर ग्रवरोहरा कर रही थी। ग्रतिमुक्तक-से ग्रवदात ग्रवयव पर ग्रस्त-व्यस्त विलुण्ठित ग्रलकजाल से, ग्रपने ग्रनावृत्त पयोधर-द्वय को ग्राच्छादित करने का उपकम करती हुई पुलोमजा को देख कर, दुर्गपाल एक क्षरा भ्रम में पड़ गए कि ग्रलकापुरी की यक्षकन्या, पथ-भ्रान्त होकर, धरा पर ग्रवत्तरित हो गई है।

किन्तु दूसरे क्षरा सर्वथा सावधान होकर, उन्होंने उत्थान किया। भ्रौर एक उत्क्रमण में सोपान-पथ का ग्रतिक्रमण करने के लिए अधीर ग्रनिरुद्ध, ऊपर की ग्रोर ग्रारोहण करने लगे।

दुर्गपाल को पलायमान पा कर, पुलोमजा ने भी पथप्रान्त में उपस्थान किया। बाहु-लता-द्वय के प्रसार द्वारा ग्रनिरुद्ध का मार्ग ग्रवरुद्ध करती हुई, पुलोमजा बोली: "मैं प्रेत नहीं हूँ, पाटलिग्राम के दुर्गपाल! सुभसे इतने भयभीत क्यों हो गए?"

पुलोमला की विवस्त्र देह पर हिंग्टिपात करने के ग्रानिच्छुक ग्रानिकड़ ने, ग्रवनत-मुख होकर, कहा : "मैं स्नान कर चुका, पुलोमजे !"

"िकन्तु मेरा स्नान ग्रभी नहीं हुग्रा।"

"तुम स्नान करके आयो। तब तक मैं वस्त्र धारण कर लेता हूँ।"
"किन्तु मैं एकाकी स्नान करने नहीं आई, अनिरुद्ध ! तुम्हारे साथ
प्लवनकीड़ा करने आई हैं।"

"क्रीड़ा म्राज नहीं होगी, पुलोमजे ! फिर किसी दिन म्राऊँगा।" "म्राज क्यों नहीं ?"

"ग्राज मैं ग्रत्यन्त क्लान्त हुँ।"

"मैं नहीं मानती। आर्य पद्मकीर्ति की पुष्करिणी में प्रवेश करके कोई भी क्लान्त नहीं रह सकता।"

''मेरे वचन पर विश्वास करो, पुलोमजे !"

"कैसे विश्वास करूँ, श्रनिरुद्ध! मैंने देखा जो है कि तुम मेरे श्राते ही महसा क्लान्त हो गए।"

''नहीं तो.....

''तुम मुख उठाकर एक बार मुभेदेख लो तो ग्रन्धे नहीं हो जाग्रोगे।'' ''तुम्हारी देह पर न शाटिका है, न स्तनपट्ट, न उत्तरीय..... "देह तो तुम्हारी भी अनाच्छादित है।"

"मैं पुरुष हूँ, पुलोमजे !"

"ग्रौर मैं नारी! किन्तु नारीदेह क्या इतनी कलुषित है कि वह क्सर्वदैव वस्त्रावृत ही रहे।"

"मैं तुम्हारे साथ विवाद नहीं करूँगा।"

"विवाद करने के लिए मैं भी नहीं ग्राई। मैं तो प्लवन-कीड़ा करने ग्राई हूँ।"

"लिच्छवि सैनिक के लिए, युद्धकाल में युवतिजन के साथ जलक्रीड़ा निषिद्ध है।"

"लिच्छिव सैनिक तथा उसके विधि-निपेध की शास्त्रचर्चा में मुभे तिनक भी रुचि नहीं। मैं तो अपने ग्रनिरुद्ध से ग्रपने ग्रधिकार की याचना कर रही हूँ।"

"मैं विवश हूँ, पुलोमजे !"

r

श्रितरुद्ध ने, एक पार्श्व में पदार्पण करके, पलायन करने की चेव्टा की । किन्तु पुलोमजा ने, तुरन्त ही, श्रपनी बाहुलता उनके भुजदण्ड पर श्रावेष्टित कर दी । श्रितरुद्ध का रोम-रोम कण्टिकत हो उठा । वे अनुनय के स्वर में बोले : "हठ न करो, पुलोमजे ! इस बार मैं तुम्हारे पास एक श्रितिथि के रूप में श्राया हूँ । श्रितिथि के साथ.....

पुलोमजा ने सहसा अनिरुद्ध का हाथ मुक्त कर दिया। उसके नयनों में झश्च उभर आए थे। अनिरुद्ध ने द्रवित होकर कहा: "छि: ! रोते नहीं!"

पुलमोजा ने, श्रधरोष्ठ कुञ्चित करके, आईस्यर में उत्तर दिया: "रोते नहीं !! वज्रहृदय प्रण्यी के समक्ष पुलोमजा को, हर्षोन्मत्त हो कर, नृत्य करना चाहिये ना ?"

श्रितिरुद्ध, उस उपालम्भ से, श्रीर भी दयाई हो उठे। पुलोमजा के श्रनावृत स्कन्च का स्पर्श करके वे बोले: "मैं तुम्हें दुःखित करना नहीं चाहता, पुलोमजे! तुम पुष्करिशी में प्लवन करो। मैं, सोपान पर उपासीन होकर, तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा।"

"मैं जलमन्न हो गई तो तुम प्रलयकाल तक मेरी प्रतीक्षा किए

जाना।"

"नुम जलमन्न क्यों होने लगीं? तुम तो प्लवनिकया से पूर्णतया परिचित हो, पुलोमजे!"

"मेरा अभ्यास अभी अधूरा है।"

"तो प्लवन मन करो।"

श्रनिरुद्ध पुनरेण प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्तुत हो गए। तब पुलोमजा ने विनीत स्वर में कहा: "तुम यहाँ सोपान पर उपाविष्ट हो जाग्रो, श्रनिरुद्ध ! मैं प्लवन करती हूँ। किन्तु यदि जलमग्न होने लगूँ तो तुम मेरा त्राण करना।"

ग्रनिरुद्ध मौन रह कर सोपान-पथ पर भ्रासीन हो गए। ग्रीर पुलो-मजा ने, सोपान-श्रेणी का अवरोहण करके, पुष्करिणी में प्रवेश किया।

कुछ क्षण के अनन्तर, खिन्नमना दुर्गपाल, नेत्र निमीलित करके, विचारमग्न हो गए। पुष्किरिगो के वक्ष-विस्तार पर कीड़ा-कल्लोल करती हुई नारी की नग्न देह पर उन्होंने एक बार भी हिष्टिपात नहीं किया। पुलोमजा का वह निर्लंज्ज व्यापार उनको, रुचा नहीं था। वैशाली के लिच्छविगगा में प्रतिष्ठाप्राप्त आर्य पद्मकीर्ति की दुहिता थी वह। वृज्जिसंघ की विमल कुलांगना। पाटलिग्राम के दुर्गपाल की वाग्दता। उसके द्वारा यह सत्य विस्मृत होना उचित नहीं था कि उस समय वृज्जिसंघ, मगघराज अजानशत्रु के विरुद्ध, एक अनेक-वर्ष-व्यापी युद्ध में व्यूद्ध था। युद्धकाल में वृज्जिसंघ के लिच्छवि योद्धा सव प्रकार के विलास से विरुत्त रहते थे। लिच्छवि सैनिक संयम धारण करते थे, इसीलिए वृज्जिसंघ सुरक्षित था, इसीलिए सुरक्षित थी लिच्छवि-गण की मान-मर्यादा, श्रौर इसीलिए.....

पुष्करिश्मी में प्लवनरत पुलोमजा ने सहसा उनका नाम लेकर पुकारा। दुर्गपाल ने नेत्र उन्मीलित करके देखा कि वह जलाशय के मध्य देश में जा पहुँची है। जलाई अलकजाल से पुलोमजा के कपोल एव बाहु-मृल आवृत थे। उसके आनवृत मुख को देखकर, अनिरुद्ध को एक क्षरा ऐसा आभास हुआ कि वारि-चन्वर पर विकच कुमुद विकसित हुआ है।

दुर्गपाल को अपनी श्रोर श्राकृष्ट-हिष्ट देख कर, पुलोमजा ने उत्क्रोश

किया: "मैं क्लान्त हो गई हूँ, प्रनिरुद्ध !"

थनिरुद्ध ने तटप्रान्त पर जा कर उत्तर दिया: "तो लीट श्राभ्रो, पुलोमजे!"

"लौट ग्राने की सामर्थ्य रही हो, तब तो लौटूं।"

"धीर्य का त्याग न करो, पुलोमजे ! धीरे-धीरे लौट शाश्रो । मेरी श्रोर देखती हुई लौट श्राभ्रो ।"

"मुफे तुरन्त निकालो, ग्रनिरुद्ध ! श्रन्यथा मैं जलमग्न हो जाऊँगी।"
"तुम लिच्छवि-कन्या हो, पुलोमजे ! लिच्छवि कभी हतोत्साह नहीं
होते।"

"मृत्युमुख से मेरा उद्धार करो, श्रनिरुद्ध ! तदुपरान्त मैं दत्तचित्त हो कर, शतवार तुम्हारी लिच्छवि-गुग्ग-गाथा का थवण कहंगी।"

किन्तु दुर्गपाल अपने स्थान पर दण्डायमान रहे। उनको विश्वास ही नहीं हुमा कि पुलोमजा की यौवन-परिपुप्ट देह, इतने अल्पकाल में, निश्चेप्ट हो सकती है। इसके अतिरिक्त, पुलोमजा की स्वरभंगी से यह अनुमान नहीं हो रहा था कि वह वस्तुनः आर्त है।

पुलोमजा, सहसा, निमज्जोन्मज्जन करने लगी। ग्रन्तिरक्ष एक ग्रस्त-व्यस्त चीत्कार से सिहर उठा। ग्रीर ग्रनिरुद्ध, तडित्-पात की भाँति, जन्मितित हो कर, त्वरितगित से पुष्करिग्मी में प्रविष्ट हो गए। किन्तु वे पुलोमजा के समीप पहुँचे उसके पूर्व ही वह जलाशय में तिरोहित हो चुकी थी।

प्रतिरुद्ध का हृदय श्रवसन्त होने लगा। रात्रि की वेला श्रौर वह श्रगाथ जलाशय। पुलोमजा की वे कहाँ खोजें? विमूढ़-से होकर, उन्होंने थे एक बार पुष्करिणी के चारो श्रोर दिष्टिप्रसार किया। प्रासाद की श्रोर श्रवस्थित प्राकार पर परिचारक-परिचारिकाशों का एक दल खड़ा था। पुलोमजा का चीत्कार चतुर्दिक सुन पड़ा होगा।

किन्तु इसके पूर्व कि दुर्गपाल कोई निश्चय करते एक मृगालतन्तु-सा मृदुल बाहुपाश उनके कण्ठ में आलम्बित हो गया। और वह कुमुद पुनरेण जल के ऊपर उभर आया। मुक्तहास करती हुई पुलोमजा की मुक्तावलि-गुभ्र दशनावलि, कौमुदी में भी कौंघ गई। दो पयोधराग्र ट्गंपाल के हढ़ वक्षस्थल में प्रवेश पाने के लिए परिश्रम-परायण थे।

ग्लानि के ग्रांतिरेक से, श्रांनिरुद्ध के अवयव आकुल हो गए। दूसरे क्षण, कोधाविष्ट ग्रांनिरुद्ध ने पुलोमजा के चूर्ण केश अपनी करमुष्टि में कस लिए—अभिसार के हित आतुर पुलोमजा की दूषित देह को, बल-प्रयोग द्वारा, विदूरित करने के लिए। केश-कर्षण से क्लेशित पुलोमजा ने ग्रांनिरुद्ध से प्रांथंना की: "यह क्या क्यापार है, प्रांगेश्वर! प्रणाय के विनिमय में पीड़ा का प्रदान क्यों?"

श्रनिरुद्ध ने अपना ग्रथर काटते हुए भर्त्सना की: "मृषावादिनी! मर क्यों नहीं गई?"

"प्रणयोन्मादिनी कहो, प्राणनाथ ! तुम्हारे इस घरा पर विद्यमान रहने मरण को भ्रामन्त्रण नहीं दिया जाता।"

पुलोमजा के प्रत्युत्तर में माध्यें मुखरित था। किन्तु ग्रनिरुद्ध के कर्ण-कृहरों में मानो किसी दुष्ट सरीसृप ने दंशन किया हो। वे भ्रूकुञ्चित करके दारुण दृष्टि से पुलोमजा को देखने लगे। श्रमर्थ के श्रावेश से उनका मुख मूक हो गया।

तव, पुलोमजा ने तर्जनी से, अनिस्द्ध की चिबुक का स्पर्श करके, कहा: "कटाक्ष इतना कुटिल क्यों है, कान्त ! मेरा रोम-रोम क्षत-विक्षत हुआ जाता है। चुम्बन के चन्दन से मेरे हृदय के ब्रग्ग चिंवत कर दो।"

पुलोमजा ने, उद्ग्रीय होकर, श्रनिष्द्ध का अधर चूमने की चेष्टा की । किन्तु श्रनिष्द्ध ने ग्रपना मुख परावृत्त कर लिया। उनके मुख से ग्रनायास ही निकल गया: "छि:! निर्लज्ज!"

पुलोमजा क्क उठी: "मैं निर्लंग्ज नहीं हूँ, ग्रनिरुद ! तुम निष्ठुर हो।"

दुर्गपाल ने सहसा स्मरण िकया कि पुष्किरणी के कूल पर संकुल पारचारक-परिचारिका-वृन्द, पुलोमजा का कुकृत्य देख रहे हैं। ग्रापनी स्वामिनी के स्वेच्छाचार से, सम्भवतः सुपरिचित थे वे सब। िकन्तु पाट-लिग्राम के लब्बप्रतिष्ठ दुर्गपाल के विषय में वे क्या सोचेंगे ? उनके द्वारा न जाने क्या-क्या ग्रपवाद वैज्ञाली की वीथि-वीथि में विस्तृत होगा ? श्रनिरुद्ध का कोधावेश, एक निमेष में, लुप्त हो गया। कीर्ति-कलुषा के भय से क्किन्न ग्रनिरुद्ध ने, पुलोमजा का मसृणा मूर्वज-जाल मुक्त करके, क्लीब कण्ठ से ग्रनुनय की : "मुफ्तको मुक्त कर दो, पुलोमजे !"

पुलोमजा ने प्ररायविह्वल वास्ती मे उत्तर दिया · "चुम्बन द्वारा चिंतत हुए बिना नही छोडूँगी, ग्रनिरुद्ध !"

"पुष्करिणी के कूल पर खडे परिचारक-वृन्द हमे देख रहे है।"

"देखने दो। पारसीकपुरी के पुरुष, परिचारक-वृन्द से पर्यवसिल होकर ही, श्रपनी प्रणयिनी से प्रेमालाप करते है।"

"किन्तु यह तो पारसीकपुरी नहीं है, पुलोमजे ! यह तो लिच्छवि-गण की वैद्याली है।"

"वैशाली को पारसीकपुरी मे परिशात करने का पुण्य प्रशा करके ही तो मै प्रत्यावर्तित हुई हूँ, प्राशानाथ ।"

दुर्गपाल ग्रसमजस मे पड गये। पुलोमजा प्रपने हठ पर प्रटल थी।
ग्रौर वे, परिचारकवृन्द के समक्ष, एक लिच्छिव कन्या पर बलप्रयोग करके
उसका श्रपमान करने के ग्रिनिच्छक थे। कौशल-प्रयोग के ग्रितिरक्त,
पुलोमजा ने उनके समस्त मार्ग प्रवरुद्ध कर दिए थे। ग्रन्ततः, मन ही मन
एक निश्चय करके, वे बोले ' "परिचारक-वृन्द को अपसरित कर दो,
पुलोमजे !"

पुलोमजा ने कहा: "अधरामृत-प्रदान का प्रतिवचन दे दो, अनिरुद्ध! परिचारक-गणा इसी क्षणा चले जाएगे।"

"वचन देता हूँ।"

"मेरे ग्रधरोष्ठ मे ग्राविभुंत ग्रनंगाग्नि का प्रश्नमन करोगे?"

"तुम जो श्रादेश दोगी, उसी का पालन करूँगा, पुलोमजे ।"

अनिरुद्ध ध्रधीर हो उठे। उन्होने कभी स्वप्त मे भी नहीं सोचा था कि वृष्णि महाजनपद की विमल वसुन्वरा पर, वैशाली की दुर्गप्राचीर से अनितदूर, कोई लिच्छवि इस प्रकार का लाञ्छनीय कृत्य कर सकता है।

पुलोमजा ने, हाथ के सकेत से, परिचारक-वृन्द को श्रपसारित कर दिया । तब वह बोली ''तुम तो बड़े लोकभयभीरू हो, पाटलिग्राम के दुर्गपाल ।"

किन्तु ग्रनिरुद्ध ने उसका उपालम्भ ग्रनसुना कर दिया। वे, बलपूर्वक

भ्रपने भ्रापको उस श्रनिष्ट भ्रालिङ्गन से विमुक्त करके, तीर की ग्रोर प्लवन करने लगे—प्रविज्विता पुलोमजा के निन्दात्मक निनाद पर कर्गापात किए विना ।

ग्रौर इसके पूर्व कि पुलोमजा, प्रासाद पर श्रांकर, उन्हें पुनरेग प्रता-रित करने का प्रयत्न करती वे बस्त्र पहिन कर, ग्रपने सैन्धव पर प्रारूढ हो, ग्रार्य पद्मकीर्ति के प्रमदोद्यान से निष्कमगण कर गए।

## 3

दुर्गपाल अनिरुद्ध ने, वैशाली महानगर की प्रथम दुर्गप्राचीर पार करके, पुर में प्रवेश किया तब वियामा का प्रथम याम श्रविकांशत: श्रितवाहित हो चुका था। शरद-पूर्णिमा का पूर्ण-बिम्ब निशाकर, निरभ्र नीलाकाश मे निर्वाध विचरण कर रहा था। तिमस्र पक्ष मे प्रभूत प्रलिप्त कालिमा के श्रन्तिम श्रवलेश को, अपनी जगन्नन्दिनी ज्योत्स्ना के ज्वार से, धोने के लिए कृतप्रातज्ञ-सा।

वैशाली के बाह्यान्त दुर्ग में, पश्चिम की योर प्रसृत, विणक्-ग्राम सर्वया शान्त था। पूर्व की ग्रोर श्रवस्थित कर्मकार-ग्राम भी।

एक गव्यूनि दूर जाकर, श्रनिरुद्ध ने द्वितीय दुर्गप्राचीर से परिवेश्वित क्षित्रियग्राम में प्रवेश किया। पुर का यह प्रमुख प्रान्त भी निनान्त नीरव था।

ग्रनिरुद्ध के अन्तर्मन में अन्तर्हित स्मृतिपट पर, शैक्षव तथा कैशोर में देवे हए, कितने ही कोजागर कल्लोल करने लगे।

यदि युद्ध की विभीपिका ने वैशाली को विकल न किया होता, तो इस विलयण विभावरी में वैशाली के वैभवशाली पुरवासी, कौमुदी महो-त्सव मनाते। गीत, वाद्य, नृत्य के परमाह्लाद से वैशाली का प्रत्येक पार्श्व परिप्लावित हो जाता। वैहारिक परिधान में प्रफुल्लित पौरगण का पर-स्पर परिहास, प्रेम की पयस्विनी प्रवाहित करता।

यही तो वह पुण्य पर्व था जिसके अवसर पर, वर्ष प्रतिवर्ष, लिच्छिवि-वंश के तरुए। एवं तरुिएयाँ, राजोद्यान में आमन्त्रित होकर, चिन्द्रका के वितान तले, प्ररायपथ पर पदार्पए। करते थे। कोजागर के कुमुन्दवान्भव को साक्षी वनाकर, प्रथम प्रराय-निवेदन करना लिच्छिवि-गए। की सनातन ग्रार्थपरम्परा थी।

कई वर्ष पूर्व, पाटलिग्राम के लिच्छिवि-दुर्ग पर मगध का प्रथम श्राक्र-मरा हुआ उस शरद ऋतु की कौमुदी में, ऐसे ही एक अवसर पर, श्रिनि-रुद्ध ने पुलोमजा का प्रराय प्राप्त किया था। अबोध-बालिका-सी थी उस समय, आर्य पद्मकीर्त्ति की पौत्री, आर्य रत्नकीर्ति की एकमात्र अपत्य, कुमारी पुलोमजा। घर्मप्रारा, वर्मभीरु, घर्मवर्चा में रत। घर्मव्याख्या के के एक प्रसंग में, दुविनीत अनिरुद्ध ने पुलोमजा की श्रद्धा-सम्पद् पर प्रवल प्रहार किया था। किन्तु, दुविनय के विनिमय में, उनको मिला था पुलो-मजा का प्रराय-प्रसाद।

भगवान शाक्यसिंह तथा उनके विमल धर्म-विनय पर विभोर पुलो-मजा, भगवान की अपरिमेय कीर्ति-कथा कह रही थी। अनिरुद्ध ने, सिंह्रप्रा होकर, परिहास के स्वर में उससे प्रश्न किया था "कुमारि! कोटिग्राम से वैशाली आने वाले महापथ पर, अपने प्रमदोद्यान से अनित्दूर, न्यग्रोधवृक्ष का शुष्कप्राय अस्थिपञ्जर क्या आपने देखा है?"

पुलोमजा ने उत्सुक होकर कहा था: "नहीं तो। किन्तु क्यों?"

"जब-जब मैं उस पथ से यात्रा करता हूँ, तब-तब, नतमस्तक तथा बद्धाञ्जलि होकर, उस वृक्षराज की वन्दना करता हूँ।"

"चैत्यवृक्ष होगा ?"

"नहीं, कुमारि ! नहीं। मुक्ते वह वृक्ष देखकर महाश्रमण का स्मरण हो जाता है।"

"छिः ! छिः !! ऐसा नहीं कहते, कुमार !"

पुलोमजा ने श्रपने वाम हस्त के पारित्यलिव द्वारा श्रामिरुद्ध का वार्गी-द्वार श्रवरुद्ध कर दिया था। किन्तु पुलोमजा का करतल श्रपसरित करके श्रामिरुद्ध ने कहा था: "न्यग्रोधवृक्ष परिनिवृत्त हो चुका, कुमारि! अब उसके लिए न जन्म-मरर्ग का भय है, न जरा-व्याधि की विभीषिका। विपरीत पक्ष में, श्रपने प्रमदवन की वराकी माधवी-लता का श्रवलोकन करो। फूलती है, फर जाती है। पुनः फूलती है, पुनः फर जाती है। उसके सन्ताप की भी कोई सीमा है, कुमारि! च्च्! च्च्!"

कहने को तो अनिरुद्ध ने यह सब कह दिया था। किन्तु पुलोमजा

का ग्रश्नु-विह्वल मुख देखकर, वे अपने आप ही अप्रतिभ भी हो गए थे। पुलोमजा के पाणि-पल्लव का स्पर्श करते समय उनका रोम-रोम एक अपूर्व अनुभूति से भर गया था। एक दुर्वह उन्माद का माधुर्य था उस अनुभूति में। हृदयवेधी व्यथा भी। अनिरुद्ध उसी क्षण उस गोष्ठी से उठ कर पलायन कर गये थे।

फिर, महोत्सव के मध्यम याम में, जब वे स्फटिक के शिलासन पर एकाकी ग्रासीन होकर, स्वप्नलोक में विचरण कर रहे थे, तब किसी ने, गृष्ठदेश की ग्रोर से ग्राकर, ग्रकस्मात् उनके नेत्रद्वय पर श्रपने करिकस-लय न्यस्त कर दिए थे। वहीं मर्मवेधी स्पर्श "वहीं माधुर्य का उन्माद "वहीं व्यथा"

स्मृतिविह्वल अनिरुद्ध ने, सहसा अपना अश्व रोक कर, प्रकृतिस्थ होने के लिए, अपने गात्र स्पन्दित किये।

ग्रतीत की बातें थीं वे सब। उस पुलोमजा की प्रण्यकथा जो श्रब अन्तिहित हो चुकी थी। परदेश से प्रत्यागत, इस नवीन पुलोमजा से उस पुरातन पुलोमजा का कोई परिचय नहीं था।

नूतन तथा पुरातन पुलोमजा-द्वय का स्मरण करके, धनिरुद्ध निर्णय नहीं कर पाए कि उनमें से कौन-सी पुलोमजा सत्य है एवं कौन-सी मिथ्या।

नूतन पुलोमजा ने पुरातन पुलोमजा का प्राणहरण किया था, लिच्छवि-परम्परा को पददिलत किया था। लिच्छवि योद्धा की प्रणियनी की नृशंस हत्या भी। नूतन पुलोमजा का अपराध अक्षम्य था।

पाटिलग्राम से प्रस्थान करते समय, ग्रिनिस्द्ध को ग्राशंका नहीं थी कि उनका सतत सहचर स्वप्न, इस प्रकार, एक क्षग्रा में, वास्तव के एक भ्राषात से, धूलिसात् हो जाएगा। कितनी बार, रात्रि के मध्यम ग्राम में, पाटिलग्राम के लिच्छिव दुर्ग की प्राचीर पर पदचार करते-करते, ग्रिनिस्द्ध ने उस दिवस की ग्रिभीप्ता की थी जिस दिन वे, ग्रपनी पुलोमजा को ग्रपने प्रण्यालिङ्गन में भर कर.....

किन्तु अनिरुद्ध की पुलोमजा तो लिच्छवि-दुहिता थी। लिच्छवि-कुलाङ्गना-सुलभ बीड़ा के वशीभूत। लिच्छवि-परम्परा पर प्राणींत्सर्ग करने वाली। ग्रौर परदेश से प्रत्यागत पुलोमजा ? नहीं । यह उनकी पुलोमजा नहीं हो सकती । पारसीकपुरी की पुंश्चली के समान पापाचार-परायण पुलोमजा उनकी प्रणियनी नहीं हो सकती.......

सतप्त-हृदय दुर्गपाल ने, पाष्णिप्रहार द्वारा, अपने सँन्धव को अग्रसर किया। उनकी शून्य-सी दृष्टि, चारों श्रोर प्रसारित होकर, सान्त्वना खोजने लगी।

वैशाली के ज्योत्स्ना-स्नात सौधशिखर, ब्राकाशपट पर ब्रकित ब्राल-म्नान के समान, चित्र-विचित्र प्रतीत हो रहे थे।

एक समय था जब प्रत्येक हर्म्योत्सग से वी एगा का क्वारान एवं नूपुर का रएान निर्भारत हुआ करता। को किलकण्ठा की काकिल वातास को विकल कर देती थी।

किन्तु आज ! चन्द्रमा की चन्द्रिका से चमत्कृत होकर भी वे प्रासाद, क्लेश की कालिमा से कलुषित-से दीख पडते थे। नौ वर्ष से अनवरत चल रहा था वृज्जिसच तथा मगध के मध्य वह अनिवार्य युद्ध। वैशाली का कोई लिच्छवि-परिवार उस युद्ध की विभिषिका से नहीं बचा था।

शोकातिरेक से सयमच्युत होकर विलाप करना लिच्छिव-मर्यादा के विरुद्ध था। किन्तु लिच्छिव-गर्ण के हृदय तो क्षत-विक्षत थे। माता-पिता का हृदय क्षत-विक्षत था पुत्र के लिए। भ्राता का भ्राना के लिए। भार्या का भर्ता के लिए। सहोदरा का सहोदर के लिए। सखा का सहचर के लिए। उस हृदय को लेकर वीगावादन सम्भव नहीं था। न नृत्य, न गीत, न कौ मुदी-महोत्सव।

दुर्गपाल, महापथ से न जाकर, एक रथ्यामार्ग से अन्तर्दुर्ग की ओर अग्रसर हो रहे थे। प्रासादमाला की प्रतिच्छाया मे पथ पार करते हुए पाटलिग्राम के प्रथम पुरुष को किसी ने नहीं पहिचाना। अन्यथा, अनेक अभिवादन प्रङ्गीकार करते हुए अनिरुद्ध को, चिन्तानिमग्न होने का अव-काश नहीं मिलता।

विलम्ब होता देखकर, दुर्गपाल ने कशाघात द्वारा, सँन्धव का काय-स्पर्श किया । अक्ष्य उड्डीयमान होने के लिए उदात हो गया ।

किन्तु, श्रकस्मात्, वैशाली का मन्थरवाही वातास एक करुए कन्दन

के कठोर ग्राघात से विकल हो उठा। निरभ्र नीलाकाश से वज्रपात हुग्रा हो जैसे। ग्रश्व ने ग्रवरुद्ध होकर, ग्रारोही के ग्रादेश की याचना की। दुर्गपाल ने, ग्रपने स्कन्बदेश से कोदण्ड उतार कर, शरसन्धान कर लिया। महानगर के प्रान्त-प्रान्त से कोलाहल उत्थापित हो रहा था।

ग्रनिरुद्ध, त्वरितगति से श्रश्व प्रधावमान करके, अन्तर्दुर्ग की श्रोर ग्रग्नसर हए। क्रन्दन-ध्वनि उसी श्रोर से श्रा रही थी।

किन्तु अन्तर्दुर्ग के द्वारदेश पर पहुँच कर, दुर्गपाल ने देखा कि क्षत्रिय-नगर के निवासियों का एक समवाय वहाँ पर एकत्रित है। उन्होंने दूर पर ही अदय से अवरोहरा किया। तब अपने उत्तरीय से मुख आच्छादित करके, वे जन-समवाय में प्रविष्ट हो गए।

उन्होंने, प्रतिपल परिष्कृत कौ मुदी के प्रकाश में, निर्निमेष नयनों से देखा कि अन्तर्द्र्ण के द्वारदेश पर एक नारी देह दण्डायमान है। मानो कोई यायावर शिन्पकार मृण्मयी पुत्तिका गढ कर रख गया हो। वह करुरा क्रन्दन उस पुत्तिका में से ही मुखरित हो रहा था। निमीलित था पुत्तिका का नयनद्वय। निश्चेष्ट थी नवलता सी देह्यपिट। ईषत् प्रकम्नित अधरोप्ठ के अनिरिक्त, प्राग्त-संचार का कोई अन्य संकेत ही नहीं था पुत्त-लिका में। मानो उसकी समस्त संज्ञा स्वराक्ति में एकी भूत हो गई हो।

धूलि-धूसरित था पुत्तिलंका का देहभार । किन्तु सौष्ठव से आपादमस्तक आप्लानित । वियोग-विकल यौवन-श्री मानो सुड़-सुड़कर उसे
उत्फुल्लित करना चाहती हो । कपोल पाण्डुर थे । किन्तु मुखकमल की
रेखा-रेखा में प्रसुप्त लावण्य पुनरेगा निकसित हुया चाहता था । वातास
द्वारा निच्छिन्न कुन्तलराशि से नारम्नार कुहरगत होकर भी कौंध-कौंध
जाता था वह लावण्य । पथपांशु से स्पृष्ट होकर श्रीहीन हो गया था वह
अस्नात एवं अस्त-व्यस्त अलकजाल । किन्तु, वातास रुद्ध होते ही, जय-जय
वह पुत्तिलंका के पृष्ठदेश पर निलुण्ठित होता था, तब-तव सूचना देता
था कि कुछ दिवस पूर्व, किसी प्रसाधन-प्रवीण सैरन्धी की कुशल करांगुलियों ने, उसको नव-कुरवक तथा केसर-किसलय से कुसुमित किया होगा।

वस्त्राभरण नहीं थे उस वराङ्गना की देह पर। एक खुल-खुल जाने वाला स्तनपट्ट। पुत्तलिका के दीर्घपक्ष्म नयनों से म्रविरल प्रवाहित स्रश्रु- धार द्वारा पिङ्कल । एक जराजीर्ण, मल-मिलन कौशेय-शाटिका । पवन के ग्राधात से, किसी भी क्षरा, नीवीवन्ध का ग्रवलम्बन त्याग देने के लिए ग्रातुर-सी ।

पुत्तिका कन्दन नहीं कर रही थी। वह गा रही थी। उसके गीत मे, उसका भग्न मानस, स्वर-कारुण्य एव कण्ठ-माधुर्य का प्रवलम्बन लेकर, मुखरित हो रहा था। एक दुनिवार आग्रह था उस गीत में। नभ से, धरा-शायी हो जाने का। ताराविलयों से, अश्रु बनकर वह जाने का। गिरिराज से, धूलि बनकर दिग्दिगन्त में विलीन हो जाने का। वसुन्धरा से, विदीणं हो जाने का। शैशव से, शीणं हो जाने का। लावण्य से, लुप्त हो जाने का। प्रस्पय से, प्रतारणा में परिएति पाने का। चराचर जगत् को, एक स्वर में रुलाने का आग्रह था उस गायन मे। मानो रुदन के अतिरिक्त, ब्रह्माण्ड के आज्ञन में, अन्य कुछ भी अवशिष्ट न रह गया हो।

जनगरा के कोलाहल से भी, उस अज्ञात-कुल-शीला अङ्गना का आर्त-नाद ग्रवस्द्ध न हुआ। तब, अनेक दर्शक-वृत्द के अधीर कण्ठ एक स्वर से, प्रश्न कर उठे: "परदेशिनि! स्राप कौन हे?"

पुत्तिका, श्रापाद-मस्तक सिहर कर, मूक हो गई। उसकी श्रथसन्न-सी श्रालम्बित बाहुलताएँ, उसके श्रनावृत कुचकलश-द्वय को ग्राच्छादित करने के लिए, ऊपर उठीं। श्रश्रुभार से ग्रिभभूत नेत्र-सम्पुट-द्वय ने उन्मी-लित होने का उपक्रम किया। किन्तु पुत्तिका ने पौरगण के प्रक्ष का प्रत्युत्तर नहीं दिया।

दुर्गद्वार से निष्कमण करती हुई, राजकुमारी वत्सला ने, स्वर-सौहार्द्र से पुत्तलिका का स्पर्श करते हुए, अनुरोध किया: "भद्रे! आप अपना परिचय दीजिए।"

परिचारिका-द्वितीया राजकुमारी को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे, इारदेश पर धार्तनाद सुनते ही, ससंभ्रम उठकर चली धाई है। उनकी प्रस्थान-त्वरा उनकी प्रस्तव्यत वेशभूषा पर श्रद्धित थी। नीलोत्पल से कमनीय कलेवर पर साधारण कार्पास-वस्त्र की शुभ्रवर्ण शाटिका। ग्रागुल्फ ग्रालम्बित। शुभ्र कार्पास-वस्त्र का ही उत्तरीय-पट्ट। शिर उष्णीष विहीन। एक कवरी में कर्षित केशपाश। राजकुमारी की देह पर एक भी आभूषण नहीं था। न उस देह के अज़राग ने वातास को सौरभसिक्त किया।
पुत्तिका का गगनभेदी कण्ठ-सामर्थ्य न जाने सहसा कहाँ विलुष्त हो
गया। उसके मुख से केवल एक क्षीण आक्रोश ही निर्गत हुआ: "पथप्रान्त
में प्रताड़ित भिक्षकी का भी कोई परिचय होता है!"

राजकुमारी ने श्राग्रह किया: "श्राप पथ-प्रान्त में नहीं, वैशाली में हैं। लिच्छिवि-गए। की वैशाली में। ग्रार्त को श्रभय-दान देना लिच्छिवि-गए। की श्रार्य-परम्परा है। परिचय श्रापको देना ही होगा, शुभे!"

पुत्तिका ने भ्रू कुञ्चित करके कहा: "धृष्टता क्षमा करें, राजकुमारि!
एक मास पूर्व, जब कोसल के हिंस व्याध्न, विदूरथ, ने निर्दोध शाक्यकुल
का संहार किया था तव लिच्छवि-गण की आर्थ-परम्परा कहाँ गई थी?
'शाक्य शिशुओं के शोणित से उस दिन दिग्दिगन्त रञ्जित हो गए थे।
किपलवस्तु की कुलाङ्गनाओं के कन्दन ने, उस दिन, धैर्यध्रुवा धरिशी का
वक्ष विदीर्ण कर दिया था, निर्जिप्त नभमण्डल से निरन्तर श्रश्रुमोचन
करवाया था। उस दिन.....

काक्यदुहिता का उपालम्म पूरा होने के पूर्व ही पौरगरा ने कोला-हल किया: "अरे ! यह तो शाक्यदुहिता है। कपिलवस्तु की कुलाङ्गना। अरे ! यह तो विदूरण द्वारा जन्मभूमि से विदूरीकृत .....

कुमारी पुलोमजा ने, जनसमवाय के बीच से निकल कर, कहा: "उस दिन राजकुमारी वत्सला, राजप्रासाद के प्रधान कक्ष में, कोसलराज द्वारा प्रेषित श्रावस्ती के सन्धि-विग्रह-महामात्य से मन्त्रणा कर रही थीं।"

किन्तु राजकुमारी ने पुलोमजा के कटाक्ष की ग्रवहेलना कर दी। वे साक्यदुहिता को सम्बोधित करके बोलीं: "भद्रे! ग्रपने पिता का नाम प्रगट कीजिए।"

पुत्तलिका ने उत्तर दिया: "उनका वंशप्रदीप निवापित हो चुका, राजकुमारि! नाम प्रगट करके उनका अपयश न होने दूंगी।"

"क्या आप किसी शाक्य-कुल की कुल-वधू हैं ?"

"मेरे प्रारापित का निर्मम वध न हुआ होता तो मैं आज के दिन, इस समय, उनके प्ररायपावन पर्यञ्क पर पदापरा करती।"

जनसमुदाय के मुख से संवेदना का सीत्कार निकल गया। ग्रश्नुविह्वल

राजकुमारी ने श्रपना बाहुद्वय प्रसारित करके कहा: "भिगिनि! श्राप मेरे साथ ग्राइये। वृज्जिगरा का राजप्रासाद ग्रापका परित्रारा करेगा।"

शाक्यदुहिता ने कठोर स्वर में उत्तर दिया: "शाक्यों ने कभी किसी से परित्राएा की भिक्षा नहीं माँगी।"

राजकुमारी ने संयम धारण करके कहा: "श्राप मुक्ते क्षमा करें, शाक्यकुमारि ! मुक्ति भूल हुई। ग्राप एक लिच्छिव के श्रावास में श्रातिथ्य ग्रहण करें।"

पुलोमजा ने पुनरेरा कटाक्ष किया : "हाँ, हाँ, शाक्यकुमारि ! राज-कुमारी का आतिथ्य आप अवस्य ग्रहरा करें। श्रावस्ती के महामात्य ने भी इनका आतिथ्य ग्रहरा किया था। आप तो तुच्छ किपलवस्तु की श्राकचन कुलवधू मात्र हैं।"

भयानक व्यंग था पुलोमजा के वाग्वाण में । जितना कठोर, जतना ही कुत्सित भी ।

जनसमवाय में खड़े दुर्गपाल ने एक बार वत्सला को निहारा। फिर पुलोमजा को। मानो, मन-ही-मन, दोनों की तुलना कर रहे हों।

लिच्छिवि-किन्या-सुलभ व्यायाम से कृशाङ्गी वत्सला की देह पर लिच्छिवि-मर्यादा-सुलभ वेशभूषा थी । ग्रपनी प्रकृत रूप-राशि को चमत्कृत करने ग्रथवा ग्रपने श्रवयव के किसी ग्रवगुण को ग्राच्छादित करने के लिए उन्होंने किसी प्रसाधन-द्रव्य का प्रयोग नहीं किया था।

दुर्गपाल की दिष्ट राजकुमारी की मुख-भिक्तमा पर त्राविष्ट होकर रह गई।

भूयुगल के उत्क्षेप से तरंगायित ग्रतल सागर के समान गहन-गम्भीर श्रिष्ठास्त ललाट-तट। विस्मय से विस्फारित दो दीर्घपक्ष्म, तिंड्ह्युति, निर्निमेप नयन। ग्रन्तर में उद्देलित उत्तेजना से उच्छ्वसित, किंचित उन्निमत तिलपुष्प-सिन्निम नासिका। जिह्नाग्र पर जीवन्त प्रत्युत्तर को प्रतिहत करने के प्रयत्न में प्रतिपल प्रकम्पित, अधरराग से ग्रपितित किन्तु निसर्ग-रिक्तम ग्रघरोष्ठ। चिरन्तन चिन्तन से चिन्हित चिबुक।

वत्सला का सहज श्यामल बदनोत्पल ग्रंगारक की-सी ग्राभा घारण कर रहा था। उस मुख से उद्भूत स्फुल्लिंग मानो पुलोमजा को भस्म-सप्त०—-५ मान कर देंगे।

ग्रीर पुलोमजा ! पण्यभूमि से पदच्युत प्रसाधन-पेटिका थी वह। वस्त्राभरगा के भार तथा ग्रंगराग के आवरगा में उसकी ग्रंधनग्न देह भी ग्रन्तित हो गई थी। दुर्गपाल ने पुलोमजा के गौरवर्ण मुख पर दृष्टि- पात किया। ग्रनेक राग तथा चूर्ण द्वारा प्रसाधित वह गौरवर्ण मुख, उस को भारगा करने वाली के ग्रन्तर में ग्रापूरित ग्रहंकार की, ग्रावृत करने में सर्वथा ग्रक्षम था। मानो ग्रपने दुर्निवार्य द्वेप की दावाग्नि से पुलोमजा दिग्दिगन्त को दश्व कर देगी।

तव वत्सला ने, शान्त स्वर में, पुलोमजा को सम्बोधित किया: "मिध्या का प्रचार मत करो, पुलोमजे! तुमने भी लिच्छिवि-वंश में जन्म लिया है।"

उत्तर में पुलोमजा ने और भी विषाक्त व्यंग किया। अपने आनन को उन्नतावनत करती हुई, वह बोली: "धन्य हो, राजकुमारि! आज आपने अपने से अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति को लिच्छवि-वश का वंशज तो माना!"

जनसमवाय कोलाहन कर उठा : "राजकुमारि ! श्रभियोग की मार्जना होनी चाहिए।"

राजकुमारी ने, सिहनी के समान, गर्जना की : "श्रभियोग श्राद्योपान्त मिथ्या है । मिथ्या की कोई मार्जना नहीं होती ।"

किन्तु पुलोमजा ने पराजय स्वीकार नहीं की। वह, व्यंगमय हॅसी हैंस कर, बोली: "तो क्या कोसलराज विदूरथ के साथ वृज्जिसंघ की मैंत्री का मन्धिपत्र ग्रापने जला दिया, राजकुमारि!"

वत्सला ने दृढ़स्वर में उत्तर दिया : "बह सन्धि, राजगृह के राजन्य के नी माम्राज्यलिप्सा का विरोध करने के लिए की गई थी।"

पुलोमजा मानो प्रत्युत्तर के लिए प्रस्तुत थी। वह अधर कुञ्जित करके कहने लगी: "छि: छि:, राजकुमारि! एक प्रतिवेशी गराराज्य का समूल विध्वस होता रहा। सो भी धावस्ती के राजन्य द्वारा। और वृज्जिसंघ विजड़ित-सा विरक्त रहा। आप यह क्यों नहीं मान लेतीं कि कोसलराज के साथ की गई सन्धि ने हमारे पाँव पगु कर दिये थे, हमारे बाहुबल को

क्षीए। कर दिया था ?"

"वृज्जिसंघ की ग्राकांक्षा थी कि शाक्यसंघ की सहायता करे। किन्तु शाक्य-गए। ने हमारी सहायता स्वीकार नहीं की। किपलवस्तु के संस्था-गार से, जिस दिन विदूरथ का दूत ग्रसफल होकर लौटा, उसके कुछ दिन उपरान्त वृज्जिसघ का वृद्ध दूत भी भत्सेंना पाकर लौट ग्राया।"

"वह इसलिए कि शाक्य-गरा को कोसल के साथ वृज्जिसंघ की संधि का ममाचार मिल चुका था।"

"किन्तु शानयगरा को यह भी ज्ञातथा कि सन्धि में, मगध के विरुद्ध एक होकर युद्ध करने के श्रतिरिक्त, ग्रन्थ कोई भी प्रतिवन्ध नहीं है।"

"उनको यह किस प्रकार ज्ञात होता, राजकुमारि ! सन्धिपत्र क्या आपने शावय-परिषद का परामर्श ले कर लिखा था।"

"मैंने कोई सिन्धपत्र नहीं लिखा। वैशाली के संस्थागार में समाहूत लिच्छवि-परिपद से परामर्श करके वृज्जिसंघ के ग्रप्टकुलिक ने लिखा था वह सिन्धपत्र। श्रार्यक्षेष्ठ से मन्त्रगा करके ही मान्य हुआ था वह सिन्ध-पत्र।"

"ग्रप्टकुलिक ग्रौर ग्रार्यश्रेष्ठ ! हूँ !!"

"स्रौर लिच्छिव-परिषद ? परिषद को भी एक हूँ से उड़ा दो, पुलोमजे !"

पुलोमजा से वत्सला के व्यंग का प्रत्युत्तर न बन पड़ा। उसने ग्रावेश के ग्रावर्त में, ग्रायंश्रेष्ठ तथा यष्टकुलिक के प्रति ग्रवज्ञा का प्रदर्शन किया था। वैशाली का लिच्छिब-समवाय, एक क्ष्मा के लिए, सन्न रह गया। उनके ग्रन्तर में ग्रायंश्रेष्ठ महाली ग्रोष्ठार्ध के लिए ग्रपरिमेय श्रद्धा विद्यमान थी। ग्रायंश्रेष्ठ के एक इंगित पर प्राग्गोत्सर्ग करने वाले थे वे सब।

किन्तु दूसरी श्रोर, श्रार्य पद्मकीर्ति की पौत्री पुलोजमा की श्रवहेलना करना भी वैशाली-वासियों के लिए ग्रशक्य था।

पुलोजमा को मौन देख कर कुछ लिच्छिव पुरुषों ने कहा: ''शाक्यकुल के घातक विदूरथ के साथ वृज्जिसंघ की वह सन्धि ग्रमान्य होनी चाहिए, राजकुमारि!'' राजकुमारी ने घीर वाणी में उत्तर दिया: "सन्धि विदूरथ के साथ नहीं, कोसल के साथ की गई है, आर्यवृन्द ! ग्रन्थथा, जिस दिन विदूरथ ग्रिवरवती की जलधारा में निमिष्जित होकर मर गया, उसी दिन वह सन्धि ग्रमान्य हो जाती।"

जनसमवाय चीत्कार कर उठा: "वृज्जिसंघ को कोसल के साथ किसी प्रकार की सन्धि नहीं रखनी चाहिए। हम कोसल के विरुद्ध श्रभियान चाहते हैं।"

भयानक भ्रावेश था उस चीत्कार में। उत्कट उत्तेजना द्वारा उत्पादित भ्रावेश। वत्सला को सहसा वे दिन स्मरण हुए जब शाक्यसंहार का समा-चार सर्वप्रथम वैज्ञाली में त्राया था।

वैशाली में विस्फोट हुया था। सर्वत्र एक ही मत व्याप्त था: वर्ण्-संकर विदूरथ ने क्षत्रियश्रेष्ठ महानाम की पुत्रवधू पर कैंसे हिष्टिपात किया? एक तुच्छ राजन्य का यह साहस कैंसे हुया कि महाश्रमण के पावन कुल का, ग्रावालवृद्ध, संहार करे? वैशाली के वृष्णिसंघ को क्या सांप सूँघ गया था उस दिन? लिच्छवि-गण का भुजबल क्या उधार चला गया था? क्या लिच्छवि-गण का छुपाण कुण्ठित हो गया था उस दिन? तूणीर में तीर नहीं थे? धतुष की प्रत्यञ्चा गल गई थी?

उस समय, वृज्जि महाजनपद की जनता यह भूल गई थी कि एक अन्य राजन्य उनकी रक्तमर्यादा की दूषित करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी वैशाली का विध्वंस करना चाहता है, उनका स्वातन्त्र्य हरण करने के लिए कृतसंकल्प है। उस समय वृज्जि महाजनपद में उत्पात एवं उपद्रव हुआ था। वैशाली की पण्यवीधियों में कोसल के सार्थवाह लुटे थे। भागी-रथी तथा गण्डकी में कोसल के यानपात्र दूवे थे। और कोसल के निवासियों को इनस्ततः पलायन करके अपने प्राणों का त्राण करना पड़ा था।

वृज्जिसंघ के दण्डबल-महामात्य ने आर्यश्रेष्ठ से आदेश माँगा था कि उपद्रव का दमन करने के लिए बलप्रयोग किया जाए। किन्तु आर्यश्रेष्ठ ने अनुमित नहीं दी थो। लिच्छिव-गए। का भुजवल शत्रु का दमन करने के लिए ही मंगृहीत हुआ था। स्वदेश में आतंक आरोपित करने के

लिए नही । आर्यश्रेष्ठ ने राजकुमारी को आदेश दिया था कि वे अपने प्राणों से खेल कर उपद्रव का उपशमन करें। अतिशय रुग्ण होने के कारण वे स्वयं उस समय अशक्त थे। पिता का आशीर्वाद शिरोधार्य करके राजकुमारी ने राजप्रासाद का परित्याग किया था।

वत्सला का द्रुतवाही पारियास्मिक रथ वृष्टिज महाजनपद के इस छोर से उस छोर तक प्रधावित हुआ था। पूर्वोत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत शांत था। किन्तु पश्चिम तथा दक्षिसा के ग्राम-ग्राम में वत्सला को जाना पड़ा था। धूलि-धूसरित, म्लान-वसना वत्सला अनुपम धँग धारमा करके, आसी में विक्षोभ का लवलेश भी लिए बिना, संयत स्वर से, वृष्टिजसंघ की प्रजा को शान्त रहने की शिक्षा दे रही थीं।

दुर्गपाल प्रनिरुद्ध के दूत ने पाटलिग्राम से ग्राकर प्रावेदन किया था कि वे स्वयं वत्सना की सहायता के लिए उपस्थित होना चाहतें है। प्रत्युत्तर मे वत्सला ने कहला दिया था कि दुर्गपाल पाटलिग्राम में ही रह कर ग्रापना मुख राजगृह की भ्रोर रक्खे और पीठ वैशाली की ग्रोर।

वृज्जिसम में सब श्रोर से एक ही प्रस्ताव किया जा रहा था: वृज्जि-सम को उचित है कि कोसल के साथ की गई सिन्ध को श्रमान्य करे; वृज्जिसम का कर्त्तव्य है कि श्रन्यान्य गराराज्यों के साथ सम्भूत होकर, कोसल को उसके कुकृत्य का समुचित दण्ड दे।

वत्सला ने किसी के, साथ विवाद नहीं किया था। सब स्थान पर, सबसे वे एक ही बात कहती रही थी: सन्धि-विग्रह का ग्रधिकार वैशाली की लिच्छिव-परिषद को हे; उपद्रव शान्त होते ही परिषद ग्रवस्थ इस प्रकृत पर विचार करेगी; उपद्रव तुरन्त शान्त होना चाहिये।

ग्रभी, उस दिन ही तो, उतरी थी वह श्रावेग की श्रांधी। ग्रभी, उस दिन ही तो, राजकुमारी ने राजप्रासाद में प्रत्यावर्तन किया था। वत्सला को विदित था कि प्रावेग रुद्ध हो गया है, मिटा नहीं। वैशाली में, प्रति-दिन, विदूरथ द्वारा किए हुए ग्रनाचार के नित्यनूतन समाचार प्राप्त हो रहे थे। रुद्ध ग्रावेग किसी पल भी पुनरेगा एक विस्फोट की सृष्टि कर सकता था। ग्रार्थश्रेष्ठ ग्रब भी ग्रस्वस्थ थे। ग्रौर वैशाली के लिच्छवि-गग्ग उन्माद-ग्रस्त। वत्सला नहीं चाहती थी कि ऐसी ग्रवस्था में लिच्छवि-

परिषद का सन्तिपात हो । लिच्छवि-गरा से उसे यह याशा नहीं थी कि वे विवेक से काम लेंगे ।

बत्सला ने अपने दण्डनीतिविद् आचार्य से यही शिक्षा प्राप्त की थी कि भावाविष्ट व्यक्ति को मन्त्रणा देने का अधिकार नहीं होता। अन्यथा वे क्या लिच्छविदुहिता नहीं थीं ? उन्होंने क्या रण-प्राङ्गण मे, प्रमु-दित मुख से, प्राण-विसर्जन करना नहीं सीखा था ? वे क्या आर्त-त्राण की लिच्छवि आर्यपरम्परा से अनिभिज्ञ थीं ? निर्दोष शाक्यकुल का विनाश मुनकर उनके अपने हृदय में जो दावानल जली थी वह तो समस्त कोसल का कवल करके भी शान्त नहीं होती।

किन्तु राजकुमारी ने, विचार के श्रंकुश से, श्रावेश के मत्त वारण का विरोध किया था। शाक्य जनपद में जो हुआ था, वह हो चुका था। बीनी बात थी वह। श्रतीत के श्रन्तर में श्रस्तायमान एक श्रभूतपूर्व श्रनाचार। हतप्राण शाक्य-गण को श्रव पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। किपल-वस्तु का नव-निर्माण सम्भव था। किन्तु किपलवस्तु में वास करने के लिए शाक्यकुल कहाँ था? विदूरथ ने महापाप किया था। विधाता ने तुरन्त ही उस दुष्ट को कठोर दण्ड भी दिया था। श्रविरवती के तट पर शिविरस्थ विदूरथ, शाक्य-कुल की कुलाङ्गनाश्रों को दूपित करने के पूर्व ही, परिष्लावन में विलुप्त हो गया था।

सम्प्रति प्रश्न था वृज्जिसंघ के ग्रात्मत्राण का । वृज्जिसंघ को विलुष्त होने से बचाने का प्रश्न था । भागीरथी के उस पार, राजगृह का राजन्य, श्रजातशत्रु, पाटलिग्राम की श्रोर ग्रिभियानोन्मुख था । यदि वृज्जिसंघ ने कोसल के विषद्ध ग्रिभियान करने का ग्रायोजन किया तो सम्भव था कि कोसल श्रौर मगध के मध्य, वृज्जिसंघ के विषद्ध, सन्धि हो जाए । दो-दो श्रवल पराक्रमकारियों को परास्त करना लिच्छवि-गण के लिए भी ग्रसाध्य था ।

श्राज, श्रकस्मात्, वैशाली में उसी उन्माद ने पुनरेश शिर उन्नत किया था। राजकुमारी ने भी अपने पुराने प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति कर दी: "आर्यवृत्द! सन्धि-विग्रह का अधिकार एकमात्र लिच्छवि-परिषद में सिन्हि-हिन है। परिपद के सन्निपात से पूर्व किसी प्रकार का निर्श्य सम्भव

नही।"

समवाय में से किमी ने राजकुमारी से प्रश्न पूछा "इस प्रमा में ग्रापका क्या श्रशिमत है, राजकुमारि!"

राजकुमारी ने, जनसमवाय के भावावेश पर सूक्ष्म-सा व्यङ्ग करते हुए, उत्तर दिया . "इस प्रसग में मेरे मतामत का कोई सूल्य नही। परि-पद की सदस्य नहीं हूँ मै। ग्रायंश्रेष्ठ अथवा प्रष्टकुलिक को परामर्श देने का ग्रिधकार भी सुके प्राप्त नहीं।"

प्रश्नकर्ता ने हठ की "वैशाली का जनगरा फिर भी प्रापके मतामत मे प्रवगत होना चाहता है, राजकुमारि !"

राजकुमारी ने कहा "मेरा कोई मतामन नही। मैं भाव विलासिनी नही हूं।"

वत्सला की बात में पुन व्यङ्ग का पुट था। साधारणतया व्यङ्ग करना जनका स्वभाव नही था। वैशाली के लिच्छिविगण के प्रति व्यग करने का विचार-मात्र भी जनके अन्तर में नहीं उपजता। किन्तु आज पुलोमजा की उपस्थिति तथा प्राचरण ने राजकुमारी को किचित विचलित कर दिया था।

पुलोमजा को फिर ग्रवसर मिल गया। राजकुमारी के ग्रन्तिम वाप्य की विवेचना करती हुई वह बोली ''ग्रहे । राजकुमारि ! ग्राप भाव-विलासिनी नहीं हे !। तो फिर, शाक्यदुहिता को देख कर, ग्रापने जो ग्रश्नमोचन किया वह किस प्रकार सम्भव हुग्रा ? भाव-विलास के बिना भी क्या कोई ग्रश्नुमोचन कर सकता है ? भावविलासनी नहीं तो क्या ग्राप माग्यविनी हे ?''

वत्मला, पुनरेण, पुलोमजा के साथ विवाद करना नहीं चाहती थी। ग्रापने प्रति पुलोमजा के मिलन मनोभाव का पर्याप्त परिचय पा चुकी थी वे। ग्रव उनके ग्रन्तर में पश्चाताप ही था कि एक बार भी क्यो उन्होंने पुलोमजा के साथ प्रश्नोत्तर में ग्रवाग्रहग्ग किया। पुलोमजा की ग्रोर हिंदिपात करते ही उनके गात्र कण्टिकत होने लगे। ग्रव वे, एक पल भी, उस स्थल पर हकने के लिए प्रस्तुत नहीं थी।

एक जुगुप्सापूर्ण दृष्टि से पुलोमजा को ग्रापाद-मस्तक निहारकर, राज-

कुमारी बत्सला परावृत्त हुई ग्रौर ग्रन्तेंदुर्ग में चली गई।

ग्रनिरुद्ध ने यह समस्त नाटक ग्रपनी ग्रांखों से देखा था। वे, श्रीर कुछ क्षण तक, जनसमवाय का कोलाहल कर्स्गत करते रहे। पुलोमजा उच्चस्वर से कह रही थी कि वत्सला के विरोध के कारण ही लिच्छवि-परिपद का सन्निपात नहीं हो रहा।

दुगंपाल की हिन्ट शाक्यदुहिता पर निबद्ध थी। उनका मन कह रहा था कि, इस प्रकार नाटकीय ढंग से, जन समवाय में आवेश की सृष्टि करने वाली उस नारीदेह के आवरण में किसी धुरन्धर कूटनीतिज्ञ का कुचक चल रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि जनगण के विकीर्ण होते ही वे, शाक्यदुहिता का अनुसरण करके, सत्यासत्य का अन्वेपण करेंगे।

किन्तु पुलोमजा ने उनको वह ब्रवसर नहीं दिया। सहसा, उसने श्रपना बहुमून्य दुकूल शाक्यदृहिता के शरीर पर विस्तीर्ण कर दिया। फिर वह, शाक्य-दृहिना का हाथ श्रपने हाथ में लेकर, चल खड़ी हुई।

दुर्गपाल ने, द्वारदेश को जनशून्य पा कर, पुनः अपने अश्व पर आरो-होगा किया। वे अन्तर्दुर्ग में चले गए।

## . y :

वैशाली की तृतीय दुर्गप्राचीर से प्यंयसित, महानगर का अन्तर्दुर्ग, क्षित्रयमान के उत्तरवर्ती प्रान्त में प्रतिष्ठित था। अन्तर्दुर्ग में प्रवेश करने के तिए प्राचीर के चतुर्पार्श्व में अनेक द्वार अपावृत होते थे। किन्तु अन्तर्दुर्ग का मिहद्वार था दक्षिण प्राकार के मध्यभाग में, जहाँ क्षत्रियमाम के श्राह्माटक से उत्तरवाही राजपथ, अन्तर्दुर्ग के साथ मंगम करता था।

सिहद्वार से प्रवेश करने पर, एक प्रशस्त पथ उस पुण्यसिलला पुण्क-रिगों की ग्रोरं जाता था, जिसमें ग्रवगाहन करके लिच्छवि-वंश के वर-पुरुष, सूर्याभिषिक्त क्षत्रिय कहलाते थे। लिच्छवि-गग् के ग्रतिरिक्त, किसी ग्रन्य को उस पुष्करिगों में, स्नान ग्रथवा जलपान का ग्रधिकार ग्रप्राप्य था। प्रचण्ड प्रहरीगग् द्वारा प्रतिपल परिपालित, ग्रभिषेक पुष्करिगों ग्रन्तर्गुं की मध्यभूमि में तरंगायित थी।

अन्तर्दुर्ग के एक वास्तुविभाग में, पुष्करिगाी के दक्षिरापूर्व, प्रसृत थे वृज्जिनंच के कोष्ठागार, कुष्प्रजाला, कोजगृह, विनिश्चय-ञाला तथा ग्रन्यान्य राजकीय-कर्म-शाला-समूह . दूसरे वास्तु-विभाग में, पुष्करिशी के उत्तर-पश्चिम, प्रस्थापित था, अनेक कक्ष-प्रकोष्ठ-परिगत, पञ्चभूमि राजप्रासाद, जिसमें वृज्जिसंघ के प्रमुख पुष्प, आर्यश्रेष्ठ राजा, सपरिवार वास करते थे।

राजप्रासाद के पूर्व पार्श्व से लेकर अन्तर्दुगं के पूर्वोत्तर प्राकार तक, राजोद्यान के लता-वितान, विटप-वृक्ष, वन-वीथि, कीड़ाशैल तथा समुद्र-गृह ग्रादि सुशोभित थे। विशेष-विशेष अवसरों पर, त्य राजोद्यान में लिच्छवि-गए। के उत्सव-समाज समाहृत होते थे।

राजप्रासाद का मुख्य-द्वार दक्षिण की ग्रोर था। द्वार के सन्मुख था राजप्रासाद का प्रशस्त प्रांगरण। प्रांगरण के पार, पथ के दोतों ग्रोर, राजी-पयोग के ग्रनुरूप ग्रववशाला, हस्तिशाला तथा रथकाला ग्रवस्थित थीं। तदनन्तर था राजप्रासाद का तोरणद्वार, जिससे होकर, साधारण समय में, राजप्रासाद के निवासी क्षत्रियनगर तक यातायात किया करते। इसी द्वार में से प्रविष्ट होकर, वैशाली का कोई भी वासी, किसी समय भी, वृज्जिसंघ के राजा से ग्रावेदन कर सकता था।

ग्राज इसी द्वार पर, शाक्यवृहिता का श्रातंनाद मुन कर, जनसम्वाय एकत्र हुम्रा था। राजकुमारी वत्सला ने भी, इसी द्वार से निष्क्रमण करके द्वारदेश पर पदार्पण किया था। दुर्गपाल ग्रनिरुद्ध ने, एकान्त पाकर, इस द्वार से श्रन्तर्द्ग में प्रवेश किया।

राजश्रासाद में पहुँच कर, ग्रनिकद्ध ने परिचारिका के मुख से सुना कि राजकुमारी वत्सला, हर्म्यतल के एक विविक्त प्रान्त में उपासीन हो-कर, वीएगावादन के लिए, विपञ्ची के निवन्धन न्यस्त कर रही हैं। दुर्ग-पाल की विदित था कि राजकुमारी वत्सला, स्वभाव से ही, विविक्तसेवी हैं। उनके साथ एकान्त में मन्त्रएग करने के मनोरथ से ही, वे रात्रि का प्रथम याम ग्रन्यत्र ग्रतिवाहित करके राजप्रासाद में उपस्थित हुए थे। किन्तु द्वारदेश पर वह दुर्घटना देख लेने के उपरान्त, दुर्गपाल ग्रसमंजस में पड़ गए कि राजकुमारी को उस समय वार्तालाप के लिए विवश करना, ग्रानुपङ्गिक भी होगा ग्रथवा नहीं।

दुर्गपाल सम्भवतः यही निर्णय करते कि मन्त्रणा स्थगित कर दी

जाए। स्वयं उनका मानस भी गहन ग्लानि से ग्रस्त था। किन्तु राज-कुमारी की सतत सहचरी, उत्पलवर्णा, ने दुर्गपाल से ग्रनुरोध किया कि वे नुरन्त हर्म्यतल पर ग्रारोहण करें। राजकुमारी को उनके ग्रागमन का समाचार मिल चुका था। ग्रीर उनका ग्रादेश था कि दुर्गपाल, राज- प्रासाद में प्रविष्ट होते ही, उनके समीप प्रस्तुत हों।

प्रासादतल पर पदार्पगा करते ही, दुर्गपाल ने, श्रभिवादन करते हुए कहा : "राजकुमारी की जय हो !"

प्रत्युत्थान करती हुई वत्सला, अपने वाम हस्त को निषेधात्मक मुद्रां में उत्थित करके, बोलीं: "वृष्ण्जिसंघ की जय बोलिए, दुर्गपाल! लिच्छिवि गगा की जय।"

श्रनिरुद्ध ने आग्रह किया: "राजकुमारी वृज्जिसंघ की जनपद-कल्याग्री हैं।"

"ग्राद्द्वर्य है, दुर्गपाल! मैं वैशाली में रहती हूँ। ग्राप, पावनसलिला के उस पार, पाटलिग्राम में। मुक्ते ग्रभी तक यह समाचार नहीं मिला कि लिच्छिब-परिपद ने मुक्ते जनपद-कल्याणी के पद पर प्रतिष्ठित किया है। ग्रापने यह समाचार, मुक्तसे पूर्व, किस प्रकार पा लिया?"

"परिषद ने प्रतिज्ञा धारण नहीं की तो क्या हुम्रा, राजकुमारि ! परिषद की प्रतिज्ञा तो पात्रता का प्रमाण नहीं।"

"म्राप मैथिलीपुत्र हैं, दुर्गपाल! म्रतएव परिपद की अवज्ञा कर सकते हैं। किन्तु मैं उभय-पक्ष से सुजात लिच्छिवि-कन्या हूँ। मेरे लिए परिपद ही प्रमाग्त है।"

परिहास का उत्तर परिहास से देते हुए, दुर्गपाल ने कहाः "पुलोमजा भी तो उभय-पक्ष से सुजात लिच्छिवि-कन्या है, राजकुमारि ! परिपद की अवगग्गना में उसका वह फूत्कार भी मैंने अपने इन कानों से सुना है।"

वत्सला ने विस्मित होकर पूछा : "तो क्या ग्राप भी उस समवाय में समुपस्थित थे, दुर्गपाल !"

"हाँ, राजकुमारि ! मैंने वह समस्त नाटक ग्राद्योपान्त देख लिया है।" वत्सला ग्रपनी पीठिका पर जपासीन हो गई। दुर्गपाल की ग्रोर से मुख परावृत्त करके। राजकुमारी का शिर ग्रवनत था। ग्रनिरुद्ध देख नहीं पाए, किन्तु उन को यह समकाने में समय नही लगा कि राजकुमारी का हृदय उच्छ्वसित है, कण्ठ ग्रार्ड ग्रौर नयन ग्रश्नुसिक्त। जनसमवाय के समक्ष, पुलोमजा द्वारा ग्रारोपित लाञ्छना के प्रति राजकुमारी ने जुगुप्सा प्रगट की थी। किन्तु पुलोमजा के वाक्पारुष्य ने उनका मर्म वेध दिया था। मंवेदना पाकर वह मर्म सहसा स्रवित हो गया।

कुछ क्षणा उपरान्त, प्रकृतिस्थ होकर, वत्सला ने दुर्गपाल की स्रोर मुख फेरा। उनक दण्डायमान देखकर, राजकुमारी ने कहा: "स्रासन ग्रहण की जिए, दुर्गपाल! मैं स्रापके स्नान-भोजन का प्रबन्ध करती हूँ।"

ग्रनिरुद्ध, ग्रासन्दी पर उपासीन होकर, बोले : "भोजन के लिए मैं ग्रत्यन्त ग्रधीर हूँ, राजकुमारि ! भक्ष्य-भोज्य जो कुछ भी तुरन्त उपलब्ध हो, यहाँ मंगवा दीजिए।"

"श्राप स्नान किए बिना भोजन करेंगे? तब तो ब्रह्मावर्त के ब्राह्मणों का यह श्रभियोग कि लिच्छवि-गए। ब्रात्य है, सत्य हो जाएगा।"

"मैं स्नान कर चुका, राजकुमारि !" "कहाँ ?"

"यह न पूछिए। ग्रन्यथा.....

बात को पूरी किए बिना ही श्रनिरुद्ध अन्यमनस्क हो गए। तब वत्सला ने प्रश्न किया: "अन्यथा क्या, दुर्गपाल!"

म्रानिरुद्ध ने, म्रावेश में म्राकर, उत्तर दिया:: "मैं इसी क्षरा ग्रामिषेक-पुष्करिएं। में इव मरूँगा। मेरी काया पर कण्टिकत कलुष मुक्तसे सहन नहीं हो रहा।"

राजकुमारी ने भ्रपना कर-किसलय दुर्गपाल के श्रधरोष्ठ पर रख िदया। वारण करती हुई, वे बोलीं: "ऐसा न कहिए, दुर्गपाल!"

अनिरुद्ध के अन्तर में एक अन्य कर-किसलय की स्मृति आविर्भूत हुई। पुलोमजा ने भी एक दिन इसी प्रकार उनका वाणीद्वार अवरुद्ध किया था। वह दिन और यह दिन! वह कर-किसलय और यह कर-किसलय! हर्ष और विषाद के भावसङ्गम पर, उन्हें पाँव टिकाने का स्थान नहीं मिला।

ज्योत्स्ना का ज्वारोद्देग, प्रासादतल के मिएाकुट्टिम पर, सहस्र

धाराग्रों में विकीर्ण होकर विलुण्ठित था। प्रासादतल के एक प्रान्त में, क्षौम के बहुरंग तन्तुश्रों से, चित्रविचित्र विरचित आस्तरण पर, वाद्य-वृन्द पड़ा था। वादियत्री का मूक खाह्वान करता हुग्रा। उस श्रोर हिष्ट-पात करके दुर्गपाल ने कहा: "मैने आपने मनोविनोद में बाधा उपस्थित -कर दी, राजकुमारि!"

राजकुमारी ने उत्तर दिया, ''कैंसा मनोविनोद, दुर्गपाल ! म्राज कुछ भ्रायोजन किया था, किन्तु भ्रहष्ट को श्रस्वीकार हो तो·····

वत्सला ने, एक दीर्घ निःश्वास छोड़कर, वाक्य को अधूरा ही रहने दिया। वे अपने दीर्घपक्ष्म नयनों से, निर्निषेष, अनिरुद्ध की श्रोर देखने लगीं। ज्वालामुखी का आभास था उस नेत्रचुति में। ऐसा ज्वालामुखी जो सन कुछ जला कर भस्म कर दे। दुर्गपाल ने, सहसा उत्सुक होकर, पूछ लिया: "आपने, पुलोमजा के अन्तिम आक्षेप का उत्तर क्यों नहीं दिया, राजकुमारि!"

राजकुमारी मुस्कराने लगीं। फिर वे बोलीं: ''मैं ग्राशा कर रही थी कि उसके ग्राक्षेप का उत्तर कोई ग्रन्य लिच्छिव देगा। ग्राप भी तो वहाँ थे, दुर्गपाल! ग्रापने क्यों नहीं उत्तर दिया?"

"मैं सर्वथा श्रसमर्थ था। नाटक प्रारम्भ होने के पूर्व ही मुक्ते पुली-मजा का परिचय मिल चुका था। तदुपरान्त उससे विवाद करने की इच्छा ही नहीं रही।"

"इच्छा नहीं रही श्रथवा साहस नहीं हुमा ?"

"यही मान लीजिए कि साहस नहीं हुआ।"

"पुलोमजा में ऐसा कौनसा पराक्रम देख लिया, दुर्गपाल !"

"वंशवारु के अन्तःसारहीन वेरणुवाद्य में जो पराक्रम होता है, वही । उसके पास अपना कहने को कुछ नहीं होता । जैसी फूँक दी जाती है, वैसा ही स्वर विनिगंत होता है । उसके साथ स्पर्धा कौन करे ?"

"आप उस वराकी पर व्यर्थ ही इनने रुष्ट हो गए हैं, दुर्गपाल ! वहुत दिन उपरान्त वैशाली में प्रत्यावितत हुई है वह । विदेश में, वृज्जि-संघ के विरोधी दल से न जाने क्या-क्या मुनकर आई है। अबोध-बालिका है पुलोमजा। मितिविश्रम हो गया। शनैः शनैः सब समक्ष जाएगी।" "वैशाली में आने के पूर्व ही वह मर जाती तो एक लिच्छवि-दुहिता की स्मृति तो बच जाती। एक लिच्छवि-कुल तो कलिच्छत न होता।"

''छि: छि:, दुर्गपाल । ग्राप यह सब क्या कह रहे हैं ! पुलोमजा चश्चापकी वाग्वत्ता है ।''

"मेरी वाग्दत्ता ! वह वाराङ्गना !"

ग्रनिरुद्ध ने ग्लानि से मुख परावृत्त कर लिया। राजकुमारी ने उस प्रसंग पर ग्रौर चर्चा नहीं की।

भोजनोपरान्त, वत्सला की श्राज्ञा पाकर, श्रनिरुद्ध ने कहा, "राजकुमारि! मगध के साथ दीर्घ-काल से चले श्राए इस सर्वनाशी संग्राम का समापन होना चाहिए।"

राजकुमारी बोलीं: "लिच्छिव मात्र की यही ग्रमिलाषा है, दुर्गपाल! वृज्जिसंघ के स्वातन्त्र्य को ग्रक्षुण्ण रखकर यदि शान्ति की स्थापना सम्भव हो तो कोई लिच्छिव उस श्रवसर की श्रवगणना नहीं करेगा। किन्तु मगध्र के सिहासन पर जब तक वह पितृघातक श्रनार्य श्रासीन है तब तक श्राशा कैसे की जाए? युद्ध के श्रितिरक्त हमारे श्रन्य सब मार्ग श्रव-रुद्ध हैं।"

"प्रार्यधर्म के अनुयायी वृज्जिसंघ का यह कर्तव्य है कि मगध के सिहासन को उस अनायं नराधम से मुक्त करे।"

"ग्राक्रमणात्मक ग्रभियान के बिना यह सम्भव नहीं, दुर्गपाल! मगध को ध्वस्त करने की शक्ति वृष्णिसंघ में इस समय नहीं रही। शक्ति हो तो भी, विजिगीषु-वृत्ति से विरत वृष्णिसंघ के लिए एताहश ग्रभियान ग्रिचन्तनीय है।"

"मेरा भी यह श्राशय नहीं कि वृज्जिसंघ विजिगीषु-वृत्ति धारण करे। किन्तु श्रात्मत्राण के लिए कभी-कभी श्राक्रमण करना श्रनिवार्य हो जाता है। सर्प के दंशन से बचते फिरने की श्रपेक्षा क्या यह श्रेयस्कर नहीं कि विवर में ही सर्प का शिरोच्छेद कर दिया जाए?"

"श्रेयस्कर है, दुर्गपाल ! किन्तु शक्य है क्या ?"

"सर्वथा शक्य है, राजकुमारि! मगध के विरुद्ध हमें प्राची तथा मध्यदेश में, मण्डल-प्रोत्साहन करना चाहिए।" "निर्एाय के पूर्व ग्रापकी पूर्ण योजना सुनना चाहती हूँ।"

"ग्रङ्ग में विद्रोह की उत्पत्ति । पश्चिम की ग्रोर से वत्स तथा उत्तर की ग्रोर से कोसल, समवेत होकर, मगध के प्रत्यन्त पर ग्राक्रमण करें। तब पाटलिग्राम का लिच्छिव-सैन्य, सहज ही, राजगृह पर ग्रधिकार कर्ण्लेगा। ग्रजातशत्रु के लिए, ग्ररण्याटवी के ग्रतिरिक्त, ग्रन्य ग्राष्ट्रयस्थान नहीं रह जाएगा।"

दुर्गपाल की मण्डलयोजना सुनकर राजकुमारी एक क्षग् विचारमग्त हो गई। यदि योजना के विविध अवयव साध्य हों तो योजना में रंचमात्र भी त्रृटि नहीं थी। कोई छिद्र अथवा दुर्बल स्थल भी नहीं। एक-एक अव-यव का, पृथक्-पृथक् अन्वीक्षण् करने के उद्देश्य से, वत्सला ने मन्त्रग्गा का प्रोत्साहन किया। उन्होंने पूछा: "अङ्ग में विद्रोह किस प्रकार सम्पन्त होगा, दुर्गपाल!"

दुर्गपाल ने उत्तर दिया: "अजातशत्रु के अभूतपूर्व एवं नित्यनूतन श्रना-चार के कारण वहाँ विद्रोह की विह्नज्वाल जल चुकी है। वहाँ किसी समय भी विस्फोट हो सकता है। यदि विद्रोही दल को सहायता न मिली तो अजातशत्रु अवश्य उनका दमन कर देंगे। किन्तु सहायता पाकर वह विद्रोह अजातशत्रु का अन्त कर सकता है। हमें चम्पा में अपने कृत्यपक्ष का संग्रह करना चाहिए। चम्पा में कुद्धवर्ग विद्यमान है। मानिवर्ग भी। अङ्ग के प्राचीन राजकुल का वंदाज एक राजपुत्र भी, सहायता-प्राप्ति के लिए, कई बार पाटलिग्राम आ चुका है। राजपुत्र की सहायता करके वृज्जिसंघ, अङ्ग महाजनपद में, अजातशत्रु के लिए एक व्यापक व्यसन की मृष्टि कर सकता है।"

बत्सला मौन रहीं। दुर्गपाल के परामर्श पर सम्यक् विचार करने के किए। फिर उन्होंने योजना के एक दूसरे अवयव का अन्वीक्षण करने के लिए प्रश्न किया: "चेदि के समान प्रबल पार्षिणग्राह की ग्रवहेलना करके, वत्स किस प्रकार मगध की ग्रोर ग्रभिमुख हो सकेगा?"

दुर्गपाल ने उत्तर दिया : ''चेदि इससमय अवन्ति द्वारा श्राकान्त है ।'' ''श्रीर अवन्ति, चेदि के मित्र, पारसीक असुर-साम्राज्य द्वारा ।'' ''यह पुराना समाचार है, राजकुमारि! पारसीक असुरसाम्राज्य की म्लेच्छावाहिनी शीघ्र ही ग्रपने पश्चिमवर्ती प्रत्यन्त की श्रोर प्रयास करेगी। वहाँ, यवनभूमि के गराराज्यों की समवेत शक्ति ने, पारसीक सैन्य को एक वार परास्त कर दिया है।"

राजकुमारी, सहसा, हँसने लगीं। फिर उन्होंने कहा: "वत्स के विषय में एक बात तो आपसे विस्मृत ही हो गई, दुर्गपाल! वत्सराज उदयन तो, अपने वीएगावादन तथा सुरतनैपुण्य के बल पर, देश-देशान्तर के सुन्दरी-समवाय से, अपना अन्तःपुर आपूरित करने में व्यस्त हैं। वे भला क्यों मगध के विरुद्ध युद्ध की विभीषिका स्वीकार करने लगे?"

"उदयन से हमारा प्रयोजन नहीं, राजकुमारि ! कौशस्वी के महा-मात्य यौगन्धरायण ही इस विषय में प्रमाण हैं। मुक्के विश्वास है कि वे हमारा ग्रामन्त्रण स्वीकार कर लेंगे।"

''यदि यौगन्धरायरा ने हठ किया कि सन्धि के पूर्व, वैशाली की किसी लिच्छिनि रूपसी को, कौशाम्बी के प्रवरोध में प्रवेश करना होगा, तब ग्राप क्या करेंगे, दुर्गपाल ?''

श्रव की बार श्रिनिरुद्ध भी हँसने लगे। उदयन के उल्लेख मात्र से लिच्छिवि-गर्ग को परिहास सूभता था। फिर वे बोले: "यौगन्धरायण लिच्छिवि-गर्ग की वंशमर्यादा से सर्वेथा परिचित हैं। वे ऐसा कहेंगे नहीं। श्रीर यदि उन्होंने किसी अलिच्छिवि क्षत्रिय-कन्या की याचना की तो हम विचार कर देखेंगे।"

"आप भूल कर रहे है, दुर्गपाल ! वत्स महाजनपद का महामहिम महाराज, वृज्जिसंघ की राजकुमारी के अतिरिक्त, किसी अन्य कन्या का पागिग्रहण, क्यों करेंगे ?"

"हम कह देंगे कि वैशाली में कीशाम्बी जैसे राजा राज्य नहीं करते, ग्रतएव कौशाम्बी के श्रन्तःपुर में प्रवेश करने योग्य राजकुमारी भी नहीं हैं।"

ैं ''उपयुक्त ही होगा यह उपक्रम । मैं तो भूठमूठ की राजकुमारी हूँ ही।''

"ग्राप तो सचमुच की राजकुमारी हैं। कौशाम्बी का वह राजा ही भूठमूठ का है।"

"वैशाली की राजकुमारी पर भ्राज जो बीती है, उसका स्मरण करके मेरा मन तो संशयग्रस्त हो गया है, दुर्गपाल ! मैं.....किन्तु जाने दीजिए वह बात । भ्राप तृतीय भ्रवयव सिद्ध कीजिए।"

"काशीग्राम के कारण कोसल एवं मगध में के मध्य सर्वदैव विग्रह

की सम्भावना है।"

"सम्भावना तो है। किन्तु क्या वह सम्भावना हमारी सुविधा के स्रनुसार साघ्य हो सकेगी।"

"अवश्य। यदि आप कोसल के साथ वृज्जिसंघ की सन्धि का विच्छिन्न सूत्र, पुनरेण सँभालने के लिए प्रस्तुत हो जाएँ, तो कोसल की शक्ति हमारी शक्ति से समवेत हो जाएगी।"

"एक बार सन्धि करके तो फल भोग लिया, दुर्गपाल ! दूसरी बार

वैसा करने का साहस कैसे करूँ ?"

"साहस ग्रापको करना ही होगा, राजकुमारि ! श्रावस्ती के सिंहा-सन पर श्रव दुष्ट विदूरथ नहीं रहा । कुचक रचने वाला कुबृद्धि दीर्घ कारायग्ग भी परलोक को प्रयाग कर चुका है । राज्य का संचालन राज-माता निन्दनी के हाथ में है । वे धर्मप्राग्ग हैं । ग्रापके धर्मसम्मत परामशं का वे प्रत्याख्यान नहीं करेंगी ।"

वत्सला की भ्रांखों में, भ्रभी कुछ समय पूर्व का वह दृश्य नाच उठा। कोलाहल करता हुम्रा जनसमवाय। पुलोमजा का विष-वमन। एक बार वे सिहर उठीं। किन्तु वृज्जिसंघ की सेवा में वे सहस्र-कोटि लाञ्छना एवं भ्रपमान सहने के लिए सतत धृतवता थीं। दुर्गपाल की मन्त्रगा को उन्होंने मीन रह कर स्वीकार कर लिया।

एक क्षरा उपरान्त, वे बोलीं: "योजना का चतुर्थ एवं भ्रन्तिम र्रे अवयव कैसे सिद्ध होगा, दुर्गपाल !"

"वह ग्रवयव सिद्ध होने की पूर्ण सम्भावना है, इसीलिए ग्राज ग्रापके समीप उपस्थित हुग्रा हुँ।"

''पाटलिग्राम के मागध दुर्ग का श्रतिकमरा करके, यदि आपने राज-गृह की ओर श्रभियान किया तो आपका पृष्ठ संकटग्रस्त हो जाएगा।"

"किन्तु यदि हम मागव दुर्ग को हस्तगत करके ग्रिभयान करें तो ?"

"राजगृह तक ग्रापका मार्ग ग्रपावृत है।" "तो योजना सर्वाङ्ग-सिद्ध है, राजकुमारि!"

वत्सला ने करुण दृष्टि से अनिरुद्ध को निहारा। जैसे माँ प्रपते ग्रधीर बालक को निहारती है। दुर्गपाल राजकुमारी के ग्रन्तः करण में उत्थित ऊहापोह को समभ गए। समावान के लिए तत्पर होकर वे बोले: "क्या ग्रापको कोई शंका है, राजकुमारि!"

वत्सला ने उत्तर दिया: "दुर्गपाल श्रियापकी योजना का मूलवन्य है मागध दुर्ग का उपलम्भ । विद्रोह से विदीर्ग एवं समवेत ग्राक्रमण से संत्रस्त मगध कितना ही दुर्वल क्यों न हो जाए, पाटलिग्राम के मागध दुर्ग को हस्तगत करने के लिए हमें ग्रपार गक्ति का व्यय करना पड़ेगा । मुक्ते भय है कि उस व्यय का भार वहन कर लेने पर, राजगृह की ग्रोर ग्रिभ-यान करने के लिए हमारे पास श्रिवक सम्बल नहीं रह जाएगा।"

"यदि शक्ति का अपन्यय अनिवार्य होता तो मैं यह योजना लेकर आता ही नहीं, राजकुमारि ! योजना का मूलाधार है दुर्गपर्यवसन के विना ही दुर्गपलम्भ । मैं दुर्गपिलम्भ का उपांशु उपाय लेकर ही आया हूँ।"

राजकुमारी सावधान होकर वंठ गई। दुर्गपाल के श्रन्तिम वाक्य में किसी ग्रुढ़ रहस्य का इंगित था। उन्होंने उत्सुक होकर पूछा: "दुर्गोप-लम्भ का उपांशु उपाय ग्रापको कहाँ से उपलब्ध हुग्रा, दुर्गपाल! ग्रापकी किसी ग्रुढ-प्रशाधि का समाचार तो इसके पूर्व मैंने कभी नहीं सुना।"

"मैंने किसी गूढ़पुरुष का नियोजन नहीं किया, राजकुमारि ! गूइ-पूरुष स्वेच्छा से ही मेरे पास चला आया।"

"उससे प्राप्त चाररहस्य की सम्यक् समालोचना ग्राप कर चुके?" "श्राद्योपान्त।"

"दुर्गोपलम्भ के उपकरण क्या होंगे ?"

"विवेक-बुद्धि-साहस-सम्पन्ना, रूपयौवनयुक्ता शिल्पग्रुग्।निपुग्।। एक नर्तकी । शौर सुशंगसंचार द्वारा दुर्ग में प्रच्छन्न-प्रवेश करने वाले लिच्छवि-सुभट-समवाय के पञ्च पञ्चाशतक ।"

राजकुमारी का मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो गया। पाटलिग्राम के दुर्ग-सप्त०—६ पाल ग्रप्रतिम योद्धा ही नहीं, कृतवृद्धि कूटनीतिज्ञ भी थे । वत्सला का मानन ग्रनिरुद्ध के प्रति श्रद्धा से भर गया ।

किन्तु दूसरे ही क्षण, वे चिन्तायस्त हो कर बोलीं: "दुर्गपाल! योजना तो सर्वागसम्पूर्ण है। किन्तु वृज्जिसंघ के लिए यह सम्भव नहीं -कि वह परिषद में परामर्ज किए विना कोई भी समारम्भ करे।"

हुर्रपाल ने निरुवय-पूर्वक कहा: "परिषद में परामर्श करने का तो प्रव्त ही नही उठता, राजकुमारि में तो अप्टकुलिक का परामर्श लेने के लिए भी प्रस्तुत नहीं हूँ।"

''मन्त्रभेद का भय है। घष्टकुलिक सब पूर्वसमय के समान सबि-च्छिन्न नहीं रहा।"

"ग्राप ग्रायं श्रेष्ठ की ग्राजा प्राप्त की जिये।"

"प्रयाम व्यर्थ रहेगा, दुर्गपाल ! परिषद के परामर्श विना आर्यश्रेष्ठ कुछ भी करना सगीकार नहीं करेगे।"

''ग्रब समस्त भार ग्राप पर न्यस्त है। में ग्रपने कर्त्तव्य की पूर्ति कर चुका। प्रव मुक्ते ग्राजा दीजिये।''

अनिकद्ध उत्थान के लिए उद्यत हुए। राजकुमारी ने उनके उत्तरीय का श्राचल खींचकर कहा: "श्रभी बैठिए। कुछ काल श्रीर। श्राप श्रनेक दिवम के उपरान्त राजप्रासाद में श्राए है। पाटलिग्राम के श्रन्यान्य समा-चार मृनाङए।"

दुर्गपान ने पराजितप्राय चूनकार की भाँति प्रन्तिम श्रक्षपात का निस्चय कर लिया। उस अक्ष का अवसरगा अन्य अवसर पर विहित था। अभी उसका उद्घाटन होने पर भय था कि सर्वस्व स्वाहा हो जाए। किन्तु वन्मला का श्रनिश्चय देख कर श्रनिरुद्ध विवश हो गए। प्रथम पर्गा का प्रनिवन्ध करते हुए वे बोले: "यह नो श्रापन सुना ही है कि श्रजात- व्यात्र ने श्रपन महामान्य, वर्षकार बाह्मगा, को श्रपमानित करके मगश्र महाजनपद से निर्वासित कर दिया है?"

वत्यला ने श्रमहिष्णा होकर उत्तर दिया: "स्रजातशत्रु ने क्षुरिका या सह्त्योग नहीं किया, दुर्गपाल! ब्राह्मास्कुल-कलंक के केशश्रमध्यु मुण्टिन करवा कर ही उनको मुक्त कर दिया। उसी क्षुरिका से उस कृतुद्धि

का कण्ठकतंन भी करवा देना उचित था। ग्रथवा उमको शूलविद्व करवा दिया होना। सुना है कि मगध में इस प्रकार के चित्रदण्ड विहित हे .... ...

ग्रनिरुद्ध हँसने लगे। फिर वे बोले: "क्यो, राजकुमारि! क्या प्राप । वृज्जिसघ मे भी वैसे ही चित्रदण्ड विहित करवाना चाहती है ?"

"वृज्जिसघ मे न वैसे शठ निवास करते है, न वैसा दण्डविधान विनि-योज्य है। ग्राप भयभीत न हो, दुर्गपाल ।"

"वर्षकार ब्राह्मण के घट होने पर क्या स्नापको किचितमात्र भी सन्देह नहीं ?"

"यदि किसी को सन्देह हो तो मै उसकी मज्जनता पर सन्देह करूंगी।"
"क्या ग्रापको ज्ञात है कि राजग्रह के राजन्य ने किस प्रसग पर
प्रकृषित होकर महामात्य का निर्वासन किया है?"

"ज्ञात है। जनश्रुति है कि ब्राह्मण ने राजन्य को वृज्जिमच के माय ज्ञाति स्थापित करने का परामर्श दिया था।"

"तब तो प्रापको वर्षकार से विद्वेष नही करना चाहिए।"

"ितिसी प्रमाण के बिना ही जनश्रुनि पर विश्वाम कर लूँ विश्वानिक्ष हू, किन्तु अबोध नही हूं, दुर्गपाल !"

''प्रमागा मेरे पास है, राजकुमारि <sup>1</sup> त्रकाटच प्रमागा।''

"प्रस्तुत कीजिए।"

"महामात्य ने हमारे पाटलिग्रामस्थ दुर्ग मे ग्रा कर वृज्जिमच से शरणायाचना की है।"

वत्सरा। सहसा सतर्क हो गई । फिर उन्होने पूछा "इस समय वह बाह्यरा कहाँ हे ?"

दुर्गपाल ने सम्पूर्ण साहस सजोकर उत्तर दिया 'लिच्छिव दुर्ग मे।" प्रासादतल पर से जैसे भ्रष्टका का भोका निकल गया। वत्सला ने अपने प्रासन से उत्थान किया। उनके नयनो से प्रान्तिस्फुल्लिंग भर रहे थे। मुख से प्रलयकारी प्रकोग। प्रासादतल पर पदाघात करके, दिश्गिहस्त की तर्जनी से दुर्गपाल की ताडना करती हुई, वे चीत्कार कर उठी: "दुर्गपाल । वृज्जिसव के लिए विषधर व्याल के समान उस ब्राह्मण को ग्रापन लिच्छिव सन्निवेश में क्यो पदार्गण करने दिया?"

किन्तु [यनिरुद्ध पर राजकुमारी के प्रचण्ड प्रकोष का प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार की प्रथन प्रतिक्रिया के लिए सर्वथा प्रस्तुत होकर ही उन्होंने वह भेद बत्सला पर खोला था। उन्होंने किंवितमात्र भी विच-लित हुए बिना कह दिया: "क्ररणापन्न का तिरस्कार में कैसे कर देता, क राजकुमारि! मैं लिच्छवि हूँ।"

बत्मला ने कोध के प्रावेश में कहा: "मैथिली माँ के पुत्र हैं छाप! इसीलिए ग्राप यह समक बैठे कि वृज्जिसंच संसार के शठ-समयाय की प्रवस्थानशालार है।"

"ग्राप क्या करतीं?"

"ब्राह्मग् को जाह्नवी की जलघार दिखा कर कह देती कि महा-पापिट के लिए वही एकमात्र शरण्य-स्थान है।"

दुर्गपाल मौन होकर उपासीन रहे। वे जानते थे कि लिच्छिय-गर्ग के मतानुसार, मगधराज प्रजातशत्र की अपेक्षा उनके महामात्य, वर्षकार ब्राह्मग्र, ही अधिक दोषी हैं। वैज्ञाली में सर्वत्र यह प्रचार था कि ब्राह्मग्र, की कुमन्त्रगा से प्रेरित होकर ही अजातशत्रु ने वृज्जिसंघ के साथ वह सर्वनाशी संग्राम श्रारम्भ किया था।

स्राज वैशाली में ऐसे लिच्छिव माता-पिता नहीं थे जिनके एक पुत्र ने पाटलिग्राम में प्राण् न दिए हों। ऐसा भ्राता नहीं था जिसका एक सहोदर रण्प्राङ्ग्रण में सदा के लिए न सोया हो। ऐसी भिगती नहीं थी जो एक भ्राता के लिए न रोई हो। वैशाली के धावास-प्रावास में उपा-सीन नवयौवना कुलाङ्गनाएँ, ससमय में वैधव्य की विभीषिका का वहन कर रही थीं। सुकुमार शिशु-वृन्द पिता के प्रेम से विञ्चत थे। वर्षकार बाह्मण के कुचक के कारण।

एक समय धन-धान्य से परिपूर्ण, विपुल वैभव से श्राद्ध्य तथा स्वच्छन्द की शान्ति का जीवन यापन करने वाली वैशाली——निरीह, निर्दोष वैशाली——शाज इमशान की नाई श्रवसन्त थी।

स्वयं वत्सला के चार सहोदर. एक के ग्रनन्तर एक, पाटलिग्राम जाकर प्रत्यागत नहीं हुए थे। दो विवाहित ग्रग्नजों की नवोढा स्त्रियाँ, राज-प्रासाद में प्रतिपल विलाप कर रही थीं। पुत्रहीन पिता, श्रपनी ग्रसह्य व्यथा का भार एकाकी वहन करके, अर्जर हो चले थे। वत्सला का प्रपना हृदय क्षत-विक्षत था।

किन्तु वत्सला तो केवल ग्रपने दुख से दुखी होने वाली नहीं थीं। उनके विवाल मानस में प्रत्येक माता, प्रत्येक पिता, प्रत्येक भ्राता ग्रीर प्रत्येक भिग्नी का दुःखभार संचित हुग्रा था। प्रत्येक मार्या, प्रत्येक पुत्र, प्रत्येक सहचर, प्रत्येक प्रणयिनी की व्यथा उनकी ग्रपनी व्यथा बनकर कसक रही थी।

दुर्गपाल ने वैशाली की उस पुञ्जीभूत न्यथा की उपेक्षा की थी। विद्वेष तो होता ही। दुर्गपाल को भौन देखकर नत्सला ने भर्त्सना की: "मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, दुर्गपाल!"

स्रतिरुद्ध ने शान्त स्वर में कहा: "स्रापने प्रश्न ही कव किया है जो उत्तर दूँ?"

"परिषद् ग्रापको इस धृष्टता का समुचित दण्ड देगी।"

"शरएागन को शरए। देना यदि धृष्टता है तो मै सहर्ष उस दण्ड को शिरोधार्य करूँगा।"

"शरगागत को शरग देने का अधिकार सस्थागार में समाहूत लिच्छिव परिषद् को है। आपने यह अनिधकार चेष्टा क्यों की ?"

"परिषद् के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत होने से पूर्व ही, ब्राह्मण के शौचा-शौच का निर्णय करने के लिए।"

"निर्एाय कर लिया?"

"हाँ, कर लिया। ब्राह्मग् विश्वास का पात्र है।"

"प्रमारा ?"

"दुर्गोपलम्भ का उपांशु उपाय मुभे ब्राह्मगृ ने ही बतलाया है।"

वरसला स्तिम्भित होकर पीठिका पर उपासीन हो गई। श्रनिरुद्ध ने गात्रोत्थान करके कहा: ''मुभे श्राज्ञा दीजिए, राजकुमारि! कल श्रपराधी वनकर परिषद् के समक्ष उपस्थित हूँगा। अपराध की मार्जना का स्रव श्रन्य मार्ग ही नहीं रहा।''

किन्तु वत्सला ने, एक बार पुनः उनके उत्तरीय का आंचल पकड़ लिया। श्रनिरुद्ध का उसी क्षण उठ कर चला जाना भी निषद्ध था।

## द्वितीय अंक

कार्तिक शुक्लपक्ष की सप्तमी का शशांक,ताराविल का तिरस्कार करके, निरोहित हो गया । विरह-विह्वल तारा-वध्-वृन्द के अजस अश्रुपात से, प्रवित का अगङ्गन आई होने लगा।

कूटस्थ कालसागर के कुल पर, उन्मन-सा उपासीन है यामिनी का मध्यम याम । श्रपने श्रचिर श्रस्तित्व की लघु लहरियों का लेखा लेता हुग्रा-सा । वसुन्वरा के विद्याल वक्षस्थल पर विनिद्रित चराचर जगत, निशीथ के निस्सीम पारावार में, परवश-सा प्रवाहमान है ।

शृगाल-मंघ की परुष परिदेवना, श्रान्त होकर, मो गई। उलूक का निर्मम निनाद अभी निर्गत नहीं हुआ। केवल जल्लु-कन्या की जलधार का कलस्वन, निशादेवी का कीर्तिस्तवन कर रहा है।

जाह्नवी तथा शोण के सङ्गम पर सिन्निविष्ट, पाटलिग्राम के मागध दृगं का कलयर, ग्रन्तिरक्ष में ग्रालिखित छायाचित्र-सा छिबिमान है। दुगं के प्राचीर-पथ से प्रत्यृत्थिन, प्रहरीगरा का ग्रवधोष-शब्द, वारम्वार, महागून्य का बक्ष विदीगं करके निस्तब्धता में निमिष्जित हो जाता है।

हुमें से राजगृह की थोर जाने वाले राज-पथ पर, दुर्ग से पञ्चशत दण्ड दुर, श्राम्नकुञ्ज के श्राश्रय में दण्डायमान दो पुरुप महसा सतर्क हो गए। दुर्ग की थोर से उल्क का उद्घोप श्रुतिगत हुआ था। एक पुरुप ने कहा: "अपने सत्री का संकेत है, नायक!"

"मेरा भी यही अनुमान है, आर्य ! किन्तु.....

हितीय पुरुष का कथन समाप्त होने के पूर्व ही, प्रथम पुरुष ने ग्रपना करनल उसके मुख पर रख दिया। उलूक का उद्घोष पुनरेगा प्रत्युत्थित हो रहा था। दोनों पुरुषों के ग्रधर कम्पित हुए। मानो, मन ही मन, गिणित कर रहे हों। तब द्वितीय पुरुष ने कहा : "संकेत सूचित करता है कि समस्त समारम्भ समुचित है।"

प्रथम पुरुष ने अनुमोदन किया : "हाँ, नायक ! अब अन्तिम संकेत की । प्रतीक्षा करनी चाहिए ।"

एक क्षरण के लिए दोनों पुरुप मौन हो गए। किन्नु तृतीय उन्चोष तुरन्त नहीं उठा। तब प्रथम पुरुप ने प्रश्न किया: "पिलिन्दि ग्रौर भिल्लक क्या लौट ग्राए होंगे, नायक!"

द्वितीय पुरुष ने उत्तर दिया: "लौट तो आना चाहिए, आर्थ !" "वे भी यदि ऐसा ही शुभ समाचार सुना दें तो......

पुरुप ने प्रपत्ना कथन पूरा नहीं किया । जैसे भविष्य के गर्भ में निहित किसी अपूर्व निधि की कल्पना करके, वे विभोर हो गए हों । दिनीय पुरुष ने, कानर वाणी में कहा : "मेरा मन, किन्तू, उद्विग्न है, आर्य ?"

प्रथम पुरुष ने पूछा : "क्या भयभीत हो गए, इन्द्रगुप्त ?"
"भयभीत नहीं, आर्य ! केवल आपके निमित्त आगंकित।"
"मेरे लिए कैमी आशङ्का, नायक !"

"श्राप अपने अमूल्य प्रारा व्यर्थ ही श्रापन्न कर रहे है, प्रार्य ! यह कार्य तो श्रापके हम जैसे श्रिकञ्चन श्रनुयायी श्रनुष्ठित कर सकते है। यदि किसी प्रकार की प्रवञ्चना हुई तो.....

"इसी कारएा तो मैं जा रहा हूँ, इन्द्रगुप्त ! जहाँ प्रवञ्चना की रंच-मात्र भी सम्भावना हो, वहाँ सबके ग्रागे जाना ही मेरा धर्म है। मैं प्रतिदिन तुम्हारे प्राणों का पर्गा लगाता हूँ, तुम्हारे पराक्रम से कीडा करता हूँ। किन्तु तुम्हारे विख्वास से किसी दिन भी नहीं खेल सकूँगा, नायक!"

"यदि ग्रापको कुछ हो गया तो, ग्रार्य ! लिच्छवि दुर्ग संकटगस्त हो जाएगा । तब, वैशाली की ग्रोर प्रधावमान मागध सैन्य का पथ कीन ग्रवरुद्ध करेगा ?"

प्रथम पुरुष ने विक्षुब्ध होकर पृथ्वी पर पदाघात किया । पाँव के नीचे पड़े शुष्क तृग्ग-पत्र ऋदन कर उठे । कण्ठस्वर को किंचित प्रखर करके, प्रथम पुरुष बोले : "वैशाली की ग्रवज्ञा करते हो, नायक ! वृज्जिसंघ में

क्या ग्रितिरिधयों का ग्रभाव है ? लिच्छिव माताएँ क्या वीरप्रसूता नहीं रहीं ? वैशाली क्या अपने वज्र-त्रत से विरत हो गई ? यदि ऐसा दुर्दिन किसी दिन दुर्निवार्य हुग्रा तो यही श्रेयस्कर है कि उसे देखने के लिए मैं प्रागुधारण न करूँ। तुम जीवित रहना चाहोगे, नायक !"

किन्तु इसके पूर्व कि द्वितीय पुरुष कुछ उत्तर देता, उलूक का उद्घोष पुनः कर्गगोचर हुया। दोनों पुरुष फिर, ध्यानस्थ-से होकर, गणित करने लगे। अन्ततः, प्रथम पुरुष ने हँस कर द्वितीय पुरुष को सम्बोधित किया: "नायक! उलूक-स्वर की श्रुतियाँ गिन रहे थे अथवा अपने हृदय की उद्देलन-ध्वनियाँ?"

दितीय पुरुष ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर अपेक्षित भी नहीं था। प्रथम पुरुष ने कहा: "चलो, चैत्य में चलें। श्रव विलम्ब करना वाञ्छनीय नहीं। नत्री ने तीन बार मूचित किया है कि कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा।"

दोनों पुरुष, द्रुतपद से, किन्तु मौन रह कर, दक्षिएा-दिशा की ग्रोर चल पड़े।

मागध दुर्ग की प्राकार से प्रायः एक सहस्र दण्ड की दूरी पर, वनवृक्षों से सर्वतः पर्यविमत, एक चैत्य था। उसके अनुपावृत कपाट पर प्रथम पुरुप ने गूढ़-संकेत-गिभत मृदुल कराघात किया। कपाट तुरन्त अपावृत हुआ और दोनों पुरुप अभ्यन्तर में प्रतिष्ट हो गए।

चैत्य का गर्भगृह श्रायताकार था। पञ्चदश श्ररित ग्रायाम । दैर्ध्यं पञ्चित्व ग्ररित । उत्सेश द्वादश ग्ररित से किंचित श्रिष्ठका। सम्पूर्णं वास्तुकमं काष्ठदारुमय था। केवल पृष्ठिभित्ति पर प्रथित देवमूर्ति ही पापाग्रा-विनिर्मित थी। देवमूर्ति के दक्षिग्रा पार्व्व में, एक पीठिका पर, प्रज्वित था प्रखर-प्रकाश तैलप्रदीप।

नवागन्तुकों के अभिवादन-निमित्त, चैत्य में उपस्थित पाँच अन्य पुरुषों ने प्रत्युन्थान किया। प्रदीपालोक में दिखाई दिया कि सातो पुरुष, आपाद-मस्तक, सांग्रामिक सुवेष से सज्जित हैं।

शिर पर लोहिनिर्मित शिरस्त्राण । ग्रीना पर परिनेष्टित, ग्रास्कन्ध ग्रानम्बिन, लोहसूत्रकङ्कट । भुजदण्डद्वय पर लोहपट्ट । मुण्डपरिगाह पर लोहजालिका । कटि से जातु पर्यन्त वारवाण । हस्तांगुलियों पर नागोद-रिका । पादद्वय में सानाह्य पदत्राण ।

शस्त्रास्त्र-समूह से संकुल थे पुरुष-वृन्द के सुदृढ़ शरीर। दक्षिण स्कन्ध । पर विलिम्बित कोदण्ड अथवा कार्मुक । वाम स्कन्ध पर उत्थित-शिरोग, छेदन-भेदन-ताइन के उपयुक्त सुखाग्र से समन्वित नाराच-शर-समूह से आपूर्ण, तूणीर। किटसूत्र से आबद्ध मण्डलाग्र निस्त्रिंश प्रथवा श्रसियिट खड्ग। करसुष्टि में इढग्रहीत हस्तिकर्ण अथवा वलाहकान्त खेटक।

प्रथम पुरुष के नाम से परिचित, दुर्गपाल ग्रनिकद्ध मैथिलीपुत्र, भूमि पर एक ग्रोर उपविष्ट हो गए। ग्रन्थान्य पूरुष भी, उनके सम्मुख ग्रर्थ- मंडलाकार होकर, उपासीन हुए। तब दुर्गपाल ने, ग्रपना शिरस्त्रारा किचित उत्कृष्ट करके, एक पुरुप को सम्बोधित किया: "नायक पिलिन्दि! दुर्ग के पश्चिमवर्ती प्राकार पर कितने ग्रहरी हैं?"

पिलिन्दि ने प्रत्युत्तर दिया : "ढाराष्ट्रालक के दक्षिण प्रान्त पर तीन, उत्तरवर्ती प्रान्त पर दो।"

"दक्षिणवर्ती प्राकार पर?"

"द्वाराष्ट्रालक के पश्चिमवर्ती प्रान्त में दो, पूर्ववर्ती प्रान्त में तीन । "पदचार-गति ?"

''पश्चिमवर्ती प्राकार पर द्रुत, दक्षिग्गवर्ती ।'' ''ग्रवघोष-क्रम ?''

"म्रर्ध-घटिका के म्रन्तर पर।"

"ग्रवघोप का स्वर एवं श्रुति-ग्राम हृदयंगम कर लिया ?"

"हृदयंगम कर लिया, आर्य !"

दुर्गपाल ने एक ग्रन्य पुरुष को सम्बोधित किया :"नायक भिल्लक ! तुम क्या चारकृतान्त लाए हो ?"

भिंतक बोला : ''श्रार्य ! उत्तरवर्ती प्राकार पर केवल एक प्रहरी द्रुत-पदचार-रत है।''

"जलद्वार के बहिर्मुख पर?"

"कोई नहीं।"

"प्राकार पर प्रश्रित नौका कितनी हैं?"

"त्रयत्रिशाधिक दिशत।"

"नाविक सतर्क हैं?"

''सतके हैं, ग्रार्थ ! "

तब ग्रनिरुद्ध इन्द्रगुप्त की ग्रोर ग्रभिमुख हुए: "इन्द्रगुप्त ! तुम का ग्रो। लिच्छिव सैन्य को सावधान करों। दुर्ग के दक्षिण द्वाराष्ट्रालक से ग्रानिवाण उन्मुञ्चित होते ही, तुम्हारे वन-प्रच्छन्न पदातिक दुर्ग के ग्रपावृत द्वार पर ग्रधिकार करेंगे। ग्रधिकार तब तक ग्रक्षुण्ण रहना चाहिए जब तक कि हमारे दुर्गस्थ ग्रव्वारोही एवं रथाति वहाँ न पहुँच जाएँ। किसी प्रकार की भूल न हो।"

इन्द्रगुष्त ने उत्तिष्ठ होकर कहा : "श्राप सर्वथा ग्राश्वस्त रहें, ग्रार्थ! श्रापके ग्रादेश का यथावत् ग्रनुष्ठान होगा ।"

इन्द्रगुप्त कपाट खोलकर चैत्य के बाहर चला गया। श्रिनिरुद्ध ने एक श्रन्य पुरुप से प्रश्न किया: "नायक कूटदन्त ! तुम्हारी नौकावाहिनी सर्वया सावधान है?"

कृटदन्त ने उत्तर दिया: "सावधान है, आर्य ! "

"मध्यद्वीपवर्त्ती विपिन में कितनी नौका हैं ?"

"एक शत।"

"उल्काचेल में ?"

"तीन शत।"

"जलयुद्ध में विचक्षगा बीर ?"

"एक सहस्र।"

''किन्तु मागध नाविक सतर्क हैं, नायक !''

"हमारे जलगर्भचारी तीक्ष्मा मागध नौकाओं के तलप्रदेश में छिद्र । कर देंगे, आर्थ!"

"मागध नौकायों में उत्सेचक हैं।"

' ''उत्सेचक उन नौकाम्रों का त्राण नहीं कर सकते।"

ं संकेत मिलने पर, द्वीपस्थ सैन्य कितने समय में जलद्वार तक पहुँच जाएगा ?"

"पाद घटिका में।"

"तुम जात्रो, कृटदन्त ! उल्काचेल से आने वाली नौकावाहिनी पहुँचने तक तुम्हें जलद्वार अपावृत रखना होगा।"

"ग्रापका ग्रादेश शिरोवार्य है, ग्रार्थ !"

कूटन्दत भी चैत्य के बाहर चला गया । तदुपरान्त दुर्गपाल ने, अपने समक्षवर्ती भूमितल को वस्त्रखण्ड से परिष्कृत करके, खटीवर्तिका द्वारा उस पर एक ग्रालेख्य ग्रद्धित किया । फिर चैत्य में ग्रविषष्ट चार पुरुषों की हिंद्य उस ग्रोर ग्राकिपित करके, एक नाराच के मुखाग्र से स्थल-पकेत करते हुए, वे कहने लगे:

"देखिए, नायक-वृन्द ! यह है मुरुङ्गसंचार का दुर्गस्थ मुखद्वार । दक्षिण तथा पिरचम प्राकार के सिन्ध-स्थल पर, इस प्रधावितिका की सीपान-श्रेगी के तल प्रदेश में । दुर्ग का यह पिरचमवर्ती द्वार यहाँ से द्विशत दण्ड दूर है, प्राकार के साथ-साथ जाने पर । पिरचमवर्ती द्वार से, द्विशत दण्ड पिरचमवर्ती प्राकार के साथ चलकर और विशत दण्ड उत्तरवर्ती । प्राकार के साथ जाकर, दुर्ग का यह उत्तरस्थ जलद्वार मिलेगा ।

"यह है दुर्ग का व्यायाम-प्राङ्गगा। पूर्ववर्ती द्वार से एक सत दण्ड अभ्य-त्तर। प्राङ्गण का आयाम, उत्तर से दक्षिण, द्विगत दण्ड है। पूर्व से पश्चिम दैर्घ्य त्रिशत दण्ड। प्राङ्गण के चारों प्रत्यन्त गुरुम-वितान से परि-मण्डित हैं। सुरुङ्गसंचार के मुखद्वार से, प्राङ्गगा का यह पश्चिमवर्ती प्रत्यन्त, दक्षिणवर्ती प्राकार के साथ जाकर द्विशत दण्ड और फिर उत्तरा-भिमुखं चलकर एकगत दण्ड है।

"प्राङ्गगा के उत्तरवर्ती पार्व पर प्रतिष्ठित है यह श्रायुधागार। श्रायुधागार के पूर्ववर्ती पार्व में यह हस्तिशाला है, श्रीर यह श्रश्वशाला।"

दुर्गदर्शन समाप्त करके, ग्रानिरुद्ध ने ग्रापना मुख उन्नत किया। फिर वे चारों पुरुषों को सम्बोधित करके बोले: "दुर्ग के गम्भीर एवं दुर्वल स्थल पूर्गा-प्रकारेगा हृदयःङ्गम कर लिए, नायकवृन्द ! "

चारों पुरुषों ने, शिर स्पन्दित करके, सम्मति प्रगट की । तब उनमें से एक की भीर अभिमुख होकर, अनिरुद्ध बोले : "नायक पिलिन्दि! तुमको दुर्ग का पिलिक्दों द्वार हस्तगत करना है। उसके पूर्व प्राकारस्थ प्रहरी-गर्ग का प्रवन्थ हो जाना चाहिए।"

पिलिन्दि ने सोत्साह उत्तर दिया: "उनको एक पल में परलोक पठा दिया जाएगा, ग्रार्थ!"

"उनका वध किए विना बन्धन सम्भव हो तो वैसा ही करना, नायक ! मगध के सैनिक निरीह हैं। उनका प्राणाहरण ग्रावश्यक नहीं। "— "जो भ्राजा, ग्रार्थ !"

दुर्गपाल ने दूसरे नायक की भीर देखकर कहा: "नायक भिल्लक ! तुम, पिलिन्दि के साथ जाकर, पिक्चमवर्ती द्वार तथा प्राकार पर ग्रिथि-कार होने तक, इनकी सहायता करोगे। तदुपरान्त तुमको जलद्वार तथा उत्तरवर्ती प्राकार को हस्तगत करना है।"

भिल्लक ने उत्तर दिया: "जो ग्राज्ञा, ग्रार्थ !"

श्रनिरुद्ध तृतीय नायक से वोले : "नायक धनञ्जय ! तुमको श्रायुधा-गार, हिस्तिशाला तथा श्रवकााला पर श्रधिकार करना है । जब तक दुर्ग पर हमारा पूर्ण प्रभुत्व न हो जाए, तब तक एक भी मागध, इन शालाश्रों में प्रवेश पाकर, किसी उपकररण का उपयोग करने में समर्थ न हो।"

धनञ्जय ने नतमस्तक होकर कहा : "ऐसा ही होगा, ग्रार्थ !"

श्रन्त में श्रनिरुद्ध ने चतुर्थ नामक को सम्बोधित किया: "नामक सुन्दरिक ! तुम श्रपने पञ्चाशतक सहित मेरे साथ रहोगे।"

सुन्दरिक ने उत्तर दिया: "सेवक सर्वथा प्रस्तुत है, ग्रार्थ !"

दुर्गपाल, उत्थान करके, देवमूर्ति की थोर अग्रसर हुए। उनके पारिएइय द्वारा परावर्तित होकर, देवमूर्ति का मस्तक कबन्ध से विच्छिन्न हो गया। मस्तक को एक श्रोर रख कर, दुर्गपाल ने देवमूर्ति के ग्रीवा-विवर में हस्तप्रसार किया श्रोर वे अन्तराल में अवस्थित किसी गूह्यन्त्र का सञ्चालन करने लगे। देवमूर्ति धीरे-धीरे ग्रागे की श्रोर अवनत होने अलगी तथा कुछ क्षण उपरान्त पूर्णतया अधोमुख वायमान हो गई। तैल-आप प्रदीप के प्रकाश में नायकवृन्द ने देखा कि देवमूर्ति के श्रासनस्थान पर एक सोपान-श्रेगी नीचे की श्रोर जा रही है।

दुर्गपाल ने, एक पल सांस ले कर, नायक पिलिन्दि को आदेश दिया:

"पिलिन्दि! तुम तैलप्रदीप लेकर मेरे साथ चलो।"

तदनन्तर वे ग्रवशिष्ट नायकत्रय से बोले : "पिलिन्दि का पञ्चाशतक

पहिने ग्राए। तदुपरान्त नायक भित्तक ग्रपने पञ्चागतक के साथ। फिर नायक धनञ्जय ग्रौर जनका पञ्चाशतक। सब के ग्रन्त में नायक मुन्द-रिक मेरे ग्रौर ग्रपने ग्रधीनस्थ एक शत सुभट लेकर ग्राएँ। सुशंगसञ्चार क्में तैलग्रदीय का प्रयोग अथवा किसी प्रकार का बार्तालाय निपिद्ध है।"

एक अग रुक कर दुर्गपाल ने सुन्दरिक को सम्बोधित किया: "सुन्द-रिक! सुरुंगसञ्चार में प्रविष्ट होने के पूर्व, तुम नायक रैवतक को भली भाँति शिक्षित कर देना कि, सञ्चार का मुख अपावृत रख कर, चैत्य में सावधान रहे श्रीर शत्रु की स्रोर से किसी प्रकार की शत्रु होने पर दूतगामी दूत ढारा मुक्को सूचिन करे।"

दुर्गपाल, पिलिन्दि को पुरस्सर करके, सुरुंगसञ्चार में अवरोहण के लिए उद्यत हो गए। तब सहसा नायक धनञ्जय ने उनसे अनुनय की: "आर्य श्रिया आपे न जाइए। हममें से एक किसी को यन्त्ररहस्य समक्षा कर भेज दीजिए।"

प्रनिरुत ने हॅस कर कहा : "मेरे ग्रागे-ग्रागे पिलिन्दि जा रहे हैं, धन-क्जय नायक !"

"किन्त् भ्रापका जीवन भी.....

दुर्गपाल ने हस्त उत्थापित करके धनव्यम को रोक दिया। फिर वे बोले: "नायक! यदि तुम जानते कि मेरे जीवन से सहस्रातिसहस्र-गुएा ग्राधक मूल्यवान एक ग्रन्य लिच्छिव जीवन, इस समय, मागध-दुर्ग में, संकट की ग्रावहेलना करके, स्वकर्त्ताव्यरत है तो तुम ऐसी बात न कहते।"

चारों नायक, उत्सुक होकर, एक स्वर में पूख बैठे: "किसका जीवन, श्रायं!"

"समय याने पर सुविज्ञात हो जाएगा। तब तक नुम सब, उनका स्मरगा करते हुए, यपना-अपना कर्त्तव्य कर्म करो।"

दुर्गपाल हँसने लगे। किन्तु उनकी हँसी के ग्रावरण में ग्रश्रुपात प्रच्छन्न था।

तव श्रनिरुद्ध ने, पिलिन्दि को साथ ले कर, सोपान-श्रेग्री पर अवरो-ह्गा किया । चैत्य में अन्धकार भर गया । नायकत्रय एक अन्य तैलप्रदीप का आयोजन करने लगे । प्रदीप के प्रकाश में, पिलिन्दि ने देखा कि सुहंगसञ्चार प्रशस्त है। तीन पुरुष, समकक्ष हो कर,यातायात कर सके इतना आयाम। दुर्गपाल के सहश दीर्पतनु पुरुप भी उन्नतिशर खड़ा हो सके, इतना उत्सेख। संचार का छाद, नल तथा दोनों पार्श्व पृथुल प्रस्तरिश्वा-समूह से समावेष्टित क थे। अत्तएव भूगर्भस्थ जलाईता का प्रवेश असम्भव था। धुरन्धर धनुर्धारी द्वारा सन्धान किए गए शर के समान सीधा चला गया था संचारपथ।

सुरुङ्ग के निवासी सरीख्प, श्राशिङ्कत हो कर, इतस्तत: श्रन्तिहित होने लगे। पिलिन्वि यह नहीं समभ पाया कि सचार-पथ में प्रच्छक होने का स्थान उन जन्तुश्रों को कहाँ मिल रहा है। किन्तु खुद्ध एवं शीतल पवन ने, बारम्बार, उसके मुख का स्पर्ण करके, उसे सूचित किया कि पवन के प्रवेश-निमित्त निग्नुढ छिद्रवातायन भी सुरुंगसंचार के पाषाग्-कलेवर में कहीं पर प्रच्छन्न है।

मृहंग के दूसरे प्रत्यन्त पर पहुँच कर, दुर्गपाल ने पिलिन्दि से अनुरोध किया कि यह प्रदीप को, अपने शिरस्त्राग् से, इस प्रकार आच्छादित कर ले कि आलोक की एक सूक्ष्म किरणा भी ऊपर जाते हुए सोपान-पथ पर न पड़ने पाए। तब वे स्वयं सोगान-श्रेगी का आरोहग्ण करने लगे। नायक पिलिन्दि नीचे खड़ा रहा।

मुखद्वार एक स्थूल शिलाखण्ड से आच्छादित था। शिलाखण्ड के एक पार्ट्य में कान लगाकर, दुर्गपाल कोई शब्द मुनने के लिए चेट्टायमान हुए। उनका श्वासोच्छ्वास अवरुद्ध था।

दुर्ग के अभ्यन्तर से पदग गीत एवं वाद्य की व्विन सुस्पष्ट सुन पड़ी।
किन्तु नुपुर का रिएन अथवा करधनी का किङ्किणस्वन कर्णगीवर नहीं
हुआ। तो भी, गीत-वाद्य के विलिम्बित लय-विन्यास से दुर्गपाल ने अनुगान
लगाया कि नृत्य अभी धारम्भ ही हुआ है और पराकाष्ठा प्राप्त होने में
अभी विलम्ब है।

दुर्गपाल ने, अवरोहण करके, सोपान-श्रेणी के निम्नतम सोपान का परीक्षण किया। शिला अपसरित होते ही एक निग्नढ यन्त्र उनको दिखाई दिया। तब उन्होंने पिलिन्दि से कहा: "नायक! प्रदीप निवापित कर दो।" अनिस्द, अन्यकार में ही, यन्त्रमंचालन करने लगे। पिलिन्दि ने मुख

उन्नत करके देखा कि मुखद्वार पर प्रमृत शिलाखण्ड निःशब्द ऊपर की ग्रोर उठ रहा है। मुखद्वार के चारों कोगों पर से, शर्नैः शर्नैः उत्सृत होने हुए, जार स्तम्भ उस शिलाखण्ड को ग्रपने शीर्ष पर धारणा किए थे। देखते ्युरेखते, सुरुङ्गसंचार का मुखद्वार एक मण्डपिका से मण्डित हो गया। साध ही गीत-वाद्य की मध्रध्वित तथा नूपुर-मेखला के रणन-शिङ्जन ने पिलिन्दि के कर्णकूप-द्वय को रस-विह्नल कर दिया।

नायक ने, स्तम्भित होकर, दुर्गपाल से कहा: "दुर्ग के भीतर नृत्य हो रहा है, श्रायं!"

श्रनिरुद्ध बोले : "एताहण ग्रायोजन के विना, तुम सब का कण्ठकर्तन करवाने वाला तुम्हारा दुर्गपाल नहीं है, नायक !"

"तब तो हमारे साहस-समारम्भ में विशेष सुविधा रहेगी।"

"सुविधा तो रहेगी हो। किन्तु भय भी है। मागध सैन्य को मनोरंजन-रत मानकर, अथवा गीतवाद्य से विमुग्ध हो कर, लिच्छवि सुभट कहीं 'प्रमाद न कर बैठें।"

"ग्राप श्राश्वस्त रहें, ग्रार्य ! सुभट-समवाय का चयन करने के पूर्व मैंने एक-एक सुभट का निर्मम निरीक्षण किया है।"

दुर्गपाल ने, सोपान-श्रेगी पर एक श्रोर प्रस्थापित, कृष्णुकाय मृत्तिका-भाण्ड तथा वंशदारु का एक दीर्घाकार लगुड ग्रपने हाथों में उठाया। फिर भाण्ड को लगुड के शीर्ष पर,पिहित करके, उन्होंने सुखद्वार से उतथा-पित कर दिया। जैसे कोई मानुष शरीर, श्रपना केशसमन्वित मस्तक उन्नत करके, मण्डपिका में उपासीन हो। ग्रौर तब वे, साँस रोक कर, प्रतीक्षा करने लगे। किसी ग्रोर से कोई शब्द नहीं मुन पड़ा। न किसी औ चेट्टा का संकेत मिला। केवल संगीत का स्वर-ग्राम मन्द्रस्थान से मध्य-स्थान की ग्रोर ग्रारोह कर रहा था।

दुर्गपाल ने, निश्चिन्त निश्वास छोड़कर, कहा : ''ढारदेश सर्वषा शून्य है ।''

इसी समय, पिलिन्दि नायक के पचास सुभट उपस्थित होने लगे। नायक को ग्रन्तिम अनुशासन देकर, दुर्गपाल ने, उसके सुभट-समवाय सहित मागव दुर्ग में प्रविष्ट कर दिया। तदनन्तर, भिल्लक तथा चनञ्जय भी म्रपने-अपने गुभट-समबाय मे मनुसरित होकर, ति:अब्द, ग्रपना-प्रपना नियोग ग्रजून्य करने चले गए ।

ग्रविशिष्ट एकशन मैनिकों में से कुछ को, दुर्गपाल ने आदेश दिया कि वे, तुरत्न ऊपर चाकर, दुर्ग के दक्षिणवर्त्ती प्राकार पर मागध प्रहरी - , गणु का स्थान ग्रहण करें।

फिर वे. सोपान पथ के एक प्रान्त में श्रवरूढ होकर. नायक सुन्दरिक मे परामर्श करने लगे।

## Ď.

मागध हुर्ग के व्यामाम-प्राङ्गरा में संगीत-समाज का समारोह हैं। पौति-पौति दण्डप्रदीप द्वारा प्रकाशित उच्चकाय रङ्गमंच पर, एक निरुपम शिल्प-निपुरागनतंकी, लोक-गीन का श्राथय लेकर, लोक-सुलभ लास्य कर रही है।

नतंकी की शोशितवर्ण शाटिका आजानु आलिम्बत है। हरितचुित स्तनांशुक में स्तूपीकृत हैं नतंकी के कुच-कलश। प्रक्षीरा क्षीमवस्त्र के प्रीताम उत्तरीय-पट को, वारम्वार, शिर के ऊपर से चिबुक तक खींचकर नतंकी अवगुण्ठन का अभिनय कर रही है। किन्तु अवगुण्ठन से अन्तिहित होकर भी, अपूर्व आलोक का प्रसार कर रहा है, नतंकी का नीलोत्पल-सन्तिभ आनत-विम्व।

नर्तकी के पृष्ठप्रान्त पर, श्रानितम्ब श्रालम्बित है, उसकी क्रुसुम-विर-चिन, एक-वेगी-सञ्चित, कुचिंत, केशराशि । नर्तन के प्रत्येक परावर्तन के साथ काल-सर्प सी स्फूर्त । बाहुमृगाल-द्वय पर मण्डलीकृत हैं,श्रवदात ग्राति-सुक्तक-मुकुल के वलय तथा केयूर । हस्तमुद्रा के विक्षेप-विक्षेप पर विक्षुञ्य । कृश कटितट पर किङ्किशात करधनी बीगा के क्वगान को विनिन्दिन कर रही है । श्रीर गीत-वाद्य के श्रारोह-श्रवरोह की श्रनिन्द्य श्रावृति कर रहा है, पादपद्यद्वय पर पिहित, नुपुर का रगान-श्राराव ।

रंगमंच के पृष्ठभाग पर गायक-वादक-वृन्द उपासीन हैं। तत, वितत, सुपिर एवं घन वाद्यवर्ग के समन्वित स्वरोन्भेष से, श्रोतागण के मानस का मन्यन करते हुए। विविध कण्ठ से विनिर्गत निस्वन द्वारा, नर्तकी की प्रत्येक नृत्यचेष्टा में नानार्थ-संग्रह करते हुए-से।

मागध सुभट-समवाय, रंगमंच के पुरस्तात प्रान्त में, भूमितल पर उपासीन है। गीत-वाद्य-गृत्य की ताल-ताल पर तिग्म तरंगायित। रगवीठ के समीपतम उपासीन प्रेक्षिवृन्द की वेशभूपा से स्पष्ट है कि वे मागध मैंन्य के मुख्य है। उनके मध्य में कल्लोल करती हुई किशोरी, किट पर टिके मधु-कल्ला को एक बाहुलता से वलियत करके, दूसरी बाहुलता द्वारा विविध विक्षेप विकीर्ण करती हुई, मधु-मैरेय वितरित कर रही है।

प्रांगरा के पश्चिमवर्ती प्रत्यन्त पर, गुल्म-वितान-विस्तार से प्रच्छन्त होकर, नर्तकी का नृत्यनपुण्य निहारने हुए यनिरुद्ध से नायक मुन्दरिक ने कहा:

"ग्रार्य ! मागध सुभट-समवाय की मख्या एक सहस्र से प्रधिक नहीं है। सबके सब शस्त्र-सज्जित है।"

दुर्गपाल ने प्रश्न किया : "िकतनी बार गग्गना की है, नायक !"

"तीन वार, ग्रायं! एक वार मैने स्वयं। एक-एक वार ग्रन्य दो लिच्छवि सैनिकों ने।"

"सम्यक् है, नायक ! सघर्ष के पूर्व, मागश मैन्य को अपने भृजायित शरासन उठाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।"

"स्रकस्मात् श्राक्रमण होने पर इनको वैसा श्रवसर नहीं मिलेगा, श्रार्थ !"

"जलद्वार से समाचार लेकर दूत नहीं श्राया ?"

"अाता ही होगा, आर्य !"

गीतवाद्य की लयताल, मध्यगित से द्रुतगित की श्रोर श्रारोहरण करने का गी। स्वरोन्मेष भी तारसप्तक की ग्रोर अग्रसर हुग्रा। नर्तकी का किचित विलित वक्रगित लास्य, महसा, द्रुत्तगित नर्तन में परिवर्तित होने लगा। मागध सुभट सुग्ध होकर धन्य-धन्य कह उठे।

रगमंच की श्रोर निबद्ध-दृष्टि दुर्गपाल ने सुन्दरिक से पूछा : "नायक ! नर्तकी को पहिचानते हो ?"

सुन्दरिक ने, संदिग्ध स्वर में, उत्तर दिया : "मुखाकृति अवश्य पूर्व-परिचित-सी प्रतीत होती है । किन्तु.....यह कौन है, ग्रार्थ ! "

''इनके प्रति अवज्ञा का प्रदर्शन न करो, नायक !'' सप्त०---७ मुन्दरिक दुर्गपाल का आश्रय नहीं समक्त पाए । दुर्गपाल ने कहा : 'प्रांगग पर आक्रमण करते ही, सर्वप्रथम इनका परित्राण प्रयोजनीय है !'' नायक ने उत्मक होकर पूछा : "िकन का परित्राण, आर्थ !"

"जिनके जीवन के कारण श्राज वृज्जिसंघ का जीवन सफल हो गया, "

जिनके गौरव से भ्राज वैशाली गर्वान्वित है, जिनके.....

दुर्गपाल ग्रपना कथन पूरा नहीं कर सके। रंगमंच पर एक ग्रप्रत्या-शित काण्ड देख कर वे मर्माहत हो गए। एक सुराप्रमत्त मागध मुख्य ने, नर्तकी को ग्रपने ग्रालिंगन में ग्राबद्ध करने के ग्रावय से भुजद्वय प्रसारित करके, रंगमंच पर ग्रारोह्ण किया था। गायक-वादक-वृन्द, गात्रोत्थान करके, नर्तकी का परित्राण करने के लिए, पुरस्सरित हो रहे थे। ग्रीर नर्तकी, नयन विस्फारित करके, सिंहनी के समान गर्जना करती हुई, रंगमंच के पृष्टमाग की ग्रोर ग्रपसरण कर रही थी।

अनिरुद्ध ने, उसी क्षगा, अपने स्कन्ध से शरासन उतार कर शर- , सन्धान कर लिया।

हठान् अनेक मागध-मुख्य, अपने सहचर की सहायता के लिए रंग-मंच पर आरोहगा करकें, गायक-वादक-वृत्द से विवाद करने लगे। निरस्त्र नर्तकी तथा गायक-वादक-गरा अब सर्वथा असहाय थे। किसी क्षरा भी नर्तकी की देह, मागध मुख्य के करस्पर्श से, दूषित हो सकती थी।

श्रपनी श्रापन्न श्रवस्था का श्रितित्रमण करने के लिए, नर्तकी ने, अकस्मान्, रंगमंत्र से अवस्कन्द किया। मागध मुख्य भी, नर्तकी का अनु-सरण करता हुआ, प्रांगण के पश्चिमवर्ती प्रत्यन्त की श्रोर प्रधावमान नर्तकी के पीछे दौड़ा। मागध मुभट-समवाय, कोलाहल करता हुआ, उसी श्रोर अग्रमर होने लगा।

तत्र दुर्गपाल ने प्रचण्ड हुँकार की : ''मुन्दरिक ! मागध सैन्य का मार्ग ग्रवरुद्ध करो ।''

साथ ही, दुर्गपाल के शरासन से विमुञ्चित नाराच ने नर्तकी के पीछे प्रधावमान मागध मुख्य का वक्ष विदीर्ग कर दिया। उसी क्षरण, नर्तकी भी छिन्नमूल वृक्ष की भाँति धराशायी हो गई।

निच्छिव सुभट-समवाय द्वारा विमुङ्चित वाग्ग-वर्षग् से विद्ध होकर

हतोत्साह मागध सैनिक पूर्व की श्रोर प्रधावमान होने लगे।

दुर्गपाल ने, तडित्-गित से, एक ही उत्पतन में गुल्म-वितान का अतिकमण करके, प्रांगण में प्रवेश किया। उनके अनुगामी लिच्छिवि सुभट अभी उनका अनुसरण कर रहे थे। लिच्छिवि-गण को आते देखकर, धरा पर शायमान नर्तकी भी, विद्युत्शिखा-सी स्फूर्त होकर, उत्तिष्ठ हो गई।

मागध मुख्यों का तिरस्कार सुन कर मागध सुभट-समवाय पुनरेगा स्थिर हो गया। मागध सैनिक, सहसा, पश्चिम की ग्रोर मुख परावृत्त करके, पंक्तिबद्ध होकर ग्रपने शरासनों पर शरसन्धान करने लगे।

दुर्गपाल ने भीमगर्जन किया : "सुन्दरिक ! मागध सैन्य वागावर्षगा न करने पाए ।"

दूसरे क्षरा, लिच्छवि-सैन्य का श्रविकांश, कोष से क्षपागा निकाल कर, मागध सेना से इन्द्वयुद्ध करने के लिए, प्रांगरा को पार कर गया। दुर्धर्ध धर्पगा से त्रस्त मागध सैन्य हाहाकार कर उठा। नायक मुन्दरिक, स्वयं ग्रग्रगामी होकर, लिच्छवि सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे।

दूर खड़े दुर्गपाल स्थिति का निरीक्षण करने लगे। उनके दक्षिण पार्श्व में, उनके स्कन्ध पर अपना करतल न्यस्त करके, खड़ी थी निर्निमेष-नयना नर्तकी।

दुर्गपाल ने पिरचमवर्ती द्वाराद्वालक की स्रोर दृष्टिपात किया। स्रग्नि-वागा-विसुञ्चन में विलम्ब होता देख कर उनका मानस स्राशङ्का से स्रापुरित हो रहा था।

सुन्दरिक का लिच्छिवि सैन्य परिमारण में अत्यत्प था। मागध सैन्य ने, संभल कर, तुरन्त ही लिच्छिवि-गण को पर्यविमत कर लिया। और मागध द सुभट-समवाय का एक दल उस और प्रधावमान हुआ जहाँ दुर्गपाल, अपने सैनिकों द्वारा नर्तकी के चारों और मण्डलब्यूह बना कर, प्रांगण से निष्कमण करने के लिए प्रयत्नशील थे।

दुर्गपाल का पञ्चाशतक, मागधों से विकट विग्रह करता हुग्रा, पश्चिम की ग्रोर श्रपसरण करने लगा। दुर्गपाल ने एक अ्रण में निश्चय कर लिया था कि यद्गि बहिरस्थ लिच्छिन नाहिनी, किसी कारणवश, दुर्ग में प्रवेश न कर पाई तो ने सुशंग-सञ्चार के पथ से दुर्ग का परित्याग करेंगे।

दुर्गपाल का लिच्छिव वल. प्रतिपल, क्षीए से शीएतर होने लगा।
सुन्दरिक को यादेग था कि वे अपने पञ्चाशतक को दुर्गपाल के पञ्चाशतक से समवेत करके, नर्तकी के परित्रागा में ही प्राग्त लड़ाएँ। किन्तु भा
अनपेक्षित घटनाकम के कारण. सुन्दरिक का दल दुर्गपाल के दल से
विदूरित हो गया था। अपने चारों और संकुल मागध सैन्य का अतिकमण करके द्र्गपाल की ओर आना, सुन्दरिक के लिए प्रयत्न करने पर
भी सम्भव न हो सका। मागध सैन्य ने, समवेत होकर, प्रांगण का पश्चिम
द्वार अवकद्ध कर लिया। मण्डल-च्यूह के लिच्छिव सुभट मागध सैनिकों
के प्रवल प्रहार से कट-कट कर गिरने लगे।

व्यूहकेन्द्र में, दुर्गपाल के सानिध्य में संख्ढ़ नर्तकी, शांतभाव से हिंधित का अवलोकन कर रही थी। लिच्छित सैन्य की दुर्दशा देखकर, नर्तकी ने दुर्गपाल से कहा: "दुर्गपाल ! एक खड्ग तथा खेटक मुक्ते भी दीजिए।"

दुर्गपाल ने विनीत स्वर में उत्तर दिया : ''श्रभी धनेक लिच्छिवि पुरुष जीवित हैं । स्रापको कष्ट करना न होगा ।''

"समय बीता जा रहा है, दुर्गपाल ! शत्रु का विनाश करती-करती है मैं मरगा का वरगा करना चाहती हूँ।"

"श्रापको मरना न होगा।"

"वह देखिए, ग्रापक व्यूह में लिच्छवियों की केवल चार पंक्तियाँ प्रविवाद हैं।"

"एक भी पंक्ति अवशिष्ट रहे तब तक भी ग्राप त्रसित न हों।"

"मैं त्रसित नहीं हूँ, दुर्गपाल ! मेरी शिराग्रों में लिच्छिव रक्त ताण्डव 🏂 कर रहा है। ग्राप मेरा पथ.....

इसी समय पिरुचम तथा उत्तर की ओर से ग्राकर एक शत लिच्छिवि मैनिकों ने मागध सैन्य पर ग्राक्रमण कर दिया। किन्तु सुन्दरिक नायक के पञ्चाशतक का विनाश करके, दूसरा मागव सैन्य नवागत लिच्छिवि-गण पर ग्राक्तान्त हो गया।

ग्रब दोनों ग्रोर के मागध सुभट, मध्यवर्ती लिच्छवि मैन्य से संप्राम

कर रहे थे। स्रतएव दुर्गपाल के दुर्वल मण्डलब्यूह को तनिक स्रवकाश मिल गया।

नर्तकी ने कहा : "लिच्छवि सुभट घन्य हैं, दुर्गपाल !"

दुर्गपाल हॅस कर बोले: "धन्य तो तब होंगे जब आपको मागध धर्षण से मुक्त कर लेंगे।"

"ग्रापकी साहस-योजना क्या विफल हो जाएगी ?"

"विफल तो नहीं होनी चाहिए किन्तु.....

"विलम्ब क्यों हो रहा है?"

"ग्रव विलम्ब भी नहीं होना चाहिए।"

"मुफ्ते तो लक्षरण अच्छे नहीं....."

नर्तकी का वाक्य पूरा होने के पूर्व ही, दुर्ग के पश्चिमवर्ती द्वाराष्ट्रालक से विमुक्त्रिवत एक जाज्वत्यमान अग्निवाग, धूमकेतु के समान, ग्राकाश की ग्रोर उत्क्रमित हुग्रा। साथ ही लिच्छिव सुभट सिंहनाद कर उठे: "विज्ञिसंघ की जय! सिंहध्वज की जय!"

मागध सैनिक, एक क्षरण के लिए विमूह होकर, देखते रहे। किन्तु दूसरे क्षरा, वे अपने-आपको संकटग्रस्त समभ कर, द्विग्रुरा वेग से युद्ध करने लगे।

दुर्गपाल ने, मुस्करा कर, नर्तकी से पूछा: "लिच्छवि-गग्ग को आदेश दें कि आपका जयनाद करें।"

नर्तकी ने क्षुड्ध होकर कहा: "धिक्, दुर्गपाल! जयनाद श्रापका होना चाहिए।"

"मैंने तो श्रापके प्राण संकट में डाल दिए थै।"

"नहीं, दुर्गपाल! मेरे कारण ही श्रापके प्राण संकट में पड़ गए। श्री अनेक लिच्छवि हताहत हुए।"

"लिच्छवि के लिए बीरगित से श्रेयस्कर सुकृत नहीं होता।"

"एक नर्तकी के कारण बीरगति का वरण करना कीनसा सुकृत है, दुर्गपाल !"

"यदि स्राप इससे भी अशुभतर वेश धारण करतीं, तो भी सुकृत होता। आपने लिच्छवि सुभट-समवाय के लिए स्वर्ग का द्वार अपावृत कर दिया।" "लिच्छवि मुभट धरा पर रहते ग्रौर मैं ही स्वर्गारोहरण कर लेती तो मेरा मानस इतना उत्तप्न न होता।"

"ग्रापको पञ्चाताप हो रहा है ? ग्राप में यह हृदयदौर्बेल्य, इसके पूर्व मैंने.....

स्थलद्वार तथा अलद्वार से दुर्ग में प्रविष्ट लिच्छिव मैन्य प्राङ्गरा की ग्रोर प्रधावमान हुया। दूसरे क्षरा, उस महान पराक्रम से विमूढ होकर, मागध सैन्य विच्छिन्त हो गया।

दुर्गपाल ने अपना खड्ग उद्यत करके महद्घोप किया: "राजकुमारी की जय! लिच्छविद्रहिता की जय!!"

वृज्जिसंघ के विजयी सैन्य ने, एक स्वर से, उम उद्शोप को प्रतिष्व-नित किया: "राजकुमारी को जय! लिच्छविद्हिता की जय !!"

## : ३

प्रभान की प्रथम किरगा के उदीयमान होते ही, नर्तकी के वेश में-विभूषित राजकुमारी वत्सला ने मागध दुर्ग के पश्चिमवर्ती द्वाराष्ट्रालक पर आरोहगा किया। अट्टालक पर उड्डीयमान मगध के मञ्जिष्ठ-वर्ग ध्वज को ध्वस्त करके, वृज्जिमंच का सिंह-लाञ्छनाङ्कित विजयध्वज उत्तोलित करने के लिए।

दुर्गद्वार के अभ्यन्तर एवं बाहर, दोनों श्रोर, लिच्छवि-गण की पंथित-बद्ध चतुरंगिग्गी परिव्यूद थी इस गुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में, द्वाराष्ट्रालक की श्रोर हिष्ट उन्नत किए हुए।

दुर्गं के प्रांगमा में श्रभी तक युद्ध में निहत लिच्छिव तथा मागथ सैनिकों के शव शायमान थे। चतुर चिकित्सक, चतुर्दिक चारिका करके, शत्र-समूह में से ईषन्-जीवित सैनिकों को खोजने की चेष्टा कर रहे थे।

प्रसन्नवदना वत्सला ने, वृज्जिसंघ का विजयध्वज दण्डाग्र पर पिहिन कर दिया। लिच्छवि सैन्य के ररावाद्य बज उठे।

इसी क्षाग, प्राचीर के पश्चिमोत्तर सन्धिप्रान्त पर उत्थापित प्रतोली में मे विमुञ्चित एक वाग् द्वाराष्ट्रालक की ओर उड्डीयमान हुया। ज्या की टंकार तथा घर का उत्पतन-स्वन मुन कर लिच्छवि मैन्य बाहि-बाहि कर उठा। राजकुमारी के पृष्ठप्रान्त पर अवरूढ दुर्गपाल ने, निमेप मात्र में उत्पन्त हो कर, राजकुमारी का दक्षिण पाश्वं अपने दीर्घाकार कलेवर से प्रच्छन्न कर लिया। दूसरे निमेष में, नृशंस नाराच उनके वाम स्कंघ को अवेध कर दक्षिण-पूर्व दिशा में चला गया। यदि दुर्गपाल ने प्रत्युत्पन्नमित का प्रदर्शन न किया होता, तो वह अस्त्र वत्सला का मस्तक वेध देता।

राजकुमारी ने व्यथा से व्यग्न होकर ग्रातंनाद किया। ग्रपने उत्त-रीय-पट्ट से दुर्गपाल का स्कन्ध परिवेष्टिन करने के लिए उनके पाणि-पल्लव ऊपर की ग्रोर उठे। किन्तु दुर्गपाल ने, राजकुमारी का वारण करते हुए, गर्जना की: "राजकुमारि! सिंहच्यज का ग्रिमवादन कीजिए।"

वत्मला ने बद्धाञ्जलि होकर श्रपना मस्तक नत किया। एक श्रोर खड़े ग्रनिरुद्ध ने भी। समस्त लिच्छिव सैन्य वृज्जिमच के विजयध्वज का ग्रभिवादन कर रहा था। रग्गवाद्य शान्त थे। केवल तूर्य का मङ्गल ग्रव-घोष ही श्रन्तरिक्ष मे व्याप्त था।

पूर्विदिश के क्षितिजकूल पर मुस्कराता हुम्रा मरीचिमालि, भ्रपने म्रानेक मयूखह्स्त प्रमारित करके, सिह-लाङ्कांकित विजयव्य को म्राधी-विद देरहा था।

दुर्गपाल के क्षत-विक्षत स्कन्ध से शोगित की घार बह चली थी। किन्तु उसकी ग्रोर एक बार भी दृष्टिपात किए विना वे, वन्मला को पुरस्मरित करके, द्वाराष्ट्रालक से ग्रवरोहरण करने लगे।

सोपान-श्रेगी के मध्यदेश में जाकर राजकुमारी रुकीं और दुर्गपाल की ग्रोर मुख परावृत्त करके बोली: ''श्राज ग्रापने दो बार मेरे प्रागों की रक्षा की है, दुर्गपाल! यदि मैं, इस जीवन में, एक बार भी ग्रापके श्राम ग्रा सकी तो ग्रपने-ग्रापको उन्हर्ग मान लूंगी।''

किन्तु दुर्गपाल वत्सला की बात सुन नही पाए। उनका सुदृढ़ पादद्वय सहसा प्रकम्पित हो उठा। दृष्टिपथ पर प्रसृत प्रातःकाल का स्वर्गित्य संसार, सहसा, प्रगाढ़ तिमस्रा में तिरोहित होने लगा। उनके मुख पर से स्वेदवारि का निर्फर बह चला।

राजकुमारी ने, दुर्गपाल को मूर्च्छायमान देखकर, उच्चस्वर से पुकारा : ''दुर्गपाल ! दुर्गपाल !! दुर्गपाल !!!" किन्तु ग्रनिरुद्ध, छिन्नमूल वृक्ष के समान, वत्सला के ग्रालिंगन में ग्रा गिरे। वत्सला ग्रानं-कन्दन कर उठीं। दुर्गद्वार के दोनों ग्रोर अवस्थित लिच्छिति मैन्य भी, ग्रश्रुविह्वल होकर, विलाप करने लगा। प्रांगरण में पदचाररत चिकित्सक चिकत होकर द्वाराट्टालक की ग्रोर प्रधावमान हुए।

लिच्छिव दुर्ग के वयोवृद्ध शल्य-चिकित्सक ने, दुर्गप्राचीर पर शाय-मान प्रनिरुद्ध की नाडी-परीक्षा करके, वत्सला की ग्राश्वासन दिया कि ग्रानिरुद्ध केवल मृष्टित हुए है, मृत नहीं। तब वत्सला ने, धैर्य धारण करके, ग्रपने हाथों में दुर्गपाल का कवच खोल डाला। नाराच ने ग्रानि-रुद्ध के स्कथ पर कूर ग्राघात किया था। उनका स्कथ ही नहीं, ग्रीवातट का स्नायुमण्डल भी क्षत-विक्षत हो गया था। ग्रीर प्रभूत रक्त-प्रसाव के कारण किया-पंकित हो गया था, दुर्गपाल की देह पर घृत कार्पास-कञ्चुक।

सन्य-विकित्मक, ग्रन्वेपगा-गलाका लेकर, व्रण में शल्य की खोज करने लगे। दुर्गपाल की निञ्चेष्ट देह पर एक दृष्टिपात करके, वृत्सला ने प्रश्न किया: "भिषग्राज! दुर्गपाल की देहश्री महमा इतनी पाण्डुर क्यों होती जा रही है ?"

वृद्ध ने, गम्भीर भाव से, वत्सला की श्रोर देखा। किन्तु उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वे मौन रह कर, श्रनिरुद्ध के द्वर्ण पर श्रीपध का श्रालेप करने लगे।

वत्मला न्याकुल हो गई और बोलीं : "आप मूक क्यों हैं, भिषग्राज ! याप कुछ कहते क्यों नहीं ?"

विकित्सक ने कहा : "राजकुमारि ! नाराच का मुखाग्र विप-विदिग्ध था । दुर्गपाल का व्रग् विप-दूषित है ।"

राजकुमारी पर जैसे वज्रपात हुआ हो। वे, वृद्ध के दोनों हाथ अपने हाथों में ने कर, करुण कन्दन कर उठीं: "दुर्गपाल के प्राणों की रक्षा कीजिये, भिपप्राज! यदि इनको कुछ हो गया तो मैं वैशाली में मुख दिखनाने योग्य नहीं रहूँगी। मैं जाह्नवी की जलधार में मग्न होकर प्राण दे दूंगी।"

वृद्ध ने क्रम पर लिप्त क्रालेप की ग्राभा को परिवर्तित होते देखा।

ग्रीर फिर वे प्रसन्तमुख होकर, ग्राशापूर्ण वाणी में बोले: "ग्राप चिता न करें, राजकुमारिं! दुर्गपाल के प्राण संकट में नहीं हैं। इनके सीभाग्य से नाराच का गरल-गिंभत शल्य इनके शरीर में प्रविष्ट नहीं हो पाया। चै अन्यथा धनवन्तरि भी इनकी रक्षा नहीं कर पाते। किन्तु अब कोई भय नहीं। विष का प्रभाव विद्रित हो रहा है। ये कुछ काल तक मूर्छायमान रहेंगे। इनको विश्राम की ग्रावरयकता है।"

वत्सला ने, समीप में संरूढ़ नायक पिलिन्दि से अनुरोध किया: "नायक! तुरन्त ही, दुर्ग के किसी विविक्त कक्ष में, दुर्गपाल की रोगशय्या प्रस्तुत करो।"

पिलिन्दि ने उत्तर दियाः ''राजकुमारिः! आर्थ अनिरुद्ध को आप तिच्छित दुर्ग में ले चलें । इस दुर्ग के आपन्न होने की अनवरत आशंका है।''

वत्सला ने अूकुिञ्चत करके कहा : ''प्रायङ्का ! कैसी श्राशङ्का, नायक ! श्रव इस दुर्ग में लिच्छिव सैन्य का सन्निवेश है ।''

पिलिन्दि बोले: "राजकुमारि! लिच्छिव-गरा ने अभी तक इस दुर्ग के दुर्बल स्थलों की गवेपरा। नहीं की। इस दुर्ग की निवेश-िशि से हमारा परिचय, श्रभी भी, अपूर्ण है। मगधराज किसी भी क्षरा, अकस्मात्, पाटिलग्राम में आकर दुर्ग पर प्रत्याक्रमरा कर सकते हैं। न जाने किस अज्ञात सुरुंगसंचार से हो कर, मागध सैन्य दुर्ग में प्रवेश प्राप्त कर ले। न जाने किस ग्रद्धिमित्ति-गह्लर अथवा भूगर्भगृह में प्रच्छिन मागध सुभट, सुप्रवसर की प्रतीक्षा कर रहे हों। दुर्गपाल को इस स्थान पर रखने का परामर्श मैं ग्रापको नहीं दुर्गा।"

चिकित्सक ने, पिलिन्दि के कथन का स्रतुमोदन करते हुए, कहा: "राजकुमारि! दुर्गपाल को स्यन्दन में श्रायमान करके स्रपने दुर्गमें ले चिलए। मैं इनके साथ जाऊँगा। स्राप इनके विश्राम में किसी विच्न की स्राशंका मत करें। इनके मूर्छायमान शरीर में भी प्रचुर शक्ति स्रव-शिष्ट है।"

स्यन्दन पर शायमान अनिरुद्ध के मस्तक को राजकुमारी ने अपने कोमल कोड में न्यस्त कर लिया। एक पार्श्व में वृद्ध चिकित्सक उपासीन थे। तब धनञ्जय नायक, स्यन्दन का सारध्य ग्रहण करके, मन्द्रगित से अक्व-संचालन करने लगे। पिलिन्दि ग्रीर मिलिक की, वत्सला ने मागध दुर्ग की देख-रेख के लिए छोड़ दिया।

राजकुमारी के मानस मे, वारम्वार, एक ही ग्राशंका शब्दायित हो रही थी: "यदि ग्रनिरुद्ध को कुछ हो गया तो !"

मुख स्रोलकर, उन्होंने "ग्रनिरुद्ध" नहीं कहा। किन्तु ग्रपने श्रन्तर्मन में, वे श्रव "दुर्गपाल" शब्द का उच्चारण करने में श्रसमर्थ हो गई।

दुर्गपाल तो वे थे जिन्होंने मागध दुर्ग का वर्षण किया था, जिन्होंने दो बार अपने प्राणों की अवहेलना करके, बत्सला के प्राणों का परिवाण किया था। ये नहीं, जो मूर्छायमान होकर वत्सला के आलि क्ष्तन में आ शिरे थे, जो श्रव असहाय अवस्था में जीवन और मरण के मध्य दोलाय-मान थे।

नहीं, ये नहीं थे दुर्गपाल । नीरव, निश्चेष्ट, निद्रायमान अनिषद्ध पाट-लिग्राम के प्रचण्ड प्रहरी नहीं थे। ये थे लिच्छिव-वंग के तरुण कुलपुत्र। लिच्छिव ललना के विह्वल मानस में, माता की ममता तथा प्रग्पिनी का प्रेम प्रस्फुटित करने वाले वरपुरुष।

श्रीर वे स्वयं ? वे ग्रव वैशाली के राजप्रासाद में निवास करने वाली राजकुमारी नहीं थीं। वे थीं लिच्छिवि-कुल की करुणामयी कुलांगना। लिच्छिवि पुरुष के प्रति, प्रण्य एवं वात्सल्य से सम्पन्न हृदय वाली वरनारी।

वत्सला का ग्रन्तर, सहसा, श्राकुल हो उठा कि श्रिनिरुद्ध के विशाल वक्षस्थल में मुँह छुपा कर ग्रपने उटला ग्रश्चवर्षण से, उनके निस्पन्द मानस में प्रमुप्त प्रग्णय को प्रस्फूर्त कर दें। श्रिनिरुद्ध के कर्णाकूप को, श्रपने करूग कन्दन से श्रापूर्त करके, उनके नीरव कण्ठ में कुण्ठित प्रण्यिनिवेदन को क्विंगत कर दें। किन्तु पार्श्व में उपासीन चिकित्सक तथा रथाग्र पर श्रास्ट धनञ्जय को देखकर, उन्हें संग्रम का प्रदर्शन करना पड़ा।

दुर्गपाल को लिच्छिव दुर्ग में छोड़कर, वत्सला पुनरेण मागध दुर्ग में लोट खाई। पिलिन्दि के शब्द उन्हें स्मरमा थे: "मगधराज, किसी भी क्षण, अकस्मात् पाटलिग्राम में खाकर, दुर्गपर प्रत्याक्रमण कर सकते हैं।" राजकुमारी को, पिलिन्दि एवं भिल्लिक पर पूर्ण विश्वास था। वे जानती थीं कि उन दोनों में से एक नायक भी, दुर्ग रक्षा का भार सुचार रूप से वहन करने में समर्थ है। फिर भी उनका मन नहीं माना। दुर्ग-पुल की अनुनस्थिति में पाटिलिग्राम के दुर्ग-द्रय की रक्षा का भार, वे स्वयं वहन करने के लिए व्यग्न हो उठीं। जिस मागध दुर्ग को श्रनिरुद्ध ने अपने प्रारापण से हस्तगत किया था, उसकी सुरक्षा में त्रुटि हुई तो वे श्रनिरुद्ध के सम्मुख लाज से मर जाएँगी।

राजकुमारी, मागध दुर्ग के प्रान्त-प्रान्त में, पर्यटन करके, प्रत्येक स्थल का सूक्ष्म परीक्षण करने लगीं। प्राचीर-चतुष्टय पर पदचार करके, उन्होंने प्रत्येक म्रट्टालक, प्रतीली, इन्द्रकोप तथा प्रधावितिका का परिचय प्राप्त किया। दुर्ग के चारों द्वारों पर जाकर, कवाट, परिघ तथा शस्त्र-शाला का प्रवलोकन किया। परिखा की प्रदक्षिगा करके, उसके भ्रायाम एवं गाम्भीयं की गवेपणा की। श्रायुधागार में प्रविष्ट होकर, वहाँ पर संगृहीत स्थित यन्त्र, चल-यन्त्र, हलमुख तथा भ्रन्यान्य शस्त्रास्त्र-समूह का संख्यात्व करवाया। श्रद्यवाला के श्रद्य तथा हिस्तशाला के हस्ती गिने। कोष्टागारों में जाकर, खाद्यान्न तथा भैपज्य के परिमाण एवं शौचाशीच का स्रनुमान लगाया।

श्रन्ततः, राजकुमारी को पूर्ण विश्वास हो गया कि दुर्ग में, दुर्गव्यसन उत्पन्न करने वाला, कोई दुर्वल स्थल नहीं है श्रीर दुर्गरक्षा के लिए प्रयोजनीय प्रत्येक उपकरण प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत है। तब वे लिच्छिव तथा मागथ हताहतों का उचित प्रबन्ध करने मे दत्तचित्त हुई।

वत्सला ने, लिच्छवि सैन्य द्वारा वंदीकृत मागध सैनिकों को मुक्त कर दिया। मागध सुभट, ध्रपने मृत मोद्धाधों का दाहमंस्कार करके, अपने ग्राहत योद्धाधों को राजगृह ले जा सकते थे।

वीरगति-प्राप्त लिच्छिव सैनिकों का ग्राग्न-संस्कार, उन्होंने लिच्छिव-विधानोक्त रीति से करवा दिया। लिच्छिव ग्राहतों की सेवा-शुश्रुषा के लिए चतुर चिकित्सक नियुक्त किए।

तव, राजकुमारी ने लिच्छवि सैन्य की जनक्षति का अनुसन्धान किया । सुन्दरिक नायक ने, अपने अखिल पञ्चाशतक सहित, स्वर्गारोहरा किया था। दुर्गपाल के पञ्चाशतक में से केवल दश सुभट वचे थे। सबके सब धत-विक्षत। नायक पिलिन्दि तथा नायक भिल्लिक के एक शत योद्धाश्रों में से साठ ने बीरगित प्राप्त की थी तथा बीस अतिशय श्राहत हुए थे। वत्सला के साथ कुशीलव-वेष में जाने वाले द्वादश लिच्छित् योद्धाशों ने भी प्राग् विसर्जन किए थे। केवल नायक धनञ्जय का पञ्चा-शतक पूर्ण् रूपेण श्रक्षणण रहा था। सो भी इसलिए कि उनको दिए गए कठोर श्रादेश के अनुरूप, उन्होंने दुर्गप्राङ्गण में प्रस्तुत युद्ध को देखकर भी, श्रायुवागार इत्यादि पर अपना नियोग श्रशून्य रखा था। श्रीर, लिच्छिव सैंन्य के श्रप्रतिम महारथी, श्रनिरुद्ध.....

दुर्गपाल का घ्यान, वत्सला से एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं हुआ था। वे, वारम्वार, मागध दुर्ग में अपना कर्म स्थगित करके, लिच्छिव-दुर्ग की छोर अपना रथ धावमान करती थीं। इस आशा से कि धनिरुद्ध, नेत्र उन्मीलित करके, एक बार उनको निहारेंगे, अधरोष्ठ स्फुरित करके दो अस्फुट शब्द उनसे कहेंगे। किन्तु एक अहोरात्र अतिवाहित हो गया, रा और दुर्गपाल की मूर्छा भङ्ग नहीं हुई। न उन्होंने नयन उन्मीलित किए, न अधरोष्ठ स्फुरित।

दूसरे अहोरात्र का ग्रथंभाग भी अतीत हो चला। दुर्गपाल अभी भी अपनी रोगशस्या पर मृतप्राय पड़े थे। तैलप्रदीप द्वारा प्रकाशित कक्ष में, रोगशस्या के पाश्वं पर, विजड़ित-सी बैठी थीं वत्सला। शरीर पर मिलन परिधान। शिर पर अस्नात केशपाश का अस्तब्यस्त जटाजूट। पाण्डुर सुल। विकल मन। श्रार्थं तयन। वत्सला ने न एक शब्द उच्चारण किया, न एक वार भी अपना आसन परिवर्तित किया।

पीठिका पर उपासीन वृद्ध चिकित्सक ने कहा : "दुर्गपाल के निमित्त चिन्ता का आप परित्याग कर दें, राजकुमारि ! आपका स्नान-भोजन दो अ दिन से सम्पन्न नहीं हुआ। इस श्रकार तो आप भी रुग्ण हो जाएँगी।"

वत्सला ने विह्वल वागी में पूछा: "ये बोलते क्यों नहीं, भिषग्राज !"
"वोलेंगे, राजकुमारि ! अवस्य बोलेंगे ! ग्राज की रात्रि ग्रतीत होने
के पूर्व ही बोलेंगे।"

तिन्तु वत्सला तो अनिरुद्ध का कण्ठस्वर सुनने के लिए आतुर थीं।

वे चाहती थी कि ग्रनिरुद्ध उसी क्षरण बोल उटें। विकित्सक के प्राश्वासन से उनका समाधान नहीं हुग्रा। वे, पाषाण प्रतिमा के समान, रोगशय्या के तटान्त पर उपासीन रहीं।

सर्वधा स्थितप्रज रहकर कर्त्तव्यपूर्ति करते जाना ही राजकुमारी की शिक्षा थी। यह शिक्षा उन्होंने अपने पिता से प्राप्त की थी। अपने परिवार में चरितार्थ होते देखा था इस शिक्षा को। लिच्छि वि-परम्परा, प्रतिपल, इस शिक्षा का स्मरण करवाती थी। विश्व की समस्त विभीषिका सम्भूत होकर शिर पर छा जाए, किन्तु उसके प्रति अवजा एवं अवगणना का भाव धारण करके, जीवनपथ पर आगे पद रखते जाओ। यह था वत्सला का मञ्जागत सस्कार। माँ के स्तन्य के साथ वत्सला ने इस संस्कार का पान किया था। पिता के वात्सल्य में विकीर्ण था यह सस्कार। वैशाली के वातास में भी।

किन्तु, हठात्, उनकी यह शिक्षा भी श्राज शिथिल होने लगी। यह सस्कार भी स्खलित हो रहा था। प्रतिपल श्रविचलित रहने वालीं वस्सला श्राज, सहसा, विचलित हो गई।

सुराप्रमत्त मागध मुख्य के ग्रनाचार के कारण श्रनेक लिच्छिव सुभट परलोक-गामी हुए थे। ग्रनेक लिच्छिव सुभट त्राहत होकर रोगशय्या पर शायमान थे।

मागध दुर्ग का धर्षए करते हुए हताहत लिच्छिव-गए के लिए वत्सला पश्चाताप नहीं करतीं। उनके शौर्य की सुवर्ण-गाथा सुनकर उनका वक्ष गर्व से विस्फारित हो जाता। किन्तु लिच्छिव सुमट-समवाय उनकी ग्रपनी रक्षा के हेतु संत्रस्त हुग्रा था। संकेत-वाए के विमुञ्चन से पूर्व। यदि उनकी रक्षा के लिए लालायित न होकर, लिच्छिव सैन्य साहस-योजना के ग्रनुरूप ग्राचरण करता, तो लिच्छिव रक्त का एक विन्दु भी ग्रपव्ययित नहीं होता।

वत्सला, वारम्वार, आई कण्ठ से कुनसुना उठती थीं: "मेरे क्षुद्र, श्रिकञ्चन प्रागों का परित्राग करने के लिए कितने लिच्छिव मारे गए! कितने लिच्छिव आहत हो गए! मैंने, स्वयं हठ करके, अपने प्रागा संकट-ग्रस्त किए थे। वृज्जिसंघ की परिषद का परामर्श लिए विर्ना। वैशाली

के ग्रन्टकुलिक को सूचित किए विना। राजप्रासाद में विराजमान राजा के ग्रादेश की ग्रपेक्षा न करके। पिता का ग्राशीर्वाद ग्रपने साथन लेकर। मैंने ही लिच्छवि-मर्यादा का मान न रखकर, मागध सैन्य का मनोरञ्ज करने के लिए, नर्तकी के निकृष्ट वेश में, एकाकी-शत्रुदुर्ग में प्रवेश किया? था। मैं ही मदोन्मत्त मागध मुख्य से त्रस्त होकर, त्राए पाने के लिए, लिच्छवि सैन्य की ग्रोर प्रधावमान हुई थी।

"मैं मागध मुख्य को मारकर स्वयं क्यों न मर गई? उस नराधम की किट पर आलिम्बत असिलता क्या मेरे लिए अप्राप्य थी? मेरे शव के लिए, जिच्छिव सुभट सम्भवतः समय के पूर्व संग्राम में रत नहीं होते।

"और मैं द्वाराट्टालक पर ध्वजोत्तोलन करने क्यों गई थी? प्रतोली में प्रच्छन्न मागध धनुर ने मेरे ही प्राण् हरने के लिए उस मारात्मक शर का सन्धान किया था। ग्रानिरुद्ध ने मेरा मस्तक विद्ध होने से बचाने के लिए ही तो लोह ग्रावरण के समान ग्रापना शरीर ग्राग्सर किया था। मेरे इस मितिविहीन मस्तिष्क को विद्ध होने से बचाने के लिए!

"मैं मृत लिच्छिवि-बृत्द के वंशु-बान्धव को कृपा उत्तर दूँगी? किस मृत से मैं उनके माता-पिता के सन्मुख संवेदना प्रकट करूँगी? मैं क्या कह कर, उनकी पित्नयों की, पुत्र-पुत्रियों की, धैर्य धारण कराऊँगी? वे सब मेरी घोर देखकर, मन ही मन, कहेंगे कि मैं उनके पुत्र, उनके पित, उनके पिता, उनके भाता की प्राण्यातिनी हूँ। क्या मैं, ग्लानि के दुर्वह भार से, घरा में नहीं धँस जाऊँगी?

"ग्रीर वृज्जिसंघ की परिषद को मैं क्या प्रत्युत्तर दूँगी ? श्रष्टकुलिक का अनादर किस प्रकार सहन करूँगी ? वृज्जिसंघ के राजा से क्या निवेदन करूँगी ? वे सब जब कहेंगे कि मेरी ही वालबुद्धि के कारण लिच्छवि-मर्यादा क्रु का मान-मर्दन हुआ, लिच्छवि-कुल पर कलङ्क लगा, अनेक लिच्छवि सुभट हताहत हो गए, लिच्छवि-दुगँ के अप्रतिहत दुगंपाल श्रनिरुद्ध....."

राजकुमारी अपने आंचल में मुख छुपाकर अश्रुमोचन करने लगीं। रात्रि का मध्यम याम अतीत हो चला। वृद्ध चिकित्सक, श्रान्त होकर, वारम्वार विजृम्भगा कर रहे थे। किन्तु राजकुमारी वत्सला दुर्गपाल के मुख पर हिन्द आविन्ट किए अचल उपासीन रहीं। तव, सहसा, अनिरुद्ध ने शय्या से उत्थान करने की चेष्टा की। चिकित्सक ने, उनके दोनों स्कन्ध पकड़कर, उन्हें पुनः शायमान कर दिया। प्रसन्न होकर वत्सला की ग्रोर देखते हुए, वृद्ध बोले: "यह देखो, राजकुमारि! क्र्मंपाल की देह में संज्ञा का संचार हो रहा है।"

वत्सला ने व्यग्न होकर पूछा : "क्या ये बोलेंगे, भिषग्राज !"
वृद्ध ने उत्तर दिया : "हाँ, बोलेंगे । अभी बोलेंगे ।"
इसी समय, श्रिनिष्द्ध ने अस्फुटोच्चारण किया : "सुन्दरिक......
राजकुमारी .....की.....रक्षा.....

वत्सला का सुर्फाया हुम्रा सुखकमल खिल उठा। म्रनिरुद्ध का करहम भ्रपने करद्वय में ग्रहरण करके, वे बोलीं: "राजकुमारी की चिन्ता मत कीजिए दुर्गपाल! राजकुमारी सुरक्षित है। श्रापके सैन्य ने मागध दुर्ग पर श्रधिकार किया है।"

किन्तु, श्रनिरुद्ध ने जैसे सुनी ही नहीं वत्सला की बात । वे वारम्वार एक ही श्रस्फुटोच्चारण करते रहे : "सुन्दरिक ! राजकुमारी...की... रक्षा...करो...

वत्सला ने पुनरेरा चिन्तित होकर चिकित्सक की ग्रोर देखा। वृद्ध ने मुस्कराते हुए कहा: "राजकुमारि! श्रभी ये ग्रापकी बात सुनने में ग्रस-मर्थ हैं।"

राजकुमारी ने प्रश्न किया : "किन्तु क्यों, भिषग्राज !"

"इनकी चेतना अभी तक बहिर्मुखी नहीं हुई है। ये अभी भी अन्त-जगत में विचरण कर रहे हैं। अतीत काल में।"

"कुछ उपाय कीजिए, भिषग्राज ! दुर्गपाल मेरी चिन्ता करके संत्रस्त इ. । ग्राप किसी प्रकार इनको समभाइए कि मेरे ग्रकिञ्चन प्रापा.....

दुर्गपाल ने पुनः श्रस्फुटोच्चारण कियाः "सिहघ्वज.....का...... श्रभिवादन.....कीजिए.....राजकुमारि.....

वत्सला ने उनके कान के पास मुख ले जाकर कहा : "मैं सिंहध्वज का अभिवादन कर चुकी, दुर्गपाल ! सिंहध्वज अब मागध दुर्ग के द्वारा-ट्टालक पर अबाव उड्डीयमान है।"

किन्तु दुर्गपाल ने कुछ नहीं सुना । वे उसी प्रकार ग्रस्फुटोच्चारग्

करते रहे । कभी वे सुन्दरिक को राजकुमारी की रक्षा करने का आदेश देने थे। कभी राजकुमारी से अनुरोध करते थे कि वे सिहध्वज का अभिवादन करें।

श्रीर चिकित्सक के द्वारा किए गए श्रानेक श्रानुतय सुन कर भी क्ष्म वत्सला एक क्षाग् के लिए वहाँ में विलग नहीं हुई। वे प्रतिपल यही प्रत्याशा करती रहीं कि श्रव दुर्गपाल, श्रपने नेत्र उन्मीलित करके, उनकी श्रीर देखेंगे, श्रव दुर्गपाल उनको सम्बोधित करके दो शब्द कहेंगे। वे निर्निन्मेष नयनों से दुर्गपाल का मुख निहार रही थीं। दुर्गपाल की प्रत्येक चेप्टा के प्रति सावधान।

प्रत्यूप की वेला में अनिक्द ने नेत्रोन्मीलन किया। वृद्ध चिकित्सक, रात्रि-जागरण से श्रान्त हो कर, सो गए थे। वत्सला की हष्टि से दुर्गपाल की हष्टि एक क्षग्म के लिए मिली। तन्द्रा के भार से ग्रिभिभूत अपने नयन-पुट उन्मीलित करने के प्रयास में, अनिक्द्ध ने अपने मुख पर अवनत वत्सला के मृख को देख कर कहा: "राजकुमारि!"

वन्सला ने गद्गद् होकर कहा : "दुर्गपाल ! मैं ही हूँ । वत्सला ।" "ग्राप......सूरक्षित.....हैं.....

"मैं मर्वथा मुरक्षित हूँ, दुर्गपाल !"

श्रनिरुद्ध के मुख से शान्ति की एक दीर्घ निश्वास निर्गत हुई । श्रौर दूसरे क्षण वे, नेत्र निमीलित करके, गहन निद्रा में निमिज्जित हो गए । उनका ललाटतट, नेत्रोन्मीलन तथा शब्दोच्चारण के प्रयास में प्रादुर्मृत स्वेदकण से सिक्त था । वत्सला ने अपने उत्तरीय के श्रांचल से, वारम्वार, दुर्गपाल का भाल प्रमाजित किया ।

तव राजकुमारी ने, चिकित्सक को जगा कर, दुर्गपाल का वार्तालाप जनसे निवेदित किया। चिकित्सक ने, दुर्गपाल की नाड़ी तथा श्वासो- च्छ्रवास का परीक्षण करके, कहा: "राजकुमारि! दुर्गपाल की मूर्छी भंग हो चुकी। संकट समाप्त हो गया। श्रव श्राप इनकी चिन्ता त्याग कर करणीय कर्म करें।"

वत्सला ने मौन रह कर कक्ष से निष्क्रमण किया।

## : 8 :

उसी दिन अपराह्म के समय, वृज्जिसंघ के राजा आर्यश्रेष्ठ महाली की नौका, अकस्मात्, लिच्छवि दुर्ग के जलहार पर आ लगी।

मागध दुर्ग का पतन होते ही, दुर्गपाल ग्रनिक्द ने हुतगामी दूत द्वारा प्रमस्त समाचार ग्रायंश्रेष्ठ महाली के निकट वैशाली में निवेदित कर दिया था। दूत जिस समय भागीरथी के उत्तरवर्ती तट पर उत्तर ग्रस्वारोहण कर रहा था, उसी समय राजकुमारी ग्रीर दुर्गपाल, व्वजीन्त्रोलन के निमित्त, मागध-दुर्ग के द्वाराहालक पर दण्डायमान थे।

तदनन्तर, दो श्रहोरात्र प्रतिवाहित हो गए, किन्तु पाटलिग्राम से कोई ग्रन्य समाचार आर्यश्रेष्ठ को उपलब्ध नहीं हुग्रा। पिता का हन्य श्रामी एकमात्र अवशिष्ट मंतान के लिए श्रामुल हो उठा।

वैशाली में अनेक प्रवाद-अपवाद का प्रसार हो रहा था: मागभ-हुने पर पराक्रम करते हुए पाटलिग्राम के लिच्छि दुर्गपाल मारे गए; क्तंकी का वेष धारमा करके मागब दुर्ग में प्रवेश करने वाली राजकुमारी वत्सला का शत्रु ने अपहरमा कर लिया; मगधराज प्रजानशत्रु, पहनी सेना साथ लेकर, लिच्छि दुर्ग का पर्यवसन करने के लिए पाटलिग्राम की श्रोर प्रयाग् कर रहे हैं। प्रवाद-पुञ्ज के प्रति संदिग्ध रह कर भी, राजा महाली चिन्ताग्रस्त होने लगे। वत्सला अथवा दुर्गपाल अनिकृद्ध द्वारा प्रेषित कोई विश्वस्त समाचार उनको नहीं मिल रहा था।

प्रथम समाचार-प्रेपगा के समय श्रितिरुद्ध ने निवेदन किया था कि राजकुमारी वत्सला पूर्यातया मुरक्षित हैं और मागध दुर्ग पर सिह्ध्वज उत्तोलित करके वे शी घ्र ही वैशाली की धोर प्रयागा करेगी। किन्तु न वत्सला आई, न उनका विश्वस्त समाचार। न श्रितिरुद्ध ने ही कोई ग्रन्थ प्रेपित किया।

वैशाली के लिच्छिवि प्रमुख, राजप्रासाद में आकर, चिन्ता प्रगट करने के साथ-साथ, राजकुमारी तथा दुर्गपाल के आचरण की विवेचना भी करने लगे। वत्सला तथा अनिरुद्ध ने, परिषद का परामर्श ग्रहण किए विना, ग्रप्टकुलिक की आज्ञा लिए विना, बृज्जिसंच के विधान की अवहैलना करके, पूज्य प्रवेगी पुस्तक द्वारा अप्रजन्त आचरण किया था।

सप्त०-----

पाटिनिग्राम में, ग्रार्थश्रेष्ठ के ग्रागमन की कोई ग्रिग्रिम सूचना नहीं ग्राई थी। नवागत नौका पर वृज्जिसंघ का राजिन्द्व देख कर, जलद्वार के प्रहरी प्रथमतः विस्मित हो गए। फिर, नौका से ग्रवरोहण करते हुए राजा को पहिचान कर, प्रहरीगमा ने उनका जयघोष किया। वह जयघोष म समस्त लिच्छिव दुर्ग में च्याप्त हो गया। दुर्गस्थ लिच्छिव-गण समस्त कर्म व्याग कर, राजा का दर्शन करने के लिए. जलद्वार की ग्रोर प्रथाव-मान हुए।

वत्याना, अनिकड के कक्ष में, अनिकड की रोगशय्या के तटान्त पर, मस्तक न्यस्त करके, तन्द्राभिभूत थीं। जयघोष सुनकर वे भी जाग गई। प्रहरी ने आकर सूचना दी कि लिच्छिवि-कुल-तिलक आर्थथेष्ठ राजा महाली दुर्ग में पथारे है और राजकुमारी तथा दुर्गपाल से साक्षात् करने के लिए, नीधि ही कक्ष की और आएँगे।

राजकुमारी, गात्रोत्थान करके, द्वार की स्रोर जाने लगीं। एक वार कु, उन्होंने निदायमान दुर्गपाल की देह पर दृष्टिपात किया। दुर्गपाल भी जयमोप मुनकर जाग चुके थे। वे, वत्सला को व्यग्न देखकर, क्षीग्त हँसी हुँग् बोले:

"राजकुमारि ! आर्थथेष्ठ अनुसन्धान करने लगें तब इस समस्त काण्ड का दोप मुक्त पर आरोपित कर दीजिएगा । आप कह दीजिएगा कि मेरे अनुरोध का अनुसरण करके ही आपने....."

राजकुमारी ने, कुळा-सी होकर, उत्तर दिया : "दुर्गपाल ! आप मुक्रें मिथ्या-भाषण की प्रेरणा दे रहे हैं।"

"िमध्या कैसे, राजकुमारि ! मैं ही आपका आह्वान करने के लिए वैशानी गया था। आप तो मुक्ते प्रस्तुत करने के लिए पाटिनिग्राम नहीं के आई थीं।"

राजकुमारी ने कोई उत्तर नहीं दिया । अनिसद्ध फिर हँसने लगे । वत्मला ने रुप्ट होकर प्रश्न किया : "ग्राप हँस क्यों रहे हैं, दुर्गपाल !"

त्रनिम्द्र ने कहा : ''म्रापको भयमीत देखकर ।'' ''भय नहीं लगेगा ?''

"किस बात का भय, राजकुमारि!"

"पिताजी जो ग्रा रहे हैं।"

"वे राजा भी तो हैं, राजकुमारि ! श्रापके पिता श्रापके साथ न्याय न कर पाएँ। किन्तु वृज्जिसंघ के राजा तो श्रपनी न्याययुद्धि के लिए समस्त श्रायांवर्त में श्रद्धितीय हैं।"

"न्याय से ही तो भय लग रहा है, दुर्गपाल !"

"न्याय से भय ! वृज्जिसंघ की राजकुमारी को !!"

"मैंने वृज्जिसंघ के विधान का हनन किया है।"

"वह अपराध करने में आप अकेली नहीं हैं। आपका एक महचर भी है, राजकुमारि!"

"ग्रपराथ का सहचर! हाय रे भाग्य!"

वत्सला मुस्काराने लगीं। श्रनिरुद्ध ने उनके उपालम्भ का उत्तर नहीं दिया।

राजा ने कक्ष में प्रवेश किया तो वत्सला ने उनका चरण स्पर्श करके, साञ्जलि भ्रभिवादन किया। दुर्गपाल भी भ्रभिवादन के लिए अय्यात्याग करने के लिए तत्पर हुए। किन्तु राजा ने, स्नेहसिक्त वाणी में, उनका उत्थान निषद्ध कर दिया।

दर्शनीय पुरुष थे श्रायंश्रेष्ठ महाली । सिंहोरस्क । बिलब्छ-तनु । उनकी दीर्घाकार देह पर, तरुण-लिच्छिव-सुलभ तेजोदीप्ति, वार्षक्य के साथ विकट विग्रह कर रही थी । उनका गौरव-गिवत मुख-मण्डल, रवेतवर्ण केशरमश्रु से मंडित था । जिस किसी को भी नतमस्तक होने की प्रेरणा देने वाला मुखमण्डल । उनका श्रोष्ठ, विक्षत होकर, द्विधा विभक्त था । श्रीर उनके श्रनावृत गात्रों पर विद्यमान थे श्रनेक युद्धों में उपाजित, विविध श्राकार के व्रण-किण । किन्तु शत्रु के समस्त प्रहार उन्होंने अपने शरीर के पुरोभाग पर सहे थे । पृष्ठ-भाग पर एक भी नहीं।

श्रनिरुद्ध की शय्या के समीप पीठिका पर उपासीन होकर, श्रायंश्रेष्ठ ने उनका कुशल-क्षेम पूछा। कक्ष में प्रत्यागत चिकित्सक से श्रायंश्रेष्ठ ने श्रनुरोध किया कि वे, यथाशीध्र, पाटलिग्राम के प्रचण्ड प्रहरी को पुष्ट करके रोग-शय्या से विमुक्त कर दें। तदनन्तर, श्रायंश्रेष्ठ महाली वत्सला को श्रपने साथ लेकर, कक्ष से बाहर चले गए। मागध दुर्ग का निरीक्षरा करते हुए राजा महाली ने वत्सला से प्रश्न किया : ''राजगृह से क्या समाचार निला है, वत्से ! ''

दत्मला ने उत्तर दिया: "मगघराज समैन्य मगध के पिश्वमवर्ती प्रत्यन्त की ग्रोर प्रयागा कर रहे हैं।"

"क्या वत्स मगध पर ग्राकान्त है?"

"नहीं, पिताजी ! भर्ग-गण ने, वत्स के विरुद्ध विद्रोह किया है मगधराज भर्गसंघ की सहायता के लिए जा रहे हैं।"

"ितन्तु भर्ग-गर्ग को प्रोत्साहित करने में तो अवन्ति का हाथ है।" "अवन्ति वत्स से अनुरोध कर रहा है कि भर्ग-गर्ग का दमन न करे।" "भर्ग-गर्ग के माथ मगध की मित्रता तो गुभ नहीं, वत्से!"

"म्रज्ञुभ है, पिताजी ! किन्तु भर्ग-गए। को सुबुद्धि कीन प्रदान करे ? मुमुमारगिरि के संस्थागार में मगधराज का कृत्यपक्ष सुसंगठित है।"

ग्रार्यश्रेष्ठ मौन हो गए। एक क्षगा के उपरान्त, उन्होंने पुतरेग प्रश्न पूछा: "चम्पा में सन्निविष्ट मागधवाहिनी क्य पाटलिग्राम को शाकान्त ने कर सकती है, बत्से!"

वत्सला वोनीं: "उसका भय नहीं, पिताजी! चम्पा में विद्रोह की ग्रागंका है। चम्पा में सिन्नियिष्ट मागध सेना का प्रथम कर्त्तव्य है उस विद्रोह का दमन। यह सेना श्रनेक दिन तक इस ग्रोर श्रभिमुख न हो मकेगी।"

लिच्छिवि दुर्ग में लौटकर, श्रायंश्रेट्ठ महाली ने राजकुमारी से मागध दुर्ग के वर्षण का वृत्तान्त श्राद्योपान्त सुना। वत्सला ने विस्तरशः निवेदन किया कि किस प्रकार दुर्गपाल श्रिनिस्द्ध, मगध के महामात्य, वर्षकार प्राह्मण, द्वारा दुर्गपाल श्रिनिस्द्ध, मगध के महामात्य, वर्षकार प्राह्मण, द्वारा दुर्गपालम्भ का उपाय जानकर, वैशाली गए; किस प्रकार उन्हित्त वोनों ने, परस्पर मन्त्रण करके, साहस-समारम्भ का निश्चय किया; किस प्रकार वे, नर्तकी बनकर, मागध दुर्ग में प्रविष्ट हुई; ।कस प्रकार दुर्गपाल ने, मागध मुख्य से उनका परित्राण करने के लिए, श्रसमय में ही, श्रप्रतिम पराकम किया; श्रीर किस प्रकार, व्यजोत्तोलन के समय, मागध धनुर्थर द्वारा त्रिमुव्चित विष-विद्यंच वाग्ण ने दुर्गपाल की प्रत्युत्पन्न-मित के कारण, उनका मस्तक विद्ध न करके, दुर्गपाल का स्कंध विक्षत कर दिया।

वत्सला ने केवल यह नहीं बतलाया कि दुर्गोपलम्भ के उपरान्त, मगध के विरुद्ध मण्डल-प्रोत्साहन करके, श्रजातरात्रु को श्रपदस्य करने की योजना भी उन दोनों ने निर्गीत की थी।

चृतान्त सुनाते समय, वत्सला ने अनेक वार आर्थथेष्ठ की मुखाकृति को लक्ष्य किया। मानो वे उस मुखाकृति पर मुखरित होने वाले हायभाव से, आर्थश्रेष्ठ के मानस में उद्भूत प्रतिक्रिया की प्रतीति करना चाहती हों। किन्तु राजा के मुख पर एक रेख भी परिस्फुटित न हुई। वे नितान्त ज्ञान्त भाव से सब मुनते रहे। अन्ततः वत्सला ने ही प्रश्न किया: "हमारे कृत्य के विषय में आपका क्या मत है, पिताजी!"

भ्रार्यश्रेष्ठ, गम्भीर वासी में, बोले : "तुम्हारा कृत्य एक बात है, वत्से ! दुर्गगाल का कृत्य दूसरी बात ।"

"किन्तु हमने तो एकमत होकर ही सब कुछ किया है।"
"दुर्गपाल व्रज्जिसंघ के पदस्थ राजपुरुष हैं।"

"ग्रौर मैं, पिताजी!"

"तुम गराराज्य के किसी पद पर नियुक्त नहीं। तुम केवल राजा की कत्या हो। लिच्छिवि-गरा तुम्हारा मान करके तुमको राजकुमारी कह-कर सम्बोधित करते हैं। किन्तु वह सम्बोधन तुम्हारे किसी अधिकार का खोतक नहीं।"

वत्सला ने, एक क्षगा मौत रह कर, पुनः प्रश्त किया: "वुर्गपाल के कृत्य के विषय में श्रापका क्या मत है ?"

स्रार्यश्रेष्ठ ने उत्तर दिया : ''मेरे मतामत का कोई मूल्य नहीं, बत्से ! दुर्गपाल का विचार वृज्जिसंघ की परिषद करेगी । परिषद ही इस विपय क्रों प्रमास्म है ।"

"ग्रीर मेरा विचार?"

"मैं स्वयं।"

"तो श्राप सभी मेरे विषय में स्रपना विचार व्यक्त कीजिए।"

"मैं तुम्हारे स्थान में होता तो वही करता जो तुमने किया है।"

वत्सला ने, विह्वल होकर, पिता के ग्रंक में मुख छुगा लिया। उनके नयनों में ग्रवरुद्ध श्रश्रुजलं मुक्त होकर बहने लगा। ग्रपत्य-प्रेम से ग्राकुल राजा महाली भी, स्नेह-स्पर्ध हारा पुत्री का शिर-संवाहन करते हुए, श्रश्नु-मीचन करने लगे।

प्रकृतिस्थ होने पर, पिता श्रौर पुत्री ने, पुनरेग, श्रनिरुद्ध के कक्ष में प्रवेश किया। राजा महाली ने दुर्गपाल से कहा: "वत्स! एक पित्रू अपनी पुत्री के प्राग्रारक्षण के लिए श्राभार-निवेदन करता है।"

दुर्गपाल ने उत्तर दिया : ''श्राप मुक्ते ग्राशीर्वाद दें, त्रार्यश्रेष्ठ ! कि मैं क्षुजिनमंघ की सेवा में ही प्राग्-विसर्जन करूँ।''

ग्रनिरुद्ध को यथाशी घ्र स्वास्थ्य-लाभ का ग्राशीर्वाद दे कर, श्रार्यश्रेष्ठ महाली वर्षकार बाह्याए से साक्षात् करने के लिए चले गए।

तव वत्सला ने, हँसते-हँसते, दुर्गपाल से कहा: "आर्थश्रेष्ठ कह रहे थे कि आपके दुष्कृत्य का विचार परिषद में किया जाएगा।"

श्रतिरुद्धने पूछा: ''श्रौर श्रापके दुष्कृत्य का विचार, राजकुमारि !"
''श्राप मुक्ते राजकुमारी कह कर सम्बोधित करना त्याग दें तो
बनला सकती हैं।''

"सो कैसे सम्भव है ? ग्राप हैं ही राजकुमारी।"

"मैं वन्सला भी तो हूँ। श्राप मेरा नाम लेकर मुक्के सम्बोधिन कर मकते हैं।"

''यह दृम्साहस मेरे लिए ग्रचिन्तनीय है, राजकुमारि !''

"ध्राप यदि यह दुस्साहस करने से विरत रहे तो मैं परिषद के समक्ष उपस्थित होकर आपके विरुद्ध साक्ष्य दूंगी ग्रौर परिषद से प्रार्थना करूँगी कि ग्रापको कठोर दण्ड दे।"

"ब्रहोभाग्य ! वह दण्ड मेरे लिए श्रभूतपूर्व वरदान होगा, राज- कुमारि !"

"श्राप बड़े हठीले हैं, पाटलिग्राम के दुर्गपाल !" "श्रापसे हठीला नहीं, वृज्जिसंघ की राजकूमारि!"

वत्मला हँसने लगीं। ग्रनिरुद्ध भी। उन दोनों की हँसी में ग्रानन्द था। परस्पर प्रग्य का पुलक भी। किन्तु संयम का परित्याग न पाटलि-ग्राम के 'दुर्गपाल ने किया, न वृज्जिसंघ की राजक्मारी ने।

## : 1/2 :

्तिच्छिव दुर्ग के एक दीपालीकित यागार में मगध के मध्य-वयस्क महामात्य, वर्षकार ब्राह्मग्ग, उपासीन है। प्रतनु लध्वाकार देह। कार्पास-कंचुक एवं ग्रधोवस्त्र से आच्छादित। शुब्क, कर्कश मुखाकृति। केध-श्मथु-विहीन। सतर्क, तीक्ष्ण नेत्रद्युति। अन्तर में अवतीर्गा हो जाने वाली। चन्दन-तिलक-चिंचत, चिन्तन-रेखा-ग्रस्त ललाट। भ्रू-द्वयविहीन-मा। पृथुल नासिका। श्वासोच्छ्वास के श्रम से प्रतिपल प्रपीड़ित-सी।

वर्षकार ब्राह्मणा, वारम्वार, अपने गृण्डित मस्तक का दक्षिण हस्त के करतल से स्पर्श करते हैं। श्रौर, वारम्वार, सिहर उठते है।

परिवारिक ने प्रदीपनादप पर प्रस्तुत प्रदीप-भाजन में कुछ ग्रीर नैल डालकर वर्ती को विधित कर दिया। तदुपरान्त उसने वर्षकार ब्राह्मण से निवेदन किया: ''श्रार्य! वृज्जिमंघ के राजा, ग्रायंथेष्ठ महाली. श्रापसे साक्षात करने के लिए इस श्रोर श्रा रहे हैं।"

वर्षकार बाह्मगा, परिचारक-व्यति।रेक्त, किसी भी लिच्छिव मे वार्तालाप करने के लिए व्यग्न थे। उन्हें लिच्छिव दुर्ग में श्रारंगापन्त हुए एक मास से श्राधिक हो चुका था। प्रथम दो-तीन दिवस तक, दुर्गपाल के साथ उनका संलाप होता रहा था। किन्तु, तदनन्तर, परिचारको के श्रातिरिक्त किसी ने उनके श्रागार में प्रवेश नहीं किया था। न वे ही, श्रागार के द्वार का श्रातिश्रमण करके, श्रन्थत्र पदार्पण कर पाए थे।

श्रागार में उनके लिए सब प्रकार की मुख-सुविधा का समुचित प्रवन्ध था। उनकी सेवा करने के लिए कई परिचारक प्रतिपल प्रस्तुत रहते थे। किन्तु श्रागार का प्रत्येक प्रान्त, सजग प्रहरीगए। द्वारा, प्रतिक्षण प्रत्य-वलोकित था। वे, दुर्ग के श्रन्तरस्थ अथवा बहिरस्थ, किसी व्यक्ति से भी सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते थे। न ही परिचारक अथवा प्रहरी उनके विविध प्रश्नों का प्रत्युत्तर देते थे।

लिच्छिव दुर्ग में शरणापन्न होते ही, वर्षकार ब्राह्मण ने मागब दुर्ग का उपलम्भोपाय विस्तरशः अनिरुद्ध को समभा दिया था। ब्राह्मण का स्राशय था कि उनके बतलाए हुए उपाय से मागध दुर्ग का धर्षण करके, दुर्गपाल अनिरुद्ध उन पर विश्वास कर लें। वे, वारम्वार, यह कहते थे कि मगधराज ग्रजातशत्रु के साथ उनका सत्यशः वैमनस्य हो गया है। ग्रब वे, ग्रकृतज्ञ ग्रजातशत्रु के प्रति कोपाविष्ट होकर, उस राजन्य का उच्छेद करने में लिच्छवि-गए। के सहायक बनना चाहते थे। दुर्गोपलम्भ के उप-रान्त, वृज्जिसंघ में ब्राह्मए। के प्रति विश्वास उत्पन्न करना दुर्गपाल का म दायित्व था।

द्गंपाल ने, वर्षकार ब्राह्मण् से उपलब्ध उपायु उपाय का सम्यक् निरीक्षण करने के पूर्व. एक लिच्छिन नायक को उनके ग्रागार पर नियुक्त कर दिया था। नायक तथा उसके अनुगामी प्रहरीगण को कठोर ग्रादेश था कि ग्रागारस्थ ग्रतिथि, मृहूर्तमात्र के लिए भी, ग्रागार से बाहर पदा-पंगा न करने पाएँ। ग्रीर न हीं, परिचारकों तथा प्रहरियों के ग्रतिरिक्त, किसी ग्रन्य व्यक्ति से, इङ्गित मात्र द्वारा भी, वार्तालाप करने का श्रवसर ग्रतिथि को मिले। साथ ही, दुर्गपाल ने वर्षकार ब्राह्मण् से अनुरोध किया था कि वे ग्रपना वास्तव परिचय किसी को न दें। लिच्छिन दुर्ग में, वृज्जिन मंघ के जिल्लान बैरी, वर्षकार ब्राह्मण, के प्रारण तभी तक सुरक्षित थे जब तक कि वे ग्रजात रहते।

वर्षकार ब्राह्मग्ग को, दुर्गपाल के द्वारा धारोपित यह कठोर निय-न्त्रग्ग रुचिकर न हुआ था। किन्तु धब वे सर्वथा परवज्ञ थे। अत्रप्य वे, दिवारात्रि, अपने आगार में रहकर ही काल यापन करते रहे थे।

दुर्गपाल ने प्रथमतः सुरू ङ्गमंचार का सम्यक् परीक्षण किया। लिच्छिवि दुर्ग के गृडाजीतियों को मागध दुर्ग में प्रेषित करके, उसने प्राप्त चारवृत्तान्त के साथ वर्षकार के वतलाए हुए दुर्गविधान की तुलना की। उन्होंने स्वयं छद्मवेप घारए करके मागध दुर्ग की प्रदक्षिणा की। दुर्ग के द्वार, परिखा तथा प्राकार देखने के लिए। मत्स्यजीव वने दुर्गपाल, नौकावहन करते हुए, क मागध दुर्ग के जलद्वार तथा मागध नौवाहिनी का विवरण ले आए।

तत्र, दुर्गपाल दुर्ग-विजय की योजना लेकर राजकुमारी वत्सला के समीप गए। इस प्रकार एक पक्ष से यथिक समय व्यतीत हो गया।

बीच-वीच में, दुर्गपाल वर्षकार ब्राह्मशा से मिलकर ग्रनामय पूछ लेते थे। किन्तु संकेनमात्र से भी उन्होंने ब्राह्मशा को यह ग्रनुमान करने का अवसर नहीं दिया कि वे मागब दुर्ग का धर्पशा करने के लिए प्रयत्नवान हैं। वर्षकार ने अनेक बार प्रश्न पूछा कि उनको वैशाली में शरणापन्न करने के विषय में वृष्णिसंघ का क्या विचार है। दुर्गपाल ने प्रत्येक बार कह दिया कि उनके आवेदन पर, अब अष्टकुलिक विचार कर रहा है, अब \*परिपद के आसन्न सन्निपात में आर्यश्रेष्ठ महाली ज्ञष्ति प्रकाशित करने वाले हैं, इत्यादि। किन्तु मागध दुर्ग का धर्षण होने के पूर्व राजकुमारी तथा दुर्गपाल के अतिरिक्त किसी को आभास तक नहीं था कि मगध के भूनपूर्व महामात्य लिच्छवि दुर्ग में शरणापन्न हैं।

जिस तिमला में दुर्गपाल ने दुर्गोपलम्भ के लिए प्रयागा किया, उसके प्रथम याम में उन्होंने एक मुद्रांकित पत्र नायक को देते हुए ग्रादेश दिया कि यदि वे स्वयं ग्रागमी दिवस के मध्याह्न तक लिच्छित दुर्ग में प्रत्यागत न हों प्रथवा कोई श्रन्य श्रादेश न प्रेषित करें तो श्रातिथ को उस पत्र सहित श्रायंश्रेष्ठ महाली के समीप वैशाली में उपस्थित किया जाय। दुर्गपाल पूर्वाह्म में ही लौट श्राए। नायक ने, राजकुमारी का श्रादेश पाकर, वर्षकार ब्राह्मण को पाटलीग्राम में ही रखा। किन्तु दुर्गपाल, मागध दुर्ग के पतनोपरान्त, श्रायंश्रेष्ठ महाली को सूचित कर चुके थे कि वर्षकार ब्राह्मण लिच्छित दुर्ग में शरगापन्त हैं।

श्रायंश्वेष्ठ के धागमन का समाचार सुनकर, वर्षकार ब्रह्मण ने मनोरथ किया कि वे दुर्गपाल के दुर्व्यवहार के विरुद्ध भावेदन करेंगे। वर्षकार श्रनेक वार श्रायंश्वेष्ठ महाली से मिल चुके थे। वे जानते थे कि महाली एक ग्रत्यन्त चरित्रवान, सौम्य-स्वभाव, उदारमना तथा शीलप्रतिष्ठ लिच्छिव पुरप हैं। किन्तु वृज्जिसंघ के राजा के रूप में श्रायंश्वेष्ठ महाली से मिलने का यह प्रथम संयोग उपस्थित हुआ था।

वर्षकार जब प्रथमवार युवराज ग्रजातशत्रु के साथ वैशाली गए तब महाली मध्यवयस्क थे। उस समय भी वैशाली की वीथि-वीथि में, उन्होंने महायोद्धा महाली का कीर्तिकलाप सुना था। तदनन्तर, वर्षकार कई ग्रन्य ग्रवसरों पर महाराज बिम्बिसार का सन्देश लेकर वैशाली गए थे। महाली से मिलकर विविध वार्त्तालाप का सौभाग्य भी उन्होंने पाया था। ग्रन्त में महाली का परिचय उन्हें मिला था पाटलिग्रामस्थ लिच्छिव दुर्ग के प्रथम दुर्गपाल के रूप में। वर्ष-प्रतिवर्ष, मगध के ग्रपार सैन्य को पराभूत करने

वाले महाली ने वृज्जिसच के सांघान्तिक शत्रु, मगध के महामात्य से, प्रश्नसा प्राप्त की थी। वे ही महाली ब्राज एक सर्वथा नवीन रूप में, नवीन रूपधारी वर्षकार ब्राह्मण से मेंट करने ब्रा रहे थे।

महामात्य के मानस में एक द्राशंका भी उठी। उनका जन्म चातु कंप्यं मगध के सर्वश्रेष्ठ, वर्गा में हुआ था। वे मगध के ब्राह्मग्रेतर वर्ग-त्रय द्वारा वन्दनीय थे। स्वयं मगधराज अजातशत्रु, उनके स्वामी होकर भी, उनके प्रति धर्मविहित विनय का पालन करते आये थे। किन्तु जात्या-चार-परायग् बृज्जिसंघ में क्षत्रियवर्ग ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वृज्जिमहाजनपद में ब्राह्मग्रा वर्ण का निवास धर्म के प्रतिकूल था। उस ब्राह्मग्राव्यित देश में, कुछ धर्मभ्रष्ट ब्राह्मग्राकुल यत्र-तत्र निवास करते थे अवश्य। किन्तु वृज्जिमंघ की वर्गाव्यवस्था में वे नगण्य थे। वर्षकार ब्राह्मग्राचिनतातुर होने लगे कि क्षत्रिय-वंशाभिमानी आर्यश्रेष्ठ महाली कहीं उनके प्रति अनादर का भाव धारग्र न कर लें। पूर्व समय में महाली ने सर्वदा उनके प्रति, प्रत्युद्गमन, प्रत्युत्यान तथा सादर अभिवादन का ग्राचार प्रमानक प्रति, प्रत्युद्गमन, प्रत्युत्यान तथा सादर अभिवादन का ग्राचार प्रमानुग्रा रक्खा था। किन्तु तब उनकी नियति अन्य थी, अब ग्रन्य।

किन्तु श्रार्थश्रेष्ठ महाली ने, श्रागार में प्रवेश करते ही, ब्राह्मण् की व्याकुलना दूर कर दी। वर्षकार की श्रपेक्षा वयोवृद्ध वृष्ठिजसंघ के श्रप्रति-हत-प्रताप राजा ने, नतमस्तक तथा बद्धाञ्जलि होकर, कहा: "श्रार्य वर्ष-कार! महाली लिच्छवि-पुत्र वन्दना-निवेदन करता है।"

ब्राह्मण ने, प्रत्युत्थान किए विना ही, श्राशीषमुद्रा में अपना दक्षिण हस्त उत्थापित करके, उत्तर दिया: "जबलाभ करो, लिच्छविपुत्र!"

वर्षकार के समीप जाकर श्रायंश्रेष्ठ महाली ने पूछा : "श्रायं ! श्रापकी श्राजा हो तो उपासीन हो जाऊँ।"

"ग्रासन ग्रह्ण करो, राजन्!"

श्रायंश्रेष्ठ ग्रासनस्य होकर बोले: "ग्रायं! ग्रापकी देह ग्रनामय है ? गात्र प्रसन्न हैं ?"

वर्षकार ने उत्तर दिया : ''देव की अनुकम्पा है, लिच्छिविपुत्र !'' ''मगधराज अजातशत्रु वैदेहीपुत्र कुशल हैं, श्रार्य !'' ''कुशल हैं, राजन् !" "मगद्य की प्रजा तो ग्रनय-व्यसन से विमुक्त है, ग्रार्य !"
"मगद्य की प्रजा मुखी है, राजन् !"

"लिच्छिवि-दुर्ग में स्रापका स्नातिष्य तो यथावत् हुस्रा है, सार्य ! "
वर्षकार मौन रहे । स्रायंश्रेष्ठ महाली ने कहा : "स्नायं ! स्नापको
किसी प्रकार का कष्ट हुस्रा हो तो भी स्नाप लिच्छिवि-गर्ग पर रुष्ट न
हों । ब्राह्मरा प्रधान राष्ट्रों के शिष्टाचार से स्निभिज्ञ लिच्छिवि-गर्ग
क्षन्तव्य हैं।"

बाह्यण हँसकर बोले : ''शरणापन्न व्यक्ति से क्षमायाचना कैसी, लिच्छविपुत्र !''

"जरुगापन्न भी श्राप हमारे श्रतिथि है, श्रार्व ! "

वर्षकार एक क्षरा मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा: "श्रनेक दिन से दुर्गपाल श्रनिरुद्ध को नहीं देखा, राजन् !" .

आर्यश्रेष्ठ महाली ने उत्तर दिया: "आर्य! स्रनिरुद्ध स्राहत हो जाने के कारण रोगशय्यागत है।"

"ग्राहत?"

"मागध दुर्ग का धर्षण करते समय उनका स्कंघ क्षत-विक्षत हो गया, आर्य!"

वर्षकार ने संसम्भम हिंदि से ग्रायंश्रेष्ठ महाली की श्रोर देखा। मागध-हुर्ग के धर्षेगा का समाचार उनके लिए सर्वथा नवीन था। इस घटना का किंचितमात्र भी श्रागास उन्हें नहीं मिला था। राजकुमारी वत्सला ने, दुर्गपाल के ग्राहत हो जाने के कारगा, लिच्छिव दुर्ग में विजयोल्लास का निपेध किया था। श्रपने ग्रागार पर नियुक्त प्रहरीगगा तथा परिचारक-चृत्द से कुछ भी समाचार पाना ब्राह्मण के लिए ग्रसम्भाव्य था।

श्रायंश्रेष्ठ महाली ने कहा : "श्रायं ! मुक्ते ज्ञात हुम्रा है कि दुर्गोप-पलम्भ का उपांशु उपाय भ्रापने ही लिच्छिव दुर्गेपाल को दिया था।"

वर्षकार ने, गम्भीर होकर उत्तर दिया : ''हाँ, लिच्छविपुत्र ! ''

''ग्रार्यं! ग्रापने ऐसा क्यों किया ?"

"प्रजातशत्रुको शास्ति देने के लिए।"

"कौन से अपराध की शास्ति, आर्य

"वृज्जिसंघ के साथ विग्रह से विरत न होने का ग्रपराध।"

"इस झास्ति के फलस्वरूपक्या मगधराज संग्राम से पराङ्मुख हो जाऍगे, ग्रार्गं!"

"पाटलिग्राम का मागध दुर्ग खो कर, श्रजातशत्रु को कुछ काल के किए तो शान्त रहना ही पड़ेगा। भिवष्य लिच्छवि-गण के हाथ में है। यदि लिच्छवि-गण इस अवसर का लाभ उठा कर राजगृह तक प्रयाग करने के लिए प्रस्तुत हों, तो.....

"आर्य! मगधराज अजातशत्रु आपके स्वामी रह चुके हैं। उनके प्रित आपका यह विकट वैमनन्य सहसा समक्ष में नहीं आता।"

वर्षकार ने अपने मुण्डित मुख तथा शिर की ओर संकेत करके उत्तर दिया: "राजन्! अजातशत्रु ने अनार्य के सहश आचरण किया है। मैने राजगृह त्याग करने के पूर्व ही शपथ ग्रह्म की थी कि उस दुष्ट राजा का उच्छेद कहाँगा।"

महाली मौन हो गए। ब्राह्मण ने पूछा: "लिच्छिविपुत्र ! दुर्गोपलम्भ के लिए दुर्गपाल को ग्रधिक ग्रायोजन तो नहीं करना पड़ा ?"

भ्रायंश्रेष्ठ ने उत्तर दिया: "विकट विग्रह के उपरान्त ही दुर्ग का धर्पग् हो पाया है, आर्य !"

"एवम् !"

''मागध पक्ष के सप्तदात सैनिक मारे गए । एक द्यात ग्राहत हो गए ।'' ''और लिच्छवि ?''

"दियत के लगभग हताहत हुए हैं, आर्य !"

"दुर्गपाल से अवश्य कोई भयानक भूल हुई है।"

श्रायंश्रेष्ठ महाली निर्णय नहीं कर पाए कि इस प्रसंग में क्या कहें। वत्सला की प्राग्एक्षा के लिए ही श्रनिरुद्ध को श्रसमय में युद्ध करना पड़ा था। यदि उनकी कोई भूल थी तो वत्मला को नर्तकी बना कर मागध दुर्ग में प्रेपित करना। किन्तु वह सब वृत्तान्त वर्षकार ब्राह्मण को सुनाना प्रयोजनीय नहीं था। वर्षकार का मनोभाव जानने के लिए उत्सुक श्रार्यश्रेष्ट ने प्रश्न किया: "श्रार्य! मगधराज को विग्रह से विरत करने का क्या कोई श्रन्य उपाय नहीं था?"

वर्षकार दुःख प्रगट करते हुए बोले : "लिच्छिविपुत्र ! मैं सभी उपायों का ग्राथय लेकर देख चुका । वृज्जिसंघ के प्रति न जाने क्यों ग्रजातशत्रु के विद्येप का शमन नहीं हो पाया । अन्त में उस राजा ने ज्ञान्ति का अपरामर्श देने वाले इस वृद्ध बाह्मण की दुर्दशा करके स्वदेश से निर्वासित कर दिया । ग्राप ही निश्चय की जिए कि मेरा क्या ग्रपराध था।"

वर्षकार पुनः अपने मुण्डित मस्तक का स्पर्श करने लगे। उनके तयनों से अश्रुवार बह रही थीं। आर्थशेष्ठ महाली ने कहा: ''आर्य ! आपने कोपाविष्ट होकर ही इस पथ का अवलम्बन किया है।''

वर्षकार ग्रसहिष्णु-से हो कर बोले : "इस प्ररांग में मेरा मनोभाव गींगा है, राजन् ! प्रधान तथ्य है मेरा उच्च उद्देश्य । मेरे उद्देश्य की मिद्धि होना चाहिए।"

आर्थश्रेष्ठ महाली मौन हो गए। वे तो आजीवन मनुष्य के मनो-भाव को ही उसके चरित् से गुरुतर मानते आए थे। नीति की यह नवीन व्याख्या उनकी समक्ष में नहीं आई।

तव वर्षकार ने प्रश्न किया: "लिच्छविपुत्र ! मेरे विषय में क्या निर्णाय किया है ?"

श्रार्यश्रेष्ठ महाली बोले : "श्रार्य ! वृज्जिसंघ के लिच्छवि-गग्। कभी भी दारगागत को त्राए। देने से विरत नहीं होते।"

"यया लिच्छिव-गर्ण की परिषद ने मुक्ते शर्रण देने की प्रतिज्ञा धारण की है ?"

"नहीं, ग्रार्य ! परिषद तो ग्रज्ञपर्यन्त श्रवगत भी नहीं है कि श्राप लिच्छिव दुर्ग में विद्यमान हैं। स्वयं मुक्ते भी मागध दुर्ग के पतनीपरान्त ही ग्रापके त्रागमन का समाचार प्राप्त हुआ है।"

> "िकन्तु मुक्ते तो यहाँ ग्राए एक मास से भी ग्रधिक हो गया।" "सो भी मुक्ते ग्राज थपराह्न के समय यहाँ ग्राने पर ज्ञात हुया है,

"सो भी मुक्ते आज अपराह्नु के समय यहाँ आने पर ज्ञात हुआ है, आर्य !"

वर्षकार का भ्रूद्रय कुञ्चित हो गया। वे ग्रावेशपूर्ण वास्ती में बोले : "लिच्छवि दुर्गपाल ने ग्रनृत का ग्रवलम्बन लिया था, लिच्छविपुत्र !" ग्रार्यंश्वेष्ठ महाली ने उनको शान्त करने के हेतु कहा : "ग्रार्य ! परिपद दुर्गपाल का विचार करेगी। अब म्रान मेरे साथ वैशाली-पाना के लिए प्रस्तुत हो जाएँ। कल प्रत्यूप के समय हमारी नौका दुर्ग के जल-द्वार से प्रयास करेगी।"

ब्राह्मण् किचित चिन्तित हो गए। उन्होंने राजा के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया। उनको मौन देखकर प्रार्थश्रेष्ठ महाली ने पूछा: "प्रार्थ! मैं प्रापकी सम्मति की प्रपेक्षा कर रहा हूँ।"

वर्षकार ने कातर होकर कहा : "लिच्छवि-पुत्र ! जब तक वृज्जि-सघ की परिषद मुभे वैशाली मे शरगापन्त करने का निर्म्य न करे, तब तक मैं भला किस प्रकार वैशाली जा सकता हूं।"

"द्यार्य! पूज्य प्रवेगी पुस्तक के विधानानुसार वृष्जिसंघ के राजा को यह अधिकार है कि वे शरगार्थी को शरग देने का निर्णय करें। भ्राप परिषद की प्रतिज्ञा के प्रसग में चिन्तित न हों।"

"मै ग्रापका ग्राभार मानता हूँ, राजन् ! किन्तु परिषद की प्रतिज्ञा के बिना मै वैशाली मे पदार्थसा नहीं करूँगा।"

"कारगा, भार्य !"

"लिच्छवि-गग की दृष्टि में मैं वृज्जिसच का शत्रु हूँ। वे मेरे विषय में सम्यक् विवेचना करें। मेरे प्रति वैमनस्य का भाव त्याग कर सर्वथा स्वच्छ हृदय मे यदि लिच्छवि-गग् मुक्ते शरण दें तो मेरा उनके मध्य निवास करना तथा वृज्जिमंघ की सेवा करना उचित है। ग्रन्यथा नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण लिच्छवि-गग् में परस्पर मनोमालिन्य हो जाए, ग्रथवा विभेद की सृष्टि हो। लिच्छवि-गग् ग्रायवित में ग्रग्रण्य है। उनका ग्रकल्याण करके मैं ग्रपने कल्याण की बाञ्छा नहीं कर सकता।"

"जैंसी यार्य की इच्छा । किन्तु परिपद के सन्निपात मे विलम्ब हो सकता है। तब तक क्या आप पाटलियाम में रहना स्वीकार करेंगे।"

"यहाँ मुभे सब प्रकार का सुख है, लिच्छवि-पुत्र ! मैं परिषद के सिन्निपात की प्रतीक्षा कहना।"

कुछ क्षण के लिए वार्तालाप बन्द रहा। तब आर्यश्रेष्ठ महाली ने कहा: "आर्य! आप मेरी धृष्टता क्षमा करे, तो एक प्रश्न पूर्छू।" वर्षकार ने मृदुल वाशी में उत्तर दिया: "प्रश्न पूछो, लिच्छिविपुत्र!" "ग्रार्य! लिच्छिव-गर्ग ग्रभी तक यह मानते रहे हैं कि ग्रापके द्वारा ही शिक्षित होकर मगधराज ग्रजातशत्रु वृज्जिसंघ के प्रति वैर का ग्राच-रिग करते ग्राये हैं। क्या यह असत्य है ?"

"राजन् ! गणराज्य की सरल-स्वभाव प्रजा यह नहीं जानती कि वंशानुगत राज्यों में राजा के समस्त कुकृत्य का कल क्क स्रमात्य-परिषद को वहन करना पड़ता है श्रीर स्रमात्य-परिषद के समस्त सीकृत्य का श्रेय राजा को मिलता है।"

"ग्रार्य ! क्या ग्रमात्य-परिपद इस ग्रन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकती ?"

"कोई प्रतिकार सम्भव नहीं, राजन् ! प्रजा के दौर्मनस्य का विष-पान करते रहकर, श्रमात्य-गर्ग को श्रनवरत श्रमृत ग्राचरग करना पड़ता ूहै। श्रन्थथा वे श्रमात्य-पद प्राप्त करने के श्रधिकारी नहीं होते।"

"धन्य है, आर्य ! आपका धर्य धन्य हैं। आपकी क्षमाशीलता धन्य है। श्रद्भुत है, आर्य ! आपका अमात्य-पद अद्भुत है। आपकी सहनशीलता श्रद्भुत है।"

वर्षकार ब्राह्मरा, सर्वथा कूटस्थ रहकर, अपनी प्रशंसा सुनते रहे। तब आर्यश्रेष्ठ महाली ने, गात्रोत्थान करके, कहाः "आर्य! अव मुक्ते आज्ञा दीजिए! आपके विश्वाम का समय उपस्थित है।"

यौर ब्राह्मण, का श्राशीर्वाद ग्रहण करके ग्रायंश्रेष्ठ महाली चले गए। : ६ :

रिवमरथी भगवान भुवन-भास्कर, द्रुतपद से, उदयाचल पर ग्रारोहरण कर रहे हैं। उनकी स्विणिम सुखप्रभा, यात्राश्रम सेक्लान्त होकर, पाण्डुर होने लगी है। विहगकुल का कलरव, प्रताड़ित-सा, हठात् हतप्रभ हो चला। वातास का कमनीय कलेवर पूर्वाह्म के ग्रातप से तप्त होने लगा।

वत्सला को अपने कक्ष में प्रवेश करते देखकर, विस्मित हुए अनिरुद्ध बोले: "राजकुमारि! आप शार्यश्रेष्ठ के साथ वैशाली नहीं गईं?"

वत्सला ने, मुस्करा कर, पूछा: "क्यों, दुर्गपाल! क्या ग्रापका

पाटलिग्राम ग्रीर कुछ दिन तक मेरा भार बहन नहीं कर सकता ?"

"पाटलिग्राम का परम सौभाग्य है कि श्रापने श्रपनी पदरज रो उमे पादन किया। किन्तु श्रापको इस समय वैशाली जाना ही उचित था राजकुमारि!"

"क्यों ?"

'आर्यश्रेष्ठ आपको ले जाने के लिए ही आए थे।"

"मुफे जात है। किन्तु मैं नहीं गई।"

"यहां ग्रवस्थान करने के लिए ग्रापने कौनसे मिप का ग्राश्रय लिया?"

"मिप का आश्रय मैं क्यों नेने नगी, दुर्गपाल ! मैंने तो सत्य का ही आश्रय निया है।"

"सत्य क्या है?"

"मैंन श्रायंश्रेष्ठ से स्पष्ट कह दिया कि श्रापको रोगशय्या-गत छोड़कर मैं बँगाली चली गई तो श्राप इ:खित होंगे।"

अनिरुद्ध स्तम्भित रह गए। शय्या पर उपासीन होकर वे बोले : "यह ग्रापन क्या किया, राजकुमारि ! ग्रायंश्रेष्ठ न जाने क्या सोचेंगे।" "क्यों ? क्या मैंने असत्य कह दिया ?"

श्रनिरुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उनका श्रन्तर कह रहा था कि वत्सला के कथन में तथ्य है। यदि उनको पाटलिग्राम में छोड़कर वत्सला वैद्याली चली गई होतीं तो वे दु:खित ही होते।

बत्मला बोलीं: "रही आर्यश्रेष्ठ के सोचने की बात। आर्यश्रेष्ठ अपनी पुत्री से पूर्गतया परिचित है। श्रीर पाटलिग्राम के दुर्गपाल से भी। वे जानते हैं कि दुर्गपाल उनकी पुत्री का अपहरण करके पलायन नहीं करेंगे। दुर्गपाल अपहरण करना चाहें तो वत्सला.....

श्रपनी बात पूरी न करके बत्सला हँसने लगीं। श्रानिरुद्ध निर्निमेप हिट से उनको निहार रहे थे। इन्दीवरश्याम शरीर पर शुभ्र परिधान उनके लावण्य को श्रीर भी लिलत कर रहा था। उनके कपोल-द्वय को किचित श्रावृत करता हुआ, सद्यस्नात चूर्ण चिकुर भार, कालिन्द-निदनी की नील जलधार के समान, पृपोदर प्रान्त तक प्रवाहिन था। ललाट पर ललक रहा था कुंकुमपञ्क का तिर्थक् तिलक।

वत्सला की वह मनोहारिणी मूर्ति यनिरुद्ध के यन्तस्तल में उतर गई। वहाँ पर विद्यमान वत्सला की कितनी ही यन्य मूर्तियाँ, न जाने कबसे, इस ग्रप्रतिम मूर्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं।

भ क्षाणोपरान्त ग्रनिरुद्ध ने कहा: "राजकुमारि ! वैशाली में इस समय ग्रापकी ग्रावश्यकता है। पाटलिग्राम में, व्यर्थ ही, ग्रापका समय नष्ट होगा।"

बत्सला ने उत्तर दिया: "समय का सदुपयोग ही करूँगी, दुर्गपाल !" "कैसा सदुपयोग ?"

"पाटलिग्राम के दुर्गपाल ने शरसन्थान करना सीखा है। जिप्टाचार नहीं सीखा। ग्रापको शिक्षित करके वैद्याली ले जाऊँगी। तब ग्रापके द्वारा किसी का ग्रपमान न होगा।"

"मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, राजकुमारि !"

''किया है, दुर्गपाल ! किया है। उस दिन, कौमुदी-महोत्सव की विभा-वरी में, पुलोमजा ने अपना समस्त प्रएाय-वैभव आपके पादपचों में सम-पित कर दिया। किन्तु आप उसका तिरस्कार करके चले आए। आप यदि शिष्टाचार से अवगत होते तो इस प्रकार पुलोमजा का अपमान नहीं करते।''

"भ्रयमान करना मैं नहीं चाहता था। किन्तु पुलोमजा ने मुक्ते विवश कर दिया। भ्राप ही कहिए, राजकुमारि ! मैं श्रीर क्या करता?"

वत्सला ने, अपने करतल से, ललाट-तट का स्पर्श करके कहा: "हाय रे, पाटलिग्राम के पुरुष-श्रोष्ठ ! एक अनिन्द्य-सुन्दरी रामा, रमग्र के लिए श्रातुर होकर, श्रापके गलदेश को अपने वाहुलता-द्वय से वलियत करे, श्रीर श्राप... कौशास्त्री का पुरुष होता तो ऐसा पापाचार न करता।"

श्रनिरुद्ध ने पूछा : "वह क्या करता, राजकुमारि !"

"वह, पुलोमजा को देखकर, सर्वप्रथम उसकी रूपराशि का विस्तरशः वर्णन करता । वह मुग्य होकर कहता—हे शशि-कलासन्तिभ-सीमन्तिनि ! शिखी-वर्हमार-चिकुरे ! ग्रर्थेन्दुललाट-पटले ! पुष्पचाप-चाप-सुभ्रु ! तिल पुष्प-तूर्या-नासिके ! नव-नीलोत्पल-नयने ! विगत-कल्मप-विधु-बिम्ब-बदने ! बन्धूक-बन्धु-ग्रधरोष्ठ-लेखे ! कुन्देन्दु-धवल-दशने ! गौर-सार-विस्मित-सष्त०—६

हिमते ! उत्फुल्ल-कल्हार-कपोलतले ! हे कम्बु-कन्घरे ! मृणाल-कोमल-बाहुलते ! किसलय-कर-पल्ले ! निविड-पीन-पयोधरे ! हे काम-कार्मुक-मुध्टि-मध्यमे ! अम्बुधि-श्रार्वेत-निन्दित-नाभि ! चकवाक-युगल-श्रीगि-मण्डले ! हे प्रवाल-पद्मारुग्-पदे.....

अधीर से होकर, अनिरुद्ध बोले: "यह क्या, राजकुमारि ! क्या आप चापाल चैत्य की आराध्यदेवी का स्नवन-पाठ कर रही है ?"

वन्सला ने अधर कुञ्चित करके कहा : "मध्यमण्डल के नगरों में निवास करने वाले नागर सत्य ही कहने है कि वैशाली के लिच्छिव श्रसं-स्कृत हैं अभद्र हैं, रसिवहीन हैं।"

''क्यों, राजकुमारी!"

"आप हैं पाटलिग्राम के दुर्गपाल । कोई साधारण लिच्छवि नहीं। किन्तु आपको भी यह ज्ञात नहीं कि देवी के स्तवन-पाठ तथा नारी के नख-शिख-वर्गन में क्या अन्तर है। आपको सुसंस्कृत करने के लिए कौशाम्बी, पठाना पड़ेगा।"

"एक पन्थ दो काज। वृज्जिमंघ का दूत तो कौशाम्बी जाएगा ही, राजकुमारि! मैं ही क्यों वह दौत्यकर्मभी न कहाँ।"

"किन्तु भ्राप जैसे जानपद को नागर-प्रमुख, महाराज उदयन, की सेवा में पठा कर कार्य की हानि होगी।"

"नो आप किसकी प्रेषित करेंगी?"

"म्रार्थ रत्नकीर्ति, देशदेशान्तर का पर्यटन करके, वैशाली में प्रत्यागत हुमा चाहते हैं। उन से परामर्श करना होगा।"

"व कहेंगे कि पुलोमजा को भेज दो।"

"किन्तु पुलोमजा, वन्सराज का वीगावादन सुनकर, सम्भवतः वैशालक्ष्ट्र लौटना न चाहे।"

"तो श्राप स्वयं चली जाएँ।"

"सम्भव है मैं भी न लौटना चाहूँ।"

''नहीं, आप ग्रवश्य लौटेंगी।"

"क्यों ?"

"मेरा मन कहता है।"

वत्सला, शय्या के समीप पीठिका पर उपासीन होकर, बोली: "ग्रीर क्या कहता है, ग्रापका मन?"

"यही कि श्रापको नर्तकी बनाकर मैंने ग्रनुचित ग्राचरण किया है।"
"क्यों?"

"ग्राप ग्रभिनय करना सीख गई।"

''म्रिभिनय तो मैं बहुत पूर्व ही जानती थी, दुर्गपाल ! म्रन्यथम नर्तकी क्रैंसे बनती ?''

"मैंने, इसके पूर्व, कभी ग्रापका यह रूप नहीं देखा।"

''ग्रापने मुक्तको देखा ही कितना है? पाटलिग्राम के दुर्गपाल ने राज-प्रासाद की राजकुमारी को देखा है। ग्रानिरुद्ध ने वत्सला को कभी नहीं देखा। किन्तु जाने दीजिए वह बान। मेरा यह रूप कैसा है?"

श्रितिरुद्ध मौन रहे । मानो वे, कुछ कहना चाह कर भी, कह न पा रहे हों । बत्सला ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर पूछा : "बोलने क्यों नहीं, दुर्गपाल ! मैं पूछती हूँ कि मेरा यह रूप कैसा है ?"

दुर्गपाल ने उत्तर दिया: "मेरा मन कहता है कि मञ्जलमय नहीं।" "यह ग्रापकी भूल है, दुर्गपाल! नारी-मात्र को, ग्रपने जीवन में, एक बार यह रूप धारण करना पड़ता है। सर्वधा मञ्जलमय है यह रूप। मञ्जलमय नहीं रहता तो उस समय जब कि नारी, पुरुप की ग्रधीं ज्ञिनी न बनकर, केवल ग्रभिसारिका रह जाती है; सहचरी न बनकर मनो-रञ्जन करने वाली पुत्तिजका-मात्र रह जाती है; सहधर्मिणी न बनकर केवल सहशायिनी रह जाती है।"

कहते-कहते, राजकुमारी किंचित गम्भीर हो गईं। एक क्षण मौन बह कर, वे बोलीं: "सुना है कि मध्यमण्डल के महाजनपदों में नारी पुरुप की सहधिमिणी नहीं रही। वहाँ के पुरुप नारी को माँ नहीं मानते, भगिनी नहीं कहते, पुत्री भी नहीं। उनके लिए नारी केवल प्रेयसी रह गई है। वे नारी की यौवन-विकल देह की पूजा करते हैं। उस देह का विशद वर्णन करते-करते उनके काव्य रीते हो गए, किन्तु कण्ठ कुण्ठित नहीं हुए। उस देह को रिज्जित, सिज्जित, चुम्बित, श्रालिङ्गित करने में वे एक जीवन व्यतीत कर देते हैं, किन्तु उनकी तृष्ति नहीं होती। उस देह के भीतर विद्यमान नारीहृदय से परिचय ही नहीं रह गया उनका।"
ग्रितिरुद्ध ने प्रश्न किया: "नारीहृदय कैसा होता है, राजकुमारि!"
"ग्राप क्या नहीं जानते, दुर्गपाल! ग्राप तो लिच्छिव पुरुष हैं।"
"फिर भी ग्रापसे उस हृदय की महिमा सुनना चाहता हूँ।"
"सागर के समान है नारी का हृदय। माधुर्य का श्रपरिमेय पारावार। ममता का ग्रमाध ग्रम्युधि।

"उत्तुङ्ग हिमगिरि-जिखर-सा है नारी का हृदय । उत्सर्ग के लिए सतत् उद्देलित । उत्साह से श्रनवरत उन्नतशीर्ष ।

"मुक्त वातास-सा है नारी का हृदय । दौर्मनस्य की सकल दुर्गन्थ को द्वततर दूर करने वाला । विमल-प्रणय का परिमल वहन करता हुआ। "भ्रग्नि-ज्वाल-सा है नारी का हृदय । अन्तहीन अन्धकार में भ्रालोक

के समान । अन्याय-अविचार के प्रति द्रोह की दावानल ।"

"ग्रौर पुरुप का हृदय, राजकुमारि !"

"पुरुष के हृदय नहीं होता, दुर्गपाल ! होता है मस्तिष्क । गिएत कर सकता है पुरुष । किन्तु उसके गिएत में कभी भी गिरमा नहीं होती, कूरता ही रहती है । आकाश-पाताल का अन्वेषण कर सकता है पुरुष । किन्तु उसके अन्वेषण में कभी भी निष्ठा का निवेश नहीं हो पाता, संशय ही संचित होता रहता है । पुरुष, प्रतिपल, बलप्रयोग के लिए प्रत्युत्पन्त-मित रहता है । किन्तु उसके अल में कभी आत्म-विश्वास नहीं मिलता, मिलती है आत्मवञ्चना । पुरुष विरक्त हो जाता है । किन्तु उसके वैराग्य में कभी भी वैभव का ग्राभास नहीं पनपता, पनपता है नदी-तट के शुष्क रजकण का बवण्डर ।"

"नब तो पुरुष विधाता की विकृत कृति है, राजकुमारि !"

"विकृत नहीं, दुर्गपाल ! अधूरी कृति है। इसी कारण तो विधाता ने, नारी की रचना करके, उसे पुरुष की अर्धाङ्गिनी बनाया है। नारी का हृदय और पुरुष का मस्तिष्क जब समन्वित होकर समारम्भ करते हैं, तभी मानवजीवन चरितार्थ होता है।"

"भ्रौर समन्वय न हो सके तो ?"

''नारी पुरुष के समक्ष नाचती है, गाती है, हँसती है; पुरुष को अपनी

देह समिप्ति करती है। किन्तु पुरुष की हिन्द से श्रोफल रह कर, वह रोती है, बिलखती है, शिर धुनती है। पुरुष नारी के समक्ष नथनीत-सा निखर कर निकलता है, नारी की अनेक अनुनय-विनय करता है, नारी पुर सब-कुछ न्योछावर कर डालने का नाटक करता रहता है। किन्तु नारी की हिन्द से दूर रह कर, पुरुष पण्यविपिण पर उपासीन विग्राक् के समान प्रवञ्चना रचता रहता है, नारी को मुग्ध मत्स्यी मानकर जाल फैलाता है, नारी को मधुर मासिपण्ड समक्ष कर हिस्र-पशु-सा, अनवरत, उसका आखेट करना चाहता है।"

"जिस समाज में यह समन्वय नहीं हो सका, अथवा होकर पृथक्करण हो गया, उसका क्या भविष्य है, राजकुमारि!"

"वह समाज अन्तःसारहीन है, दुर्गपाल ! उसके ऊपर का आवरए। भने ही चार दिन तक किसी के चक्षु चौंधिया दे; उसका दुर्दिन दूर नहीं रह गया।"

भ श्रितिषद्ध मौन हो गए। उनकी आँखों के आगे पुलोमजा की वह मूर्ति नाच उठी जिसको उन्होंने, एक मास पूर्व, वैशाली के बाहर उद्यान में देखा था। और वे आपादमस्तक सिहर उठे। उनका मन कहने लगा कि पुलोमजा ने वैशाली का विध्वंस करने के लिए ही जन्म लिया है। प्रन्यथा वह लिच्छिव बाला, वृज्जिसंघ के विजयपवं के पूर्व, कौशाम्बी की कुलटा का रूप धारण करके, वैशाली में क्यों आती? हठात् उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि वत्सला की अनुपस्थिति में, लिच्छिव-गण की मातृतुल्या वैशाली, सहसा संकटग्रस्त हो गई है। वत्सला को तुरन्त ही वैशाली की और प्रयाण करना चाहिए।

्र तब वे, श्रतीव व्यग्र होकर, बोले : "राजकुमारि ! स्राप वैशाली लोट जाइए। इसी क्षरा।"

वत्सला ने कहा : ''जाऊँगी, दुर्गपाल ! वैशाली ही जाऊँगी । किन्तु श्रभी विलम्ब है ।''

"विलम्ब क्यों?"

"मागध दुर्ग के विजेता को साथ लेकर जाऊँगी।" "एकाकी क्यों नहीं ?" "वैशाली में मागध दुर्ग की नतेंकी का अपमान हो सकता है।"

श्रितरुद्ध, सहसा, चिन्तानुर हो गए। उन्होंने सोचा कि सम्भवतः श्रायंश्रेट्ठ ने राजकुमारी की भत्संना की है। श्रीर वे जानते थे कि वत्सला अपने मुख से कुछ नहीं कहेंगी। इसलिए उन्होंने पूछा: "वया आयंश्रेष्ट्र आपके श्राचरण से रुष्ट हैं, राजकुमारि!"

वत्सला ने, चिकत हो कर, कहा : "नहीं तो, दुर्गपाल !"

"तब वैशाली में श्रापका श्रपमान कौन करेगा ?"

"ग्रपमान करने वाले वहाँ श्रनेक हैं।" .

"मैं वैशाली में आर्ऊँ तब तक आप किसी से भेंट न करें। राज-प्रासाद में आकर कौन आपकी शान्ति भंग कर सकेगा ?"

"किन्तु मैं राजप्रासाद में किस प्रकार रह पाऊँगी, दुर्गपाल ! वैशाली में विजयोत्सव का समारम्भ है । मुक्ते ही सब प्रबन्ध करना होगा।"

"विजयोत्सव! तो क्या श्रार्यश्रेष्ठ हमारे साहस का धनुमोदन करते हैं ?"

"हाँ, ग्रार्यश्रेष्ठ सर्वथा संतुष्ट हैं।"

"वर्षकार ब्राह्मण को वृज्जिसंघ में शरण मिल जाएगी ?"

"अवश्य मिलेगी, दुर्गपाल !"

"और मगध के विरुद्ध मण्डलप्रीत्साहन करने की हमारी भविष्य-योजना का क्या होगा?"

"सो मैं नहीं जानती। उस प्रसंग में मैंने आर्यश्रेष्ठ से कुछ नहीं कहा। आपको ही उनसे परामर्श करना होगा।"

"उनसे मुक्ते एक श्रीर भी परामर्श करना है, राजकुमारि !"

"कौनसा परामर्श?"

"भ्रापके विषय में।"

"मेरे विषय में ऐसी कौनसी बात है जिसको लेकर आप मुक्तसे परामर्श नहीं कर सकते ?"

"ग्रापको कुलदुहिता से कुलवघू में परिएात करना है।"

"वैशाली के लिच्छिवि-वंश में कौन है वह कुलपुत्र जिसके द्वारा यह कार्य सम्पन्न हो सके ?" श्रनिरुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वत्सला ने कहा: ''जिस दिन कोई लिच्छिव राजगृह जीतकर लौटेगा, उस दिन मैं, वैशाली के दक्षिगाद्वार पर उत्तिष्ठ होकर, उसके गले में बरमाल पहिनाऊँगी। किन्तु उस दिन े "तक, सम्भवतः, मैं राजकुमारी न रहुँ।''

ग्रनिरुद्ध बोले: "भय नहीं, राजकुमारि! राजगृह जीत कर जो लिच्छिव वैशाली में वरमाल पहिनने के लिए लीटेगा, वह राजकुमारी की खोज नहीं करेगा। राजकुमारियाँ तो उस पुरुष को राजगृह मे ही ग्रनेक मिल जाएँगी। वह वैशाली की ग्रोर लौटेगा तो किसी ग्रन्य गुगानिधि की गवेषगा में।"

वत्सला ने मुख भ्रवनत कर लिया । ग्रनिम्द्ध, उनके ग्रारक्त कपोलों को निर्तिमेष नयनों से देखते रह कर, श्रात्मविस्मृत हो गए ।

## तृतीय अंक

कार्तिक मास की महिमामयी पूरियामा । मेघमाला से निइच्छ्वसित नभ के निस्सीम नैल्य में निखरती विभावरी का विपुल वैभव । सृष्टि के समारम्भ से ही स्वर्गङ्का में संचित गुझानुलेप, मानो कौमुदी बनकर, घरा की वृष्टि-घौत काया को, प्रसाधित करेगा । प्रनिल में ग्रंकुरित है ग्रासन्न हेमन्त के प्रथम शैंत्य-शीकर का ग्रल्प ग्राभास ।

चराचर विश्व को विगतयौवन करती हुई भी, स्वयं चिर-यौवन-विभू-पिता, समय की अविश्वान्त स्रोतस्विनी, आज अनन्त के साथ अपना अभिसार-गमन स्थगित करके, पथप्रान्त में अवस्थान कर रही है। वर्तमान की अविकल विस्तृति में विलुष्त हो चली हैं अतीत की स्मृतिशृंखला एवं अनागत की आश ङ्काएँ।

वृज्जिसंघ की यशस्विनी वैशाली में आज विजयोत्सव का समारोह है। पाटलिग्राम के मागध दुगं पर लिच्छिव सैन्य की विजय के उपलक्ष्य में उद्यत उत्सव।

ऐसा ही एक उत्सव, वैशाली में उस बार उत्थापित हुम्रा था जिस बार लिच्छिव सैन्य ने, आर्थश्रेष्ठ महाली के अधिनायकत्व में भागीरथी पार करके, पाटलिग्राम में प्रथम पराक्रम दिखाया था। उस पराक्रम के परिग्राम-स्वरूप पाटलिग्राम के लिच्छिव दुर्ग का निवेश हुम्रा था।

तदनन्तर, वृष्ण्यसंघ मगध के साथ एक दीर्घकालव्यापी महासमर में मगन हो गया था। वैद्याली के लिच्छिव-गर्ग को महान उत्सर्ग करना पड़ा था। वर्ष प्रतिवर्ष।

क्या इस नवीन विजयोत्सव का विनिमय भी, वैशाली को, उसी प्रकार देना होगा ? यह एक ग्राशङ्का, राजीद्यान की श्रोर श्रग्नसर होते हुए लिच्छवि-समवाय को सन्तप्त कर रही थीं। क्या मगधराज अजातशत्रु, अपने दुर्ग की पुनर्प्राप्ति के निमित्त, लिच्छ-विय-गए। को समरभूमि में ललकारेगा ? अथवा वह राजगृह का राजन्य, पाटलिग्राम में एक नवीन मागध दुर्ग का निवेश करेगा ? अथवा वृज्जि-कांच के साथ अपना विफल वैमनस्य त्याग कर, सन्धि स्वीकार कर लेगा ?

राजोद्यान के पूर्ववर्ती द्वार पर, श्रम्यागतों का स्वागत करने के हेतु, राजकुमारी वत्सला तथा दुर्गपाल अनिरुद्ध मैथिलीपुत्र दण्डायमान हैं। अनिरुद्ध इस लिए कि वे मागभ दुर्ग के विजेता हैं। वत्सला, आर्यश्रेष्ठ महाली की श्रोर सें। आर्यश्रेष्ठ स्वयं राजोद्यान के मण्डप में आसनस्थ हो कर लिच्छवि-गए। का सम्मोदन कर रहे हैं।

कोई-कोई अभ्यागत, द्वारदेश पर रुककर, अपनी आशङ्का का समा-धान माँगता है, तो दुर्गपाल एक ही उत्तर देते हैं: प्राची के प्रति अवन्ति की उदासीनता अब भङ्ग हो चुकी। चेदि ने परास्त होकर अवन्ति का संश्रय स्थीकार किया है। पाष्णिग्राह से प्रमुक्त वत्स अब मगध की ओर प्राकान्त है। अपने पश्चिमवर्ती प्रत्यन्त पर आसन्त पराक्रम की अवहेलना करके, अजातशत्रु यदि पाटलिग्राम की ओर अभिमुख हुम्रा तो उभयभ्रष्ट की नाई विनाश को प्राप्त होगा।"

राजकुमारी ने दूर से देखा कि देव-प्रमदा-सुलभ परिधान से परिमण्डित पुलोमजा, पुष्परथ में श्रारूढ़ होकर, राजोद्यान की श्रोर श्रा रही है। पुलोमजा के प्रति श्रनिष्ठढ़ की श्रसिहिष्णुता से राजकुमारी श्रभिक्त थीं। उनको भय हुश्रा कि श्राज उत्सव की वेला में दुर्गपाल पुलोमजा का श्रपमान न कर बैठें। सो भी राजोद्यान के द्वार-देश पर। दुर्गपाल को सावधान करने के लिए वत्सला ने कहा: "दुर्गपाल! पुलोमजा के प्रति श्रापका अध्यवहार पूर्णात्या शिष्ट होना चाहिए।"

श्रनिरुद्ध ने उत्तर दिया: "राजकुमारि ! श्राप ही उस देवाङ्गना का स्वागत करें। मैं एक शब्द भी नहीं बोर्लुगा।"

"वह भी तो उसका अपमान होगा, दुर्गपाल! आपको उसका सम्मोदन करना होगा।"

"मैं उसके साथ वार्तालाप न करूँ तो ही श्रुम होगा।"
"क्यों ?"

"उसने यदि व्यङ्ग किया तो मैं.....

बत्सला ने भृकुटि-द्वय कुञ्चित करके कहा : ''श्राज यदि स्रापने संयम स्रोया तो.....

राजकुमारी ने अपनी बात पूरी नहीं की। अनिरुद्ध ने पूछा: "तो क्र क्या होगा, राजकुमारि!"

वत्सला बोलीं: "आप मेरे कोध के भाजन बनेंगे।"

"म्रापको कोपाविष्ट देखने के लिए तो प्राण लालायित हैं, राज-कुमारि!"

"उसके अनेक अवसर मिलेंगे आपको।"

"किन्तु म्राज क्यों नहीं?"

"ग्राज वैशाली में विजयोत्सव है। ग्राज मुभे हँसना चाहिए। ग्राँसू पीकर भी हँसना चाहिए, दुर्गपाल! ग्राज ग्रापने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जाकर पुष्करिणी में दूब महुँगी।"

"पुलोमजा के प्रति इतनी ममता, राजकुमारि !"

"म्राज लिच्छिव मात्र के लिए मेरे मानस में ममता उमड़ रही है। म्राप क्या जानें ? प्राप तो मैथिली माँ के पुत्र हैं, दुर्गपाल !"

यनिरुद्ध ने, सहसा, प्रगात होकर प्रत्युत्तर दिया : "मैथिली माँ का पुत्र होकर भी मैं आपको जानता हूँ, जगज्जनि !"

वत्सला से हँसी का संवरण न हो सका। उनका मन कहने लगा कि ग्रनिरुद्ध विजेता ही नहीं, विनोदी भी हैं।

पुलोमजा समीप आई तो उसकी विचित्र वेषभूषा देख कर अनिरुद्ध ने, निम्नस्वर में, वत्सला से पूछा: "देवाङ्गना का परिधान कौन से देश का है, राजकुमारि!"

वत्सला ने मुस्करा कर कहा : "उसी से पूछ लेना, दुर्गपाल !" "आप असंयम का अभियोग तो न लगाएँगी ?"

''नहीं पूछना, दुर्गपाल ! नहीं पूछना।''

वत्सला दुर्गपाल की भ्रोर से सावधान हो गई। तब तक पुलोमजा का रथ द्वारदेश पर भ्रा पहुँचा। उस का स्वागत करते हुए वत्सला बोलीं: "पुलोमजे! श्रार्थश्रेष्ठ की श्रोर से मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ।" किन्तु पुलोमजा ने जैसे राजकुमारी को देखा ही न हो । वह दुर्गपाल पर ग्रपनी चपल चितवन. ग्राविष्ट करके बोली : "मागध दुर्ग के वीर विजेता ! पुलोमजा का ग्रभिनन्दन ग्रह्मा कीजिये।"

श्रनिरुद्ध को मानो किसी ने श्राहत कर दिया हो। उनके लिए राज-कुमारी की श्रवगणाना श्रसहनीय थी। किन्तु साथ ही राजकुमारी का श्रनुरोध भी उनको अविस्मृत रहा। पाषाग्य-प्रतिमा की नाई श्रचल खड़े रहे दुर्गपाल।

पुलोमजा ने क्षुण्एा हो कर प्रश्न किया : "ग्रनिरुद्ध ! क्या ग्रकिञ्चन का ग्रभिनन्दन भी तुम्हें ग्रस्वीकृत है ?"

श्रनिरुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। तब, वत्सला ने, श्रनिरुद्ध की श्रोर ग्रिभमुख पुलोमजा का स्कन्ध स्पर्श करके, कहा: "तुम एकाकी क्यों श्राई, पुलोमजे!"

पुलोजमा, आहत भुजङ्गी के समान फूत्कार करके, बोली: "ग्रभी तक किसी लिच्छिव दुर्गपाल ने मुक्तको नर्तकी बनाकर नहीं नचाया। ग्रन्थमा में एकाकी न ग्राती, राजकुमारि!"

वत्सला विरक्त हो कर अन्य अभ्यागतों की ग्रोर अग्रसर हुई । दुर्ग-पाल ने नेत्र निमीलित करके पुलोमजा का अस्तित्व अस्वीकार कर दिया। पुलोमजा राजोद्यान की ग्रोर चली गई।

एकान्त पा कर अनिरुद्ध ने वत्सला से पूछा : "आपके शिष्टाचार ने पुलोमजा को परितृष्त कर दिया, राजकुमारि !

वत्सला, ग्रश्नुविह्मल होकर, बोलीं: "ग्राप नहीं मानेंगे, दुर्गपाल !" ग्रनिरुद्ध ने भी ग्रार्तवाणी में उत्तर दिया: "मैं मौन रहने का व्रत लेता हूँ, मानिनि ! ग्राप उत्सव की वेला में विकल न हों।"

वत्सला पुनरेए। हँसने लगीं। श्रनिरुद्ध से जीत पाना असम्भव था।
राजोद्यान में से गीत-वाद्य की व्विन आने लगी। अभ्यागत और
नहीं आ रहे थे। द्वारदेश को त्याग कर, उद्यान की ओर जाती हुई
वत्सला ने अनिरुद्ध से कहा: "मैं सारे समय तो आपके साथ रहूँगी नहीं,
दुर्गपाल ! और मुफ्तको अनुपस्थित पाते ही पुलोमजा आपको पकड़ लेगी।
तब देखूँगी कि आप किस और पलायन करते हैं।"

ग्रानिरुद्ध बोले: "मैं इसी समय ग्रायंश्रेष्ठ के समीप जा कर जमता हूँ। उत्सव समाप्त होते ही सीघा पाटलिग्राम की ग्रोर प्रधावमान हो जाऊँगा। ग्रापकी वैशाली में इस जानपद का परित्राण नहीं हो सकता, राजकुमारि!"

राजोद्यान में, ग्रम्यागत लिच्छिवि-गए। के लिए वैशाली-सुलभ भ्रामोद-प्रमोद का भ्रायोजन था। मञ्चपीठ तथा शिलासनों पर चित्र-विचित्र भ्रास्तरए। बिछाए गए थे। उदक-परिचारकों ने, स्थान-स्थान पर, पादपीठ, पादकठुलिका तथा पादोदक प्रस्तुत किए थे। सूद तथा भ्रारालिक विविध प्रकार के भक्ष्य एवं भोज्य लेकर ग्राए थे। शौण्डिक-गए। ने सजाए थे एकाधिक पानागार जिनमें भ्रासव, प्रसन्ना, मधु, मदक तथा मैरेय उपलब्ध थे। मालाकार, सौगन्धिक तथा ताम्बूलिक सब प्रकार के माल्य, गन्ध, भ्रनुलेप एवं मुखवास लेकर भ्राए थे। नट, नर्तकी, गायक, वादक तथा वाग्जीवी प्रतीक्षा कर रहे थे कि लिच्छिव-गए। का मनोरञ्जन करें।

ग्रभ्यागत-गर्ग, अपनी-अपनी, श्रिभिष्ठि के श्रनुसार, गोष्ठी-विहार, ग्रापानक ग्रथवा नृत्य-गीत का ग्रानन्द उपभोग करने लगे। कोई-कोई लिच्छवि-समवाय कीड़ा-कौतूहल में दत्तित्तत्त हो गया—श्राकषं-क्रीड़ा, पिट्टिश्च्त, क्षुल्लक, सुनिमिलितिका, श्रारिब्धका, लवणवीथिका। किसी-किसी लिच्छवि-समवाय ने काव्य तथा कला-विनोद का श्राथय लिया। ग्रन्य लिच्छवि-नृत्द, नृत्य-निपुर्गा नतंकी का पर्यवसन करके, ग्रानन्दिवभोर हो गए। कुछ अन्य लिच्छवि-गर्ग ने गायक-वादक-वृत्द से अनुरोध किया कि वे, विजयोत्सव के श्रनुकूल, ग्रपना नवीन कृति-कलाप प्रस्तुत करें।

श्रनवरत कठोर जीवन श्रतिवाहित करने वाले थे लिच्छिव श्रभ्यागत। स्वस्थ-काय, शुद्ध-प्रात्। उनमें सहज, सरल उपभोग की क्षमता थी। नित्य-नूतन उत्सव-समाज सजाने वाले नागर-वृन्द की श्रसीम ग्रतृष्ति से ग्रनवगत थे वे। श्रतएव, राजोद्यान का प्रत्येक पार्वि, श्रतिशीद्रा, ग्रानन्द से विभोर होने लगा।

इन सवके मनोविनोद से मुग्ध, किन्तु इनकी ग्रविस्मृति से ग्रस्पृष्ट, शुभ्र परिधान से परिमण्डित एवं पुष्पाभरण से ग्रलंकृत, राजकुमारी वत्सला, विद्युत्मयूख-सी, इतस्ततः विचरएा कर रहीं थीं। यह देखती हुई कि श्रभ्यागतों के श्रामोद-प्रमोद में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है।

प्रभ्यागत तरुग-समवाय में से किसी-किसी ने वत्सला को आपान के लिए आमन्त्रित किया। कोई-कोई उनको अपनी कीड़ा-सहचरी बनाने का हठ करने लगे। किसी-किसी ने पूछ लिया कि वे, अपने विवाह के उपलक्ष्य में, एक ऐसा ही उत्सव कब उपस्थित करेंगी। किसी-किसी ने उपालम्भ किया कि मागध दुर्ग का शत्रु-सैन्य राजकुमारी का नर्तन देख सकता है, किन्तु वैशाली का निरोह लिच्छवि-वंश नहीं।

लिच्छिव तरुरिएयों ने राजकुमारी के प्रति प्रेम, ईर्ज्या, सौहार्द भ्रादि भ्रमेक उद्गार प्रकट किए। किसी ने राजकुमारी के साहस की प्रशंसा की। किसी ने दुर्गपाल के साथ उनकी घनिष्ठता पर व्यङ्ग किया। किसी ने उनके कपोल पर कज्जलिह्न ग्रङ्कित कर दिया कि किसी की कूरहिट में से उनका सौन्दर्य-सरसिज कुम्हला न जाए।

सब श्रोर एक ही स्नेह-सिक्त स्मित का निर्फर प्रवाहित करती निकल गई वत्सला । श्राज, वैशाली के लिच्छवि मात्र के प्रति, श्रपरिमेय श्रनुराग के श्रतिरिक्त, श्रन्य भावना ही नहीं थी उनके हृदय में।

हठात् राजकुमारी ने देखा कि राजोद्यान के एक अपेक्षाकृत विविक्त प्रान्त में, वृज्जिसंघ के संधि-विग्रह-महामात्य, आर्य रत्नकीर्ति, कतिपय लिच्छवि तरुणों के साथ उपासीन हैं। रत्नकीर्ति की पुत्री, पुलोमजा, का स्मरण करके, राजकुमारी, एक क्षाण के लिए, श्रसमंजस में पड़ गई। किन्तु, तुरन्त ही, उनको अपना कर्त्तव्य स्मरण हो गया। एक बार अपने शेखरापीड़ का स्पर्श करके, गलमाल को संभाल, उत्तरीय के श्रांचल को एक हाथ की सुकुमार श्रङ्गुलियों पर लपेटती-उतारती हुई, वे आर्य रत्न-कीर्ति के समीप जा पहुँचीं।

वत्सला को पहिचान कर, स्फटिक के शिलासन पर उपासीन ग्रार्थ रत्नकीर्ति ने रहा: ''ग्रहे! वत्सले!''

वत्सला ने, उनका बद्धाञ्जलि श्रभिवादन करते हुए पूछा: "यह कैसा परिहास है, श्रार्थ!"

"परिहास?"

"प्रापने तस्कर के समान राजोद्यान में प्रवेश किया। ग्रौर इस निर्जन प्रान्त में ग्राकर उपासीन हो गए। ग्राज के दिन यह परिहास नहीं तो ग्रौर क्या है, ग्रार्थ!"

ग्रार्य रत्नकीर्ति ने ग्रपने चारों ग्रोर उपासीन तरुए-समवाय की ग्रोर संकेत करके उत्तर दिया: "यह निर्जन प्रान्त कैसे है, वत्सले! मेरे चारों ग्रोर तो ग्रनेक लिच्छिव तरुए विद्यमान हैं।"

वत्सला ने तहण्-समवाय को निहारा। वे, उनमें से एक को भी लिच्छिव कहकर पुकारने के लिए प्रस्तुत नहीं थीं। विदेश में शिक्षा प्रह्ण करके प्रत्यागत तहण् थे वे सब। वैशाली से घोर विदेश करने वाले। लिच्छिव-परम्परा के परम शत्रु। वृज्जिसंघ की निन्दा में दिवारात्रि रत रहने वाले। कदाचित् इसीलिए राजकुमारी उनको देखकर भी नहीं देख पाई थीं।

वत्सला ने कहा : "िकन्तु, ग्रार्य ! उत्सव-रत लिच्छवि-गएा से विरक्त होकर, ग्राप इतनी दूर क्यों उपासीन हैं ?''

म्रायं रत्नकीर्ति ने पुनः तरुण-समवाय की म्रोर संकेत किया श्रीर वे कोले: "ये भी तो लिच्छिवि हैं, वत्सले!"

"क्या ग्राप इनसे मेरा कलह करवाना चाहते हैं, ग्रार्थ ! मैं जानती हैं कि ये लिच्छवि हैं। मेरा ग्रायय था कि...

"तुम्हारा श्राशय मैं जानता हूँ, वत्सले ! तुम श्रासन ग्रहण करो । तब वार्तालाप होगा।"

वत्सला ने, ऊर्ग् के पट्टलिक पर उपासीन होकर, प्रत्येक तरुग् का स्विभित्त किया। आर्थ रत्नकीर्ति, एक चपक में माधवी ढाल कर राजकुमारी की स्रोर बढ़ाते हुए, बोले: "चपक मेरा उच्छिष्ट है, बत्सले! तुमको आपत्ति तो नहीं होगी?"

वत्सला ने चषक लेकर उत्तर दिया: "श्राप कहते क्या हैं, श्रार्य ! वृज्जिसंघ के लिच्छवि-गए में, परस्पर उच्छिष्ट का विचार श्रापने कब और कहाँ देखा? क्या श्राप, विदेश में रहकर, लिच्छिव श्राचार भूल गए?" "सम्भव है। विदेश-भ्रमण विफल तो नहीं होता। किन्तु जाने दो वह बात । तुम कैसी हो, वत्सले !"

"जैसी स्नाप छोड़ कर गए थे। न विशेष स्रच्छी, न विशेष बुरी।" "मिथ्या कह रही हो।"

"नहीं तो।"

भ्रायं रत्नकीर्ति ने तरुग्-समवाय को सम्बोधित करके पूछा : "तुम लोग बतलाओ । दो वर्ष पूर्व, जब मैं विदेश-यात्रा के लिए वैशाली से विदा हुमा, तब बत्सला किशोरी थी । अब क्या यह किशोरी रह गई है ?"

एक तरुग ने उत्तर दिया: "राजकुमारी इस समय उद्दाम यौवन की दोला में उदोलित हैं।"

ब्रीडाभिभूत वत्सला ने मुख अवनत कर लिया। आर्थ रत्नकीर्ति कहने लगे: "दुहिता मात्र का यह निसर्गधर्म है। आज देखों तो अबोध बालिका है, और कल तारुष्यभार से विद्धल रमणी।"

फिर वे, एक श्रंगुलि से वत्सला की चिबुक का स्पर्श करके, बोले : "मैंने वैशाली लौट कर उचित नहीं किया, वत्सले ! श्रव तुम्हारे लिए योग्य वर खोजने का दुर्वह भार वहन करना पड़ेगा।"

एक तरुग ने कह दिया : "श्रार्थ ! श्राप वह चिन्ता न करें। राज-कुमारी ने श्रापके श्राने के पूर्व ही गान्धर्व-विवाह कर लिया है।"

भ्रार्थं रत्नकीति ने बत्सला से पूछा: "बह भाग्यशाली पुरुष कौन है, बत्सले!"

उत्तर उसी तरुगा ने दिया: "पाटलिग्राम का दुर्गपाल, ग्रनिरुद्ध मैथिलीपुत्र।"

स्रार्य रत्नकीर्ति ने कहा : "श्ररे ! वह बहुक ! वही जो निरीह मागध सैन्य का संहार करके स्रपने-प्रापको पुरुष-श्रेष्ठ मानने लगा है ?"

फिर उन्होंने राजकुमारी को सम्बोधित किया: "क्यों, वत्सले! क्या यह सत्य है ? क्या वस्तुत: तुमने उस बदुक का वरण किया है ?"

वत्सला ने कहा: "आर्य ! मेरे विषय में क्या सत्य है, यह जानने का ग्रापको बहुत समय मिलेगा। किन्तु, यह ग्रवस्य सत्य हैं कि ग्राप लोग माधवी अत्यधिक पान कर गए हैं।"

ग्रार्थ रत्नकीर्ति हँसने लगे। फिर वे बोले: "माधवी! हम माधवी

क्यों पीने लगे ? वह तो स्त्रियों का पेय है। प्रथवा वैशाली के कूपमण्डूक उमका सेवन करते है। यहाँ तो सब-के-सव शुद्ध प्रासव का प्रास्वादन करने वाले हे।"

बत्सला ने, अपूर्व धैर्य धारण करके, प्रसग-परिवर्तन करने की चेटटा करते हुए कहा : "आर्य! आपका अमग्ग-वृत्तान्त सुनूँगी। आप किस-किम देश मे गए थे इस वार ?"

"वह सब सुनने के लिए ग्रातुर इन तरुणों को साथ ले कर ही तो मैंने इस विविक्त देश का ग्राध्य लिया है। किन्तु, वत्सले । क्या पुलोमजा से तुम्हारा सम्भाषण नहीं हुग्रा ? उसे तो सब विदित है।"

"मैंने कई वार उसको राजप्रामाद म आमन्त्रित किया। किन्तु वह आई ही नही, आर्य !"

"तुम उससे मिलने हमारे प्रमदवन मे जा सकती थी।"

"सोच तो रही थी कि किसी दिन उसके पास जाऊँगी। किन्तु .....

"प्रवकाश नही मिला। मागध दुर्ग मे नर्तनरत वृज्जिसघ की राज-कुमारी को श्रवकाश मिलता भी कैसे ?"

व्यङ्ग को श्रनसुना करके, बत्मला ने प्रश्न किया . "श्रार्थ । प्रतीची मे श्राप कहाँ तक गए थे ?"

"पारसीक साम्राज्य के उस पार, यवनभूमि तक।" "कैसा है यवनदेश ?"

"वहाँ एक देश नही है, वत्सले ! वहाँ ग्रानेक गराराज्य है । हमारे वृष्जिसघ जैसे । वैसे ही कूपमण्डूक तथा उतने ही उत्पात-प्रिय ।"

श्रायं रत्नकीर्ति ने वृष्णिसम के प्रति कदर्य कटाक्ष किया था। किन्तु वत्सला, श्रभी भी, विवाद करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। उन्होंने हँस कर पूछा . "यवन गए।राज्य कैसा उत्पात करते है, श्रार्थ!"

श्रायं रत्नकीति ने कहा: "वे पारसीक साम्राज्य के पश्चिमवर्ती प्रत्यन्त पर यवन दुर्गश्रेगो का निवेश करने के लिए कटिबद्ध है।"

"तो इसमे उत्पात की क्या बात है, ग्रार्थ । वे ग्रवश्य ही पारसीक साम्राज्य द्वारा सत्रस्त होगे।"

"सत्रस्त होने का कोई कारण हो तब तो। पारसीक सम्राट अनेक

वर्ष से, अपने पूर्ववर्ती प्रत्यन्त पर अवस्थित आर्यावर्त की और अभिमुख हैं। अब यवन दस्युदल को दिण्डत करने के लिए उन्होंने अपनी दिष्ट प्रतीची की और परावृत्त की है। प्रत्यावर्तन करते समय मैंने देखा था - कि पारसीकपुरी में एक अभूतपूर्व अभियान का आयोजन हो रहा है। पारसीक सैन्य यवन दस्युदल को घरासात कर देगा।"

वत्सला की समभ में नहीं आया कि आर्य रत्नकीति यवनभूमि के गराराज्यों से इतने रूट क्यों हैं, और पारसीक असुरसाआज्य के प्रति इतने आकृष्ट किस लिए। किन्तु वह प्रश्न न पूछ कर, वत्सला बोलीं: "यवन गग्राज्य कैसे ही क्यों न हो, आर्य ! वृज्जिमंच के तो अभिन्न मित्र हैं।"

त्रार्य रत्नकीर्ति, विस्मित-से होकर, बोले: "वृज्जिसंघ के मित्र ! क्या वैद्याली में उनका भी दूत ग्रा गया ?"

"दूत तो नहीं भ्राया, श्रायं ! किन्तु उन्होंने, पारसीक भ्रमुरसाम्राज्य को श्राकान्त करके, उत्तरापथ की भ्रोर श्रमिमुख श्रवन्ति को मुक्त कर दिया। इसी कारण श्राज वृज्जिसंघ श्रौर मगध के मध्य शान्ति है।"

रत्नकीर्ति का स्वर सहसा श्रसिहण्गु हो गया : "तो तुम, मध्यमण्डल तथा प्राची में, श्रवन्ति के हस्तक्षेप का स्वागत करती हो?"

वत्सला ने भी दृढ़ होकर कहा: "मैं ही क्या, समस्त वृष्ण्जिसंघ स्वागत करता है। वह हस्तक्षेप न हुन्ना होता तो राजगृह का राजन्य इस समय पाटलिग्नाम में होता। अपने पश्चिमवर्ती प्रत्यन्त पर व्यस्त न होता। मैं तो विधाता से यही प्रार्थना करती हूँ कि यवन गए। राज्य, अनेक वर्ष तक, पारसीक असुरसाम्राज्य को संवस्त रक्खें और अजातशत्रु, अनेक वर्ष तक,

श्रीर भी ग्रसहिष्रणु होकर आर्यं रत्नकीर्ति ने पूछा: "मध्यमण्डल में इस अप्रयोजनीय रक्तपात से वृज्जिसंच के किस उद्देश्य की सिद्धि होगी?"

वत्सला ने उत्तर दिया: "वृज्जिसंघ को श्रवकाश मिल जाएगा, श्रार्य ! लिच्छिव माताश्रों के श्रांसू सूख जाएँगे । वैशाली का श्रुङ्गाटक पुनरेगा लिच्छिव तरुगा-समवाय से संकुल हो उठेगा और.....

वत्सला की बात पूरी होने के पूर्व ही ग्रार्य रत्नकीर्ति ने चीत्कार सप्त०—१० किया: "और तुम चण्डी का रूप धारए करके, एक ग्रन्य युद्ध में, उन नक्तों के रक्त मे अपना खप्पर ग्रापूरित कर सकोगी।"

बत्मला के शिर पर जैसे व ज्यात हुआ हो। कितना गहित आक्षेप था! सो भी किसी माधारण व्यक्ति की घोर से नहीं। वृज्जिसंघ के हिंदा-विग्रह-महामान्य ने किया था वह आक्षेप! क्या वे वृज्जिसंघ के हिता-हित ने अनभिज्ञ थे? अथवा वे सहसा, उन्माद-ग्रस्त हो गए थे? राजनीति के विपय में आये रत्नकीति से यह प्रथम वार्त्तालाप किया था वत्सला ने। उनको, महसा. विश्वास नहीं हुआ कि वे, वैशाली में अपनी विदेश-नीति-विचक्षणता के लिए विख्यात, आर्थ रत्नकीति से सम्भाषण कर रही हैं।

वन्सला का अपमान भी हुआ था। वे आहत कुरङ्गी के समान नेश्र विम्फारित करके आर्थ रत्नकीति की ओर देखने लगीं। वहाँ बैठे रहने के लिए, उनमें और इच्छा अवशिष्ट नहीं रह गई थी। किन्तु उठकर चले जाने योग्य मान-मर्यादा भी नहीं बची थी। वे किकर्त्तव्य-विमूद-सी उपा-मीन रहीं।

उनको एक अतीत घटना का स्मरण हुआ। उस दिन, अंतः दुर्ग के द्वारदेश पर, पुलोमजा ने भी लिच्छिव-समवाय के समक्ष उन पर ऐसा ही लाञ्छन नगाया था। तो क्या पुलोमजा अपने पिता से प्राप्त विष का वमन कर रही थी?

वन्सला को भ्रातंकित-सी देख कर श्रार्य रत्नकीर्ति का उत्साह द्विग्रण हो गया। वे, अपने चारों भ्रोर उपासीन तरुण-समवाय की भ्रोर देखकर, कहने लगे: "कुछ लोगों को न जाने कहाँ से यह कुबुद्धि प्राप्त हुई है। जब देखों नब युद्ध। वृज्जिसंघ का जीवन विपाक्त कर दिया। लिच्छवि-गग मानो विपिन-प्रान्त में भ्रनायास ही पोषित होने वाले वन्य वृक्ष हों। जब इच्छा हो तब उनका उच्छेद कर डालो। युद्ध, युद्ध, युद्ध, राज्ञ देखों नभी युद्ध। जब सुनो तभी युद्ध। युद्ध के श्रतिरिक्त जैसे जीवन में कुछ करगीय ही न रह गया हो।"

कई नरुग एक साथ वोल उठे: "ग्रार्य ! मागध दुर्ग के निरर्धक धर्पग् में, नर्तकी बनी हुई राजकुमारी की रक्षा के लिए, पाटलिग्राम के दुर्गपाल ने कई दान लिच्छवि सुभट कटवा दिए।" ग्रार्य रत्नकीर्ति ने उत्तेजित होकर कहा " "ग्रौर उस रक्तपान पर प्रसन्न होकर बैशाली विजयोन्सव मना रही है ।"

बत्सला, समस्त साहस बटोर कर, बोली "वृज्जिमघ की विजय हुई इसीलिए वैशाली मे उत्सव का समारोह है।"

म्रार्य रत्नकीति ने उपहास के स्वर में क्हा "युद्ध करके कभी किसी की विजय नहीं हुई, वत्सले । वृज्जिसघ को, युद्ध का परित्याग करके, उत्सव मनाना चाहिए।"

"ग्रार्य । युद्ध क्या हम मोल लेते है ?"

"नही, युद्ध तुम पर लादा जाता है <sup>1</sup>"

"हाँ, आर्थ । युद्ध सदा ही हम पर लादा गया हे। श्रीर आप भली भाँति जानते है कि लादने वाला कौन है।"

"तुम्हारा इङ्गित मगधराज अजातगत्रु की श्रोर हे ना? विन्तु , प्रजातशत्रु मेरा ग्रुरुभाई है। हमने, एक साथ तक्षशिला मे रहकर, एक ही आचार्य से विद्या ग्रह्ण की है। अजातशत्रु के विषय मे मिथ्याप्रवाद मैं नहीं सुन सकता।"

"किन्तु मैं किमी प्रवाद की पुनरावृत्ति नहीं कर रहीं, ग्रायं ! श्राज नौ वर्ष से श्रापका ग्रुरभाई, वर्ष प्रतिवर्ष, वृज्जिसघ पर श्रभियान करना रहा है। श्रभी कुछ दिन पूर्व, राजगृह में एक नवीन श्रभियान का श्रायो-जन था।"

"उन दिनो मै स्वय राजगृह मे विद्यमान था।"

"तब तो आपने सब कुछ अपनी आंखो से देखा होगा, आर्य !"

"मैने कुछ भी नही देखा। त्रियामा के मध्यम याम की भाँति सान्त ा राजग्रह। स्थविर-संघ की संगीति से समुत्थित धर्मसूक्तोच्चार के श्रित-ारक्त कोई ग्रन्य ध्विन ही वहाँ मैने नहीं सुनी।"

बत्सला की समक्त में नहीं ग्राया कि वे क्या कहें। उनको विश्वस्त रूप से विदित था कि कुछ दिन पूर्व, राजगृह की वीथि-वीथि में वैशाली-विजय की चर्चा थी। मगधराज की चतुरिङ्गिणी भी यथापूर्व प्रस्तुत हो रही थी। न जाने ग्रायं रत्नकीति वह समस्त समारम्भ क्यों नहीं देख पाए ? ग्रायं रत्नकीति ने कहा ' "मैं स्वय ग्रजातशत्रु से मिल कर श्राया हूँ। वे वारम्वार कह रहे थे कि वृज्जिसघ के साथ अखण्ड शान्ति की स्थापना करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है।"

वत्मला ने कुपित होकर व्यङ्ग किया : "हाँ, सो तो है ही । मै भी जानती हूं वह उद्देश्य । वैशाली के दुर्ग पर मगध का विजयव्वज उत्तोलित् होने ही मगध तथा वृज्जिमच के मध्य अखण्ड शान्ति की स्थापना हो जाएगी । केवल वृज्जिसच का अस्तित्व न रहेगा । किन्तु वह तो, आपके लिए, एक गौण बात है।"

यार्थ रत्नकीर्ति किचित् हतप्रभ-से हो गए। वे स्वर की सयत करके वोले: "यह तो तुम क्रोध की बात कह रही हो, बत्सले!"

वत्सला की आँखों में आँसू आने लगे थे। वे कहने लगी: "क्रोध नहीं श्राएगा, आर्थ! भ्राप इतनी देर से कह क्या रहे हैं ?"

ग्रार्य रत्नकीर्ति ग्रीर भी विनम्न हो गए। उन्होंने ग्रत्यन्त सरल भाव से पूछा: "मैं यह जानना चाहता हूँ कि वृज्जिसव एव मगध के मध्य विग्रह का कारण क्या है?"

वन्सला ने कहा: "क्या यह भी मुक्ते आपको समक्ताना होगा? वृज्जिमघ के सन्धि-विग्रह महामात्य आप है। कई वर्ष से आपके देखते-देखतें तो सब कुछ हुआ है। विग्रह का कारण आपको विदित होना, चाहिए, आर्य!"

एक तरुग ने कहा: "श्रार्य ! मगध की तो केवल इतनी-सी यावना है कि वृष्ण्यिसंघ अपने पाटलिग्राम के दुर्ग का परित्याग कर दे।"

श्रार्थ रत्नकीर्ति बोले: "याचना अनुचित तो नहीं कही जा सकती। पाटलिग्राम मगध की धरती है। मगध की धरती पर दुर्गनिवेश करने का वृज्जिसंघ को कोई अधिकार नहीं।"

वत्सला, म्राहत व्याघी के समान, उत्पतित होकर खडी हो गई। उनके स्कन्धदेश से उनका बहुमूल्य ऊर्ण्विरिनत उत्तरीय स्खलित हो गया। कौशेय के स्तनपट्ट से पिरच्छन्न उनका पयोधर-द्वय, उनके वक्ष में विस्फुटित प्रचण्ड प्रकोप से प्रकम्पित हो उठा। कपोलद्वय पर कसमसाती कोपविद्व से, पुण्डरीक के सितवर्ण कर्णपूर कुड्कुमित हो चले। वत्सला के नयनद्वय से भ्रग्निज्वाल भर रही थी।

ग्रार्य रत्नकीर्ति ने, एक वार, वत्सला की ग्रोर देखा। फिर वे श्रपने तरुग्-समवाय से कहने लगे: "वैशाली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो भावाविष्ट हुए बिना इस समस्या का समाधान सोच सके।"

 वत्सला ने व्यङ्ग किया : "ग्राप हैं तो, मार्ग ! वृज्जिसंघ के संधि-विग्रह-महामात्य !"

"मैं नाम मात्र का महामात्य हूँ। मेरे पास क्षमता होती तो यह प्रािग्-हिंसा मैं होने ही कब देता।"

"तो क्षमता प्राप्त कीजिए। आपको, संस्थागार में खड़े होकर, एक बार अपने ये परम पावन विचार लिच्छवि परिषद के समक्ष व्यक्त करने भर की आवश्यकता है। वैंशाली विह्नल होकर आपके महावचन का अनुमोदन करेगी।"

"वह दिन भी कभी श्राएगा, वत्सले !"

"वह दिन तब भ्राएगा जब लिच्छिवि-गए। की शिराभ्रों में लिच्छिवि रक्त न रह जाएगा।"

रत्नकीर्ति ने, वत्सला का हाथ पकड़ कर अपनी और खींचते हुए, अत्यन्त शान्त स्वर में कहा: "वत्सले! मैं विजयोत्सव के पुण्य पर्व पर तुमसे विवाद नहीं करना चाहता। मैं तो केवल औचित्यानौचित्य के विषय में अपने विचार प्रकट कर रहा था।"

वत्सला ने पुनः उपासीन होकर पूछा: "श्रापके अपने विचार, यथवा राजगृह के राजन्य के विचार ?"

"मजातशत्रु के विचार ही मान लो। किन्तु क्या तुमने कभी उन विचारों को समभने की चेष्टा की है?"

"नहीं, भार्य ! मेरी चेष्टा तो यही रही है कि लिच्छिव खड्ग के अरप्रहार से वे विचार परिवर्तित हो जाएँ। किन्तु ग्रापने समभे हैं वे विचार । ग्राप, कृपया, मुभे भी समभा दीजिए।"

"सीधी-सी बात है, बत्सले ! मगध चतुर्दिक शत्रु-समवाय से पर्य-विसत है। ऐसी अवस्था में मगध यदि.....

"मगध के शत्रु-समवाय में किस-किस का समावेश है, आर्य !"
"पश्चिम प्रत्यन्त पर वत्स । उत्तर-पश्चिम में कोसल और महल,

ग्रीर.....

"उत्तर में बृज्जिसंघ । कह दीजिए, वह भी कह दीजिए । आप एक क्यों गए, आर्य !"

"वृज्जिसंघ को ग्रजातशत्रु मगध का शत्रुराष्ट्र नहीं मानता ।" - - जिल्ला के विरुद्ध भियान करता है ! इससे बढ़कर मित्रता का मूर्त रूप भला और क्या होगा ?"

'ध्याङ्ग न करो, वत्सले ! ग्रजातशत्रु का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वृज्जिसंघ कोमल के कुचक से निकल जाए।''

"कुचक बाँसा, भ्रार्य ! दो राष्ट्रों की परस्पर मंत्री क्या केवल कुचक ही होती है ?"

"मैत्री नो किसी के विरुद्ध ही होती है ना, बत्सले !"

"ग्रनिवार्यनः नहीं । किन्तु कोसल और वृज्जिसंघ की मैत्री श्रवस्य मगध के विरुद्ध है।"

"यही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसी श्रवस्था में मगध यदि श्रातिङ्कात." होकर श्रात्मत्राग् का श्रायोजन करें तो मगध को दोष नहीं दिया जा सकता। मगध का श्रातिङ्कित होता स्वाभाविक सत्य है। यदि मगध के स्थान में वृज्जिसंघ होता तो वृज्जिसंघ भी वहीं करता जो मगध को करना पड़ रहा है।"

वत्मला मौन रहकर छार्य रत्नकीति की छोर देखने लगीं। छार्य पद्म-कीति के एकमात्र सुपुत्र वयोत्रृद्ध हो चले थे। उनके केश-शमश्रु श्वेत हुछा चाहते थे। उनका दावा था कि उन्होंने, वारम्वार, विदेश-यात्रा करके छपनी आँखों से सव-कुछ देखा है। दण्डनीति के छनेक छाचार्य तथा छनेक राष्ट्रों के राजा और सन्वि-विग्रह-महामात्य उनके परिचित थे।

किन्तु, फिर भी, न जाने क्यों, श्रार्य रत्नकीर्ति नवजात शिशु के समान अबोध ही रह गए। श्रबोध शिशु शैक्ष्य होता है। श्रार्थ रत्नकीर्ति शिक्षक होने का दम्भ करने लगे थे।

श्रार्य रत्नकीर्ति के प्रति किंचित् करुगार्द्ध होकर राजकुमारी ने कहा: "मैंने सुना है कि श्राप इतिहासवेत्ता हैं। मैं श्राज श्रापसे एक प्रश्न पूछती हैं। श्राप सम्यक्रपेग् विचार करके उत्तर दें, श्रार्थ! क्या वृज्जिसंब ने

कभी भी अजानशत्रु के मगभ पर ब्राक्रमण किया है ?"

रत्नकीर्ति मानो ग्राहत हो गए। वे वत्मला की मूर्खता पर हु स्त्र प्रकट करते हुए वोले: "बात का प्रसंग परिवर्तित मन करो, वत्सले! ग्राक्षमरण् किसने किया ग्रीर किस पर हुग्रा, यह गवेषणा करना गवेथा प्रप्रयोजनीय है। इस समय वस्तुस्थिति यह है कि वृज्जिसघ तथा कोनल की परस्पर मैंवी के कारण मगध ग्रातिङ्कृत है।"

"यह क्या वस्तुस्थिति नहीं है कि मगध के प्रनवरत प्राक्रमण से ग्रातिङ्कृत होकर ही वृज्जिसंघ ने कोसल से मैत्री की है ?"

"वे सब अतीत की बातें है, बत्सले ! उनका स्मरम् करके, वर्नमान में अपने दृष्टिकीए। को दूषित नहीं करना चाहिए।"

"श्रापकी शिक्षा में सार है, आर्थ ! अजातशत्रु आपका श्रिभिन्न भिन्न है। उसको श्राप समभा दीजिए कि, बीती बाते विमार कर, वर्तमान मं वृज्जिसघ के विरुद्ध अपना सँन्य-संगठन बन्द कर दे। में आपको विश्वाम दिलाती हूँ कि वृज्जिसंघ, प्रतिपल, शान्ति-स्थापना के लिए मर्वथा प्रस्तुत है।"

"ग्रव तो मगधराज को मनाने का एक ही मार्ग है—वृज्जिमंत्र के पाटलिग्रामस्य सैन्य का सम्पूर्ण ग्रपसररा।"

वत्सला का मन घोर ग्लानि से तिक्त हो गया । वे, इस विवाद को श्रागे बढ़ाकर, श्रपने त्रास में वृद्धि करना नहीं चाहती थीं । श्रतएव वे मौन हो गई श्रौर वहाँ से उठकर चले जाने के लिए, मन-ही-मन, कोई उपक्रम खोजने लगीं ।

श्रार्य रत्नकीर्ति ने कहा : "वत्सले ! तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया ?"

वत्सला बोलीं : "ग्राप यदि सस्थांगार में उपस्थान करके यह बात कहते तो कोई लिच्छिव वृद्ध ग्रापको उचित उत्तर दे देता।"

"वह उत्तर क्या होता ?"

''यही कि स्राप स्वदेश-द्रोही हैं, लिच्छवि-कुल-कलङ्क है, वैशाली के लिए विडम्बना हैं, स्रौर…''

वत्सला ने, सहसा, अपनी वाणी पर संयम किया । किन्तु रत्नकीति

ने पूछ लिया : ''ग्रौर क्या, वस्सले ?''

वत्सला के मुख से वाग्वाण निर्गत हो गया। वे, श्रसहिष्णु होकर कह वैठीं: "श्रोर कापुरुष हैं।"

राजकुमारी ने, जाने के लिए उद्यत होकर, गात्रोत्थान किया। वहाँ म वे एक पल-भर भी रुकना न चाहती थीं। किन्तु आर्य रतनकीर्ति ने उनका आँचल पकड़ कर, गम्भीर स्वर में कहा: "तुम न जाओ, राजकुमारि! तुम यहीं वैठो। इन लिच्छिव तरुगों के साथ बैठकर उत्सव मनाओ। मैं ही चला जाता हूँ। मुभे जात नहीं था कि वैज्ञालों के राजोद्यान में, अब, आर्यश्चेटठ द्वारा आमन्त्रित अभ्यागतों का ऐसा आदर-सत्कार होता है। अन्यथा मैं भूलकर भी राजोद्यान की पूण्यभूमि को अपवित्र नहीं करता।"

श्रायं रत्नकीति उत्थान करने लगे। किन्तु तरुए समवाय ने, उनको रोक कर, एक स्वर से कहा: "ग्राप यहीं ठहरें, भार्य ! हम ग्रभी जाकर ग्रायंश्रेट्ठ से राजकुमारी के ग्रभद्र ग्राचरए। का निराकरए। मांगेंगे।"

तस्या खड़े हो गए। श्रार्थ रत्नकीति वत्सला का श्राँचल थामे उपा-सीन रहे।

राजकुमारी जैसे आकाश से गिरी हों। आर्य रत्नकीर्ति की तर्क-प्रम्माली से अतिमात्र उत्तेजित होकर, वे वस्तुस्थिति को पूर्णं रूपेण भूल चुकी थीं। उनको यह स्मरम्म ही न रहा था कि वे राजोद्यान में आम-न्त्रित अम्यागत के प्रति अनर्गल अपशब्द का व्यवहार कर रही हैं। उनको यह भी स्मरम्म नहीं रहा था कि विपक्ष की घोर से विवाद करने वाले पुरुप वृज्जिसंघ के संधि-विग्रह-महामात्य हैं। किसी ने, वृज्जिसंघ की निर्दो-पता पर आक्षेप करते हुए, वृज्जिसंघ के जन्मजात शत्रु राजगृह के राजन्य का पक्ष लिया था। और वत्सला के मुख से, अनायास ही, उस कुतर्की की भर्सना में कठोर शब्द निकल गए थे।

वस्तुस्थिति का स्मरण होते ही, राजकुमारी के पश्चात्ताप की सीमा न रही । घोर लज्जा से श्रमिभूत वत्सला के नयनों से श्रश्रु की जलधार वह चली । वे, श्रार्य रत्नकीर्ति के चरण पकड़कर, व्रार्तनाद करने लगीं : "श्रार्य ! मैंने घोर अपराध किया है। श्रापके प्रति, श्रार्यश्रेष्ठ के प्रति, वृज्जि-संघ के प्रति । लिच्छिव-मर्यादा के प्रति भी । मैं जानती हूँ कि इस श्रपराध की मार्जना सम्भव नहीं। श्राप मेरी जितनी भी भर्त्सना करें, श्रपर्याप्त होगी। मैं श्रपने श्रनाचार का श्रनुताप श्रपने हृदय में लेकर जा रही हूँ। ग्रापसे हो सके तो श्राप इस श्रवोध बालिका को क्षमा कर देना।"

ग्रार्थ रत्नकीति ने, वत्सला को उठाकर, उनकी चिबुक का स्पर्भ करते हुए कहा: "यह सब क्या कह रही हो, वत्सले? तुम लिच्छिव-दुहिता हो। तुम्हारी शिराग्रों में लिच्छिव रक्त प्रवाहित है। तुम इस प्रकार उत्तेजित न होगी तो श्रीर कौन होगा, वत्सले!"

वत्सला, अपना मुख परावृत्त करके, वोलीं: "आर्यं! अब मैं ग्रार्यं- श्रेष्ठ के सम्मुख क्या मुख लेकर जाऊँगी? वे मेरे अभद्र आचर्ग् का कथानक मुनेंगे तो उनके सन्ताप की सीमा न रह जाएगी। उन्होंने अपना सारा जीवन दु:ख फेलकर व्यतीत किया है। अब उनके अन्तिम दिनों में मेरा असयम...

"पागल न बनो, वत्सले ! यहाँ पर उपस्थित लिच्छवि-वृन्द में कोई भी इतना क्षुद्र नहीं है कि तुम्हारे विरुद्ध मियोग लेकर मार्थभेट के समीप जाए । ये सब तो हमारी म्रापस की बातें थीं । तुम समस लो कि हमारा यह वाग्युद्ध ही विजयोत्सव के उपलक्ष में हमारा मनोविनोद था।"

वत्सला ने, पुनरेरा, आर्य रत्नकीर्ति के चरण स्पर्श किए। तब वे, एक क्षरा भी रुके बिना, वहाँ से भाग निकलीं।

विजयोत्सव में अभ्यागत लिच्छिव-गगा, नाटक देखने के लिए, राजो-द्यान के प्रेक्षागृह की ओर गमन कर रहे थे। उस ओर न जाकर, वत्सला ने राजप्रासाद में प्रवेश किया। और अपने कक्ष के कपाट अवरुद्ध करके, शय्यासन पर अधोमुख शायमान हो, वे अश्रुमोचन करने लगीं।

## : २

नवागत हेमन्त की प्रभातवेला। प्रभाकर का पाण्डर प्रकाश, वैशाली ने अपने श्रालिङ्गन में श्राबद्ध करके, प्रमत्त-सा प्रसुप्त है। करकासार-से गुशोभित है महानगर के सुधा-स्नात सीध-श्रङ्ग ।

वैशाली के पूर्ववर्ती द्वार के निकट, प्रथम प्राचीर के अभ्यन्तर भ्रव-स्थित चापाल चैत्य में ग्राराधक-वृन्द का यातायात है। चैत्य की पुण्य-सलिला पुष्करिग्रा में निमज्जन। धूप, दीप, गन्ध, माल्य ग्रादि नीराजना द्वारा देवता की अर्चना । गर्भगृह के देहली-द्वार पर सश्रद्ध मस्तक-न्यास । मौन रहकर, मन-ही-मन, अगने आराध्य से वर-याचना । और अन्त में, मन्त्रोच्चार करते हुए, चैत्य की चतुर्दिक प्रदक्षिणा । प्रत्येक पूजार्थी ज्ञान्त-चित्त और गद्गद् हृदय लेकर स्वगृह की ओर प्रत्यागमन करता है ।

चैत्य के पुरस्तात्, प्रशस्त प्राराङ्ग में, सभामण्डप है। यहाँ, पुण्यपर्व के अवसर पर, मङ्गल गीत-वाद्य द्वारा देवता का स्तवन-गान होता है। धुरंधर धमाचार्य नगर में आते हैं तो उनका धर्मोपदेश भी। अन्यदिन, पूजा के लिए समागन नागरिक, पूजा समाप्त करके, मण्डप में उपासीन हो, विविध वार्त्तालाप करते हैं।

ग्राज मण्डप में एक लिच्छिति-समवाय समुपस्थित है। दस-बारह पुरुष । कतिपय पुरुप वृद्ध हैं, कतिपय वयस्थ, ग्रौर शेष सब तरुए। किन्तु चर्चा में ग्रंशग्रहए। कर रहे हैं केवल चार व्यक्ति। ग्रन्य सब थोता हैं।

एक तरुए ने कहा: "सुना है कि महास्थिवर आयुष्मान कोलिगो-धापुत्र अजातशत्रु का शान्तिसन्देश लेकर वैशाली आ रहे हैं। मगधराज " से यही आशा थी।"

एक वृद्ध मुस्कराने लगे। फिर वे बोले: "श्ररे वत्स ! यह प्रवाद है, प्रवाद। में विश्वास करने के लिए प्रस्तुत नहीं।"

एक वयस्थ ने वृद्ध से प्रश्न किया: "किन्तु, ग्रार्थ ! यह प्रवाद तो समस्त वैद्याली में विस्तार पा चुका है। ग्रापको विश्वास क्यों नहीं होता?"

वृद्ध ने उत्तर दिया: "जब तक प्रमाग द्वारा प्रवाद की पुष्टि न हो, तब तक मैं कैसे विश्वास कर लूँ ? तुम्हारे पास कोई प्रमाग हो तो प्रस्तुत करो, साम्य !"

तरुग ने कहा: ''ग्रार्य ! मैं नहीं जानता कि ग्रापको किस प्रकार का प्रमाग पाकर सन्तोष होगा। किन्तु इस विषय में यह विचारगीय है कि महास्यविर राजगृह से चारिका करते हुए ग्रा रहे हैं।''

एक दूसरा तरुग हँसने लगा। फिर उसने कहा: "यह कोई प्रमाग नहीं, सौम्य! राजग्रह से तो नित्यप्रति कोई-न-कोई श्रमगा वैशाली में आते रहते हैं।"

वयस्थ वोला : "इसमें हँसने की क्या बात है ? क्या नुम्हें यह ज्ञात नहीं कि महास्थिविर कोलिगोधापुत्र उन पञ्चशत प्रमुख महास्थिविरों में से एक है जिन्होंने राजगृह के वैभारपर्वत पर वर्षावास करके तथागत के धर्म एवं विनय का संगायन किया है ?"

दूसरे तरुए ने उत्तर दिया, "महास्थिविर की ख्याति से मैं अनिभन्न नहीं हूँ, आर्य ! वे अनुपम धर्मधर है। किन्तु यह मैं किस प्रकार मान लूँ कि वे मगधराज का दौत्यकर्म भी करोंगे ?"

प्रथम तरुगा ने कहा: "इस प्रसंग में दौत्यकर्म का प्रश्न ही नहीं उठता। मगधराज ने धर्मसंव की संगीति का ग्रातिथ्य-भार वहन किया था। महास्थिविर से उनका वार्तालाप ग्रवश्य हुग्रा होगा। उसी ग्रवसर पर मगधराज ने कुछ संकेत किया हो तो ग्रसम्भव नहीं।"

वृद्ध बोले: "सम्भव है मगथराज ने संकेत किया हो। किन्तु जब तक किसी विश्वस्त सूत्र से कुछ ज्ञात न हो तब तक, मेरे मत मे, इस प्रकार के प्रवाद उत्थापित करना दिवास्वप्न देखने के समान है।"

वयस्थ ने कहा : "प्रार्यश्रेष्ठ महाली से अधिक विश्वस्त सूत्र क्या होगा, ग्रार्थ !"

वृद्ध ने उत्तर दिया: "जहाँ तक मुभे विदित है, आर्यथेष्ठ ने तो इस विषय में अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा।"

वयस्थ बोला: "वाणी से वे सदा ही बहुत ग्रल्पभाषी रहे हैं। किन्तु उनका कार्य-कलाप उनके ग्रन्तमंन की ग्रभिन्यक्त करता रहता है।"

दितीय तरुए ने वयस्थ से पूछा: "श्रार्य! श्राप तिनक हमको यह तो समभाइए कि श्रार्यश्रेष्ठ के कौन से कार्य ने उनके किस विचार को व्यक्त किया है?"

वयस्थ ने उत्तर दिया: "विजयोत्सव के उपरान्त यह बात बैशाली में सर्वविदित थी कि आर्यश्रेष्ठ ने वर्षकार ब्राह्मण्य को, वृज्जिसंघ में शरणापन्न करने का हढ़ निश्चय किया है। हम तो प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रहे थे कि आर्यश्रेष्ठ के इस निश्चय की घोषणा, किसी समय भी, डिण्डिम-घोष द्वारा वैशाली की वीथि-वीथि में सुनाई देने वाली है। किन्तु आर्यश्रेष्ठ ने, अकस्मात्, घोषणा कर दी कि वर्षकार का निर्णय वे स्वयं न

करके, परिषद को समर्पित करते हैं। क्या तुम इतना भी नहीं समक्त सकते कि आर्यश्रेष्ठ की इस सर्वथा अभूतपूर्व घोषणा में कोई पूढ़ रहस्य विद्यमान है?"

वृद्ध वोले: "सौम्य ! हमें तो इस साधारण-सी घटना में कोई . रहस्य हिंटगोचर नहीं होता।"

प्रथम तह्या ने प्रवन किया: "क्या ग्राप यह जानते हैं कि, पूज्य प्रवेगी-पुस्तक के विधानानुसार, वृज्जिसंघ के राजा किसा भी शरणागत को ग्रभयदान दे सकते हैं?"

वृद्ध ने उत्तर दिया: "मैं भलीभाँति जानता हूँ वह विधान।"

वयस्थ ने कहा: "तो अब की बार ही आर्थश्रिष्ठ ने क्यों उस अधि-कार का स्वेच्छानुकूल उपभोग नहीं किया? इसके पूर्व वे, न जाने कितने शरणागतों के विषय में, स्वेच्छानुकूल निर्णाय कर चुके हैं। उन्होंने, इसके पूर्व, कभी भी ऐसे प्रसंग पर परिषद का परामर्श नहीं माँगा।"

द्वितीय तरुए ने उत्तर दिया: "यह तो बहुत सीधी-सी बात है, ग्रार्य! वर्षकार तो कोई साधारए शरए। गत नहीं। न उन्होंने साधा-रए मार्ग से शरए। की ग्राचना की है। उनको लेकर वृज्जिसंघ में विविध मलामत विद्यमान हैं। ऐसी ग्रवस्था में, उनका निर्एाय यदि परिषद ही करे तो सर्वथा समुचित होगा। श्रायंश्रेष्ठ ने इसी कारए। श्रपने विधानोक्त ग्राधिकार का उपभोग नहीं किया।"

प्रथम तक्या ने पूछा: "िकन्तु वर्षकार के आगमन के उपरान्त परि-षद के कई सिन्नपात हो चुके। एक भी सिन्नपात में उनके विषय में जिंदित प्रकाशित नहीं हुई। न किसी ने प्रतिज्ञा प्रस्तुत की। सुनते हैं कि महास्थिविर के आगमनीपरान्त ही परिषद इस विषय में परामई करेगी।"

वयस्थ ने तरुए का अनुमोदन करते हुए कहा : "यह भी एक पूढ़ रहस्य है जो उसी श्रोर संकेत करता है।"

वृद्ध ने पूछा : "िकस ग्रीर संकेत करता है, सौम्य !"

वयस्य ने कहा: "महास्थविर ग्रवश्य ही कोई सन्देश लेकर ग्रा रहे हैं। वह सन्देश सुने बिना परिषद वर्षकार के प्रसंग पर परामर्श करना नहीं चाहती। वर्षकार ने मगधराज के साथ ब्रोह किया है। वैशाली में जनको क्षरण देने का अर्थ होगा कि वृज्जिसंघ अजातकातु के साथ सन्धि करना नहीं चाहता । अतएव परिषद को, इस विषय में, विवेक से काम लेना होगा।"

द्वितीय तहरण बोला: "ग्राप वया यह विश्वास करते हैं [िक, मगध-राज के साथ सन्धि करने के उद्देश्य से, वृष्ण्यसंघ शरणागत को शरणा देने से विमुख हो जाएगा? यह तो उसी दिन संभव होगा जिस दिन वृष्ण्यसंघ अपनी आर्थ-परम्परा का परित्याग कर देगा, लिच्छिव-गणा अपनी मर्यादा से अष्ट हो जाएँगे। वह दिन तो अभी तक नहीं आया, आर्य!"

वयस्थ निरुत्तर होकर प्रथम तरुग की श्रोर देखने लगा। वृद्ध ने कहा: "परिषद ने अभी तक, वर्षकार के प्रसंग पर, इसीलिए परामर्श नहीं किया कि परिषद, महास्थविर का धर्मोपदेश सुनकर, वर्षकार के कृत्य में विद्यमान धर्माधर्म की विवेचना करना चाहती है। वर्षकार को वृष्णितसंघ में शरण देने के विषय में कोई धर्मसंकट नहीं। किन्तु वे केवल शरण पाने के लिए ही वैशाली में नहीं आए। उनको वृष्णितसंघ में कोई उचित पद पाने की भी आशा है। किन्तु वर्षकार का स्वामीद्रोह यदि परिषद के मत में धर्मानुकूल नहीं तो वृष्णितसंघ उनको किसी पद पर आरूढ़ न कर सकेगा।"

प्रथम तह्या ने प्रसंग-परिवर्तन करके कहा : "मैं नहीं जानता कि मगधराज ने, महास्थिवर के माध्यम से, कोई शान्ति-सन्देश प्रेषित किया है ग्रथवा नहीं । वह गौएा प्रसंग है । मुख्य प्रसंग तो यह है कि मगधराज शान्ति की ग्रभीप्सा करते हैं ग्रथवा नहीं । यदि वे शान्ति के ग्रन्वेषी हैं तो उनका शान्ति-सन्देश भी किसी दिन ग्राएगा ही ग्राएगा।"

द्वितीय तच्या ने वयस्थ से पूछा : "श्रापका इस विषय में क्या मत है ?"

वयस्थ ने उत्तर दिया: "मुफे तो कोई संशय नहीं कि मगधराज शान्ति चाहते हैं।"

वृद्ध ने प्रश्न किया : "प्रमाण ?"

वयस्थ कहने लगे: "प्रमारा प्रचुरतर हैं, ग्रार्थ ! मगध के साथ

हमारा संग्राम नौ वर्ष से चल रहा है। प्रत्येक वर्ष, कार्तिक की पूरिएमा ग्राते ही, वैशाली मे यह समाचार ग्रा जाया करता कि मगध की वतु-रिद्गिएगी राजगृह से पाटलिग्राम की ग्रोर प्रयाण कर रही है। इस बार मार्गशीर्ष का प्रथम पक्ष व्यतीत हो चला। किन्तु ग्रभी तक वृज्जिसंघ के विरुद्ध मगध के ग्रभियान का कोई समाचार वैशाली में नहीं प्राप्त हुग्रा। मगधराज की ग्रोर से कोई संकेत नहीं कि वे वृज्जिसंघ से विग्रह करना चाहते है।"

द्वितीय तक्सा हँसने लगा। फिर वह बोला: "राजगृह में चतुरिङ्गिस्ति तो ग्रव की बार भी ठीक समय पर ही सजी थी। किन्तु, श्रकस्मात्, मगध-राज को ग्रपने पश्चिमवर्ती प्रत्यन्त की ग्रोर जाना पड गया। ग्रन्थथा वह चतुरिङ्गिसी ग्रभी तक कभी की पाटलिग्राम में पहुँच चुकी होती।"

वयस्थ ने कहा: "मैं नहीं मानता। यदि मगध का पश्चिमवर्ती प्रत्यन्त ग्राकान्त हुग्रा होता तो इस तर्क में कुछ सार हो सकता था कि मगध-राज विवश होकर ही पाटलिग्राम की भीर प्रयागा नहीं कर पाए। किन्तु मगधराज तो ग्रपने मित्र भगगगा की सहायता करने के लिए पश्चिम की श्रोर गये है। वे वृज्जिमंघ से विग्रह करना चाहते तो पाटलिग्राम श्राने, के लिए वे सर्वथा स्वतन्त्र थे।"

वृद्ध बोले: "यह तुम्हारी भूल है, सौम्य! मगधराज वस्तुतः भर्ग-गरा की सहायता करने के लिए विवश है। ग्राज यदि वत्स भर्ग जनपद पर विजय पा लेता है तो कल वह भगध पर ग्राक्रमरा करेगा। भर्गगरा की सहायता करके मगधराज ग्रपना ही परित्रारा कर रहा है।"

प्रथम तरुण ने वयस्थ के समर्थन में कहा: "ग्रार्थ! ग्रापको यह तो स्वीकार करना ही होगा कि मगधराज वृज्जिसंघ की ग्रीर संयम का ग्राच-रिंग कर रहे हैं। मगधराज में इतना सामध्यं ग्रवश्य है कि वे एक ग्रन्थ सेना सजाकर पाटलिग्राम की ग्रीर प्रेषित कर दें। ग्रव की बार तो पाटलिग्राम की ग्रीर उनका ग्राभियान ग्रीर भी ग्रानिवार्य था। लिच्छिवि-गर्ग ने छल से मागध दुर्ग का वर्षर्ग किया है। मगध के गर्वान्वित महाराज को यह सहन नहीं होना चाहिए। किन्तु जान पड़ता है कि मगधराज वृज्जिसंघ के साथ गान्ति-स्थापना के लिए लालायित हैं। इसीलिए

वे संयम का ग्राचरण कर रहे हैं।"

वयस्थ अपने युक्तितक पर सुग्ध होकर बोले: "गतवार, वृज्जिसंघ के साथ युद्ध करते-करते, उनको कोसल से विग्रह-रत होना पड़ाथा। तब न्भी उनकी पाटलिग्रामस्थ सेना अपने स्थान पर अचल रही थी। राजगृह से एक अन्य सेना वाराग्गसी की श्रोर गई थी। यब की वार भी, मगध-राज यदि इच्छा करते तो एक सेना पाटलिग्राम की श्रोर प्रेषित कर सकते थे। अन्ततः, भगंगण् की सहायता के लिए, मगबराज को विपुल वल की श्रावश्यकता तो नहीं ही थी।"

द्वितीय तरुए। ने एक वार वृद्ध की ग्रोर देखा। फिर वह कहने लगा: "संयम ग्रोर शान्ति की ग्रभीष्सा तो एक बात नहीं है, ग्रायं! मगधराज ने संयम से काम लिया है, इसलिए वृज्जिसंघ को चाहिए कि वह ग्रौर भी सावधान हो जाए। ग्राततायी द्वारा ग्राचरित संयम उसके ग्रमंयम की ग्रपेक्षा ग्रधिक घातक होता है।"

वयस्थ ने उत्तर दिया: "मेरे मत में तो अजातशत्रु आततायी नहीं हैं। वे वृज्जिसंघ से विग्रह करते रहे हैं, ग्रौर सम्भव है कि भविष्य में भी अनेक वर्ष तक करते रहें। किन्तु इसी कारण उनको आततायी कह देना ग्रन्थाय है। धर्मसंघ का आतिथ्य-सत्कार आततायी द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकता।"

वृद्ध बोले: "तुम धर्ममंघ की बात कहते हो, सौम्य ! तुमको क्या स्मरण नहीं कि भगवान के जीवनकाल में ही अजातशत्रु ने धर्मसंघ का बद्धाञ्जलि उपासक बनने का आडम्बर रचा था। अपनी अमात्य-परिपद के साथ जीवक कौमारभृत्य के आस्रवन में जाकर उसने, शील, प्रज्ञा श्वं समाधि के विषय में भगवान का पावन प्रवचन मुना था। किन्तु उसके परिणामस्वरूप क्या उसका कलुपित हृदय शुद्ध हुमा ? वृज्जिसंघ पर अनय-व्यसन आपातित करने का अपना दुष्ट मनोरथ क्या उसने त्याग दिया ? निरपराध लिच्छवि-गण के निर्थक रक्तपात से क्या वह विरत हो गया ?"

द्वितीय तरुए ने, वृद्ध के समर्थन में, कहा : "तदनन्तर भगवान वैशाली में त्राए थे। मैंने स्वयं एक संघस्थविर से अजातशत्रु के विषय में प्रक्त पूछा था कि भगवान की शरण में स्राकर भी मगधराज ध्रपनी हिस्नवृत्ति से विरत क्यों नहीं हुस्रा ?"

वयस्थ ने व्यग्न होकर पूछा: "स्थिवर का क्या उत्तर था, सौम्य?"
दितीय तक्एा ने उत्तर दिया: "स्थिवर के कथनानुसार, जब म्रजात मात्रु ग्राम्नवन से चला गया तब भगवान ने भिक्षुमंघ को सम्बोधित करके कहा था: 'भिक्षुगएा! इस राजा के संस्कार शुभ नहीं हैं। यह राजा मन्दभाग्य है, भिक्षुगएा! यदि इस राजा ने म्रपने धर्मप्राग् पिता की हत्या न की होती तो इसको, इसी भ्रासन पर बैठे-बैठे, विमल धर्मचक्षु प्राप्त हो जाता।' भगवान के इस निर्णय के उपरान्त, ग्रजातशत्रु के विषय में कुछ भी कहने के लिए नहीं रह जाता।"

वयस्थ का मुख, सहसा, करुणा से द्रवित हो गया। जैसे मन-ही-मन वह ग्रजातशत्रु के मन्द भाग्य पर महान दुःख श्रनुभव कर रहा हो। तब वह बोला: "मगधराज श्रवश्य ही मन्दभाग्य हैं। ग्रन्यथा, तथागत, ग्रर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध, विद्या-श्रावरण-युक्त सुगत, लोकविद्, पुरुषों का दमन करने वाले श्रनुत्तर दम्यसारिथ, देव एवं मनुख्यों के शास्ता की शरगा में जाकर वे श्रवश्य पाप से मुक्त हो जाते। श्रवश्य ही मगधराज के संस्कार शुभ नहीं।"

ग्रपने सहकारी को विषक्ष की ग्रोर ग्राकृष्ट होते देखकर, प्रथम तरुए किंचित क्षुच्य हो गया। वह ग्रपने स्वर को प्रखर करके कहने लगा: "भगवान ने एक समय जो कुछ मगधराज के विषय में कहा वह उस समय सत्य था। किन्तु ग्राज वह सत्य नहीं। भगवान के विनय-धर्म का प्रताप ही कुछ ऐसा ग्रप्रतिहत है कि उसकी शरए। में ग्राने वाले घोर पापिष्ठ का भी परित्राए। हो जाता है। क्या ग्रंगुलिमाल के पाप नहीं, धुले?"

वृद्ध बोले: "भगवान के विनय-धर्म का प्रताप ग्रमोघ है। इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। किन्तु भगवान ने कर्मबन्धन का विधान भी तो माना है। किसी-किसी का कर्मबन्धन इतना कूर होता है कि एक जन्म में उसका क्षय नहीं हो पाता। राजगृह का पितृघातक, नरसंहार-लोलुप राजन्य भी ऐसा ही बद्धजीव है।"

प्रथम तरुए और भी क्षुब्ध हो उठा। वह बोला: "द्यार्य ! ग्राप भगवान के विनय-धर्म की व्याख्या न करे। इस विषय में केवल भगवान का वचन ही प्रमारा है।"

🤹 घृद्ध ने उत्तर दिया : ''ग्रजातशत्रु के विषय में भगवान का जो वचन उपलब्ध है उसका तुम प्रत्याख्यान करते हो । तदुपरान्न तो उनके वचन की ब्याख्या का ही ग्राश्रय लेना होगा ।''

प्रथम तरुए ने कहा: "प्रच्छा, व्याख्या ही सही, स्रार्थ ! स्राप ही बतलाइए कि भगवान ने, पत्र्वात्ताप द्वारा, पापी के हृदय-परिवर्तन की निश्चित मानी है स्रथवा नहीं ?"

वृद्ध बोले : "मानी है, सौम्य ! किन्तु.....

प्रथम तरग्ए बीच में ही बोल उठा: "यब 'किन्तु' के लिए क्या स्थान रह जाता है ? सिद्धान्त, सिद्धान्त है।"

द्वितीय तरुगा ने कहा : "सिद्धान्त ही सही, सौम्य ! वास्तविक प्रश्न <sup>प</sup>तो यह है कि क्या श्रजातशत्रु के हृदय में पश्चात्ताप जागा है ?"

प्रथम तरुरा ने असिहिप्सा होकर उत्तर दिया: "यह भी कोई प्रवन है भला ? यदि मगधराज के मानस में पश्चात्ताप न हुआ होता तो वे धर्मसंघ की सेवा क्यों करते ? वत्सराज उदयन ने तो धर्मसंघ की सेवा नहीं की । अवन्तिपति महासेन प्रद्योत भी चण्ड के चण्ड ही रह गए।"

वयस्थ ने, गम्भीर होकर, कहा: "हाँ, यह बात भी सर्वथा विचारगीय है। ग्रजातशत्रु ने एक समय धर्मसंघ से दाक्गा द्रोह किया था। संघमेदक देवदत्त से मिलकर भगवान की हत्या का कुनक रचा। भगवान के ऊपर नडिगिर गजराज छोड़ा। भगवान से विद्वेप करके निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र, पूर्ण कुश्यप, मक्षलि गोशाल, ग्रजित केशकम्बली, प्रकुष कात्यायन, संजय वैलयिटपुत्र ग्रादि ग्रनेक श्रन्य-तैर्थिकों का पोषण किया। ये सब कौछत्य करने के उपरान्त यदि वे धर्मसंघ की शरण में ग्राए हैं तो हृदय में प्रवाहित पश्चात्ताप से प्रेरित होकर ही। ग्रन्य कोई कारण ही नही हो सकता।"

द्वितीय तरुण बोला : "यह भी तो सम्भव है कि धर्ममंघ का प्रताप देखकर, धर्मसंघ के विमलयश से लाभान्वित होने के लिए ही, अजातशत्रु धर्मसंघ की शरण में आने का मिथ्याचार कर रहा हो।" वयस्थ ने पूछा: "धर्मसंघ की शरए में श्राकर, धर्मलाभ के श्रतिरिक्त, श्रन्य किम लाभ की श्राशा की जा सकती है?"

हिनीय तम्मा ने उत्तर दिया: ''वर्ममंघ के निर्व्याज श्रनुयाइयों के साथ प्रवञ्चना की जा सकती है।''

प्रथम तरुग को, सहसा, कोघ या गया। वह द्वितीय तरुग की मर्त्सना करता हुया बोला: "दुर्भावना का यह ग्रक्षय विष अपने अन्तर में संचित करके, तुम भगवान के धर्मवचन के साथ प्रवञ्चना कर रहे हो। धर्मसंघ के एक अन्य उपासक के प्रति इतने मशंक व्यक्ति को धर्मवचन का ग्राश्यय नहीं लेना चाहिए। तुम या तो धर्मवचन को समभते ही नहीं भ्रथवा. जान-वूभकर, ग्रथं का अनर्थं कर रहे हो।"

वयस्थ ने भी द्वितीय तरुण से कहा : "यह सत्य है, सौम्य ! धर्मवचन में विश्वास करने वाले को किसी के प्रति विद्वेष नहीं करना चाहिए।"

वृद्ध हँसने लगे। फिर वे, दितीय तहण के स्कन्य का सस्नेह स्पर्श करके. वोले: "मौम्य ! धर्मवचन में विश्वास करने वाले को अपने दोनों" नेत्र निमीलित करके ही लोकयात्रा करनी चाहिए। एक भी नेत्र खुलते ही संसार में भरा अन्याय-अविचार उसको अस्थिर कर सकता है। धर्मवचन के अनुसार, धर्मप्राण व्यक्ति के लिए, नेत्रोन्मीलन से बढ़कर महापातक नहीं। यदि कोई दुराचारी उससे दुराग्रह करे कि नेत्रोन्मीलन करके एक बार वस्तुसन्य को भी हृदयङ्गम कर लो, तो धर्मप्राण मनुष्य का कर्तव्य है कि कृद्ध हो जाए। धर्मवचन के पालन का, धर्मवचन का यथार्थ अर्थ जानने का, एकमात्र पुण्य-परिगाम है कोध। धर्मप्राण व्यक्ति नेत्रोन्मीलन करे तो कोध से आरक्त करके। अन्यथा उसकी धर्मसाधना ही व्यर्थ हो गई।"

प्रथम तरुए ने और भी कुढ़ होकर कहा: "श्रार्य! श्राप मेरा उप-हाम कर रहे हैं। श्राप सम्भवतः यह नहीं जानते कि मैं कौन हूँ।"

वृद्ध मे कहा : ''ग्रपना परिचय दे दो, सौम्य ! मैं तुरन्त जान जाऊँगा कि तुम कौन हो ।''

प्रथम तरुण ने गर्व से वक्ष विस्फारित करके उत्तर दिया : ''मैं इसी वर्ष विदेश-यात्रा से प्रत्यागत हुम्रा हूँ । मेरी समस्त शिक्षा-दीक्षा तक्षशिल में 'हुई है। मैने ग्रायिवर्त के श्रनेक राष्ट्र एवं महानगर देखे हैं।"

वृद्ध ने कहा: "तब तो मैं तुम से क्षमा माँगता हूं, सौम्य! मैं तो सम-भता था कि तुम लिच्छिव हो। इसीलिए मैं तुम से दो बात करने के "लिए तत्पर हो गया। यदि मुक्तको ज्ञात होता कि तुम लिच्छिव नहीं हो तो मैं ऐसी भूल न करता।"

प्रथम तरुएा, ग्रपने स्वर को उच्च करके, बोला : "यह ग्राप वया कह रहे हैं, ग्रार्य ! मैं, उभय पक्ष से सुजात, लिच्छिव कुलपुत्र हूं।"

वृद्ध ने, गम्भीर होकर, कहा : "होगे किसी दिन । जिस दिन लिच्छित्र माता ने तुम्हारा गर्भ वहन किया था । किन्तु तदनन्तर तो अनेक समय अतीत हो चुका, सीम्य ! तदनन्तर तुम तक्षशिला में तिक्षत हो चुके हो । तुम्हारा आननेन्दु अवश्य लिच्छित-वंश की आकृति लिए है । किन्तु तुम्हारा मानस, तुम्हारी बुद्धि—ये दोनों तो अब लिच्छित नहीं रहे।"

प्रथम तरुए अपने पक्ष में कुछ श्रौर कहना चाहता था। किन्तु वृद्ध उठकर खड़े हो गए। साथ ही वह सभा भी भंग हो गई।

किन्तु वैसी सभा श्रव वैशाली की वीथि-वीथि में हो रही थी। वैशाली के श्रावास-श्रावास में उत्थापित था वह विवाद।

विवाद का सूत्रपात इस प्रवाद से हुआ था कि महास्थिविर आयुप्मान कोलिगोधापुत्र, मगधराज अजातशतु का शान्ति-सन्देश लेकर, राजगृह
से वंशाली की श्रोर चारिका कर रहे हैं। किन्तु जैसे-जैसे विवाद का
विस्तार होता गया, वैसे-वैसे उसका रूप भी परिवर्तित होता गया। अन्ततः
विवाद इस विषय पर होने लगा कि एक समय जो मनुष्य पापी रहा
है वह, धर्मसंघ की शररा में ग्राकर, धर्मबुद्धि बन सकता है अथवा नहीं।

महास्थिविर ने वैशाली में पदार्पण किया तब तक वैशाली में दो दल
वन चुके थे। एक दल का मत था कि धर्मसंघ की शररा लेने वाले पापी
का भी हृदय-परिवर्तन सम्भव ही नहीं, सर्वथा अवस्यम्भावी है। दूसरे
पक्ष का मत था कि धर्मसंघ के धर्मापदेश को हृदयङ्गम किए बिना ही,
धर्मसंघ के यश से लाभ उठाने की मनोवृत्ति से जो मिथ्याचारी धर्मसंघ
की शररा में ग्राता है, उसका हृदय-परिवर्तन ग्रसम्भव है। ऐसे धर्मध्वजी
उपासकों की श्रोर से धर्मसंघ को सावधान रहना चाहिए। ग्रन्यथा धर्म-

संघ स्वयं दूषित हो जायेगा।

प्रथम पक्ष का ग्रवलम्बन लेने वाले लिच्छिवि ग्रधिकतर वे थे जिनकी शिक्षा-दीक्षा, वैज्ञानी के बाहर, तक्षशिला, साकल, काम्पिल्य, कौशाम्बी ग्रथवा उज्जयिनी में हुई थी। दूसरे पक्ष का ग्रवलम्बन लेने वाले लिच्छिवि-र गगा में से, ग्रधिकांश ने, कभी विदेश-यात्रा नहीं की थी।

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को कूपमण्डूक कह कर उसका तिरस्कार किया। द्वितीय पक्ष ने प्रत्युत्तर में कह दिया कि प्रथम पक्ष का ग्रवलम्बन करने वाले लिच्छिवि-वंश के वंशज हो नहीं हैं।

दोनों पक्ष धर्मसंघ की दुहाई दे रहे थे। और दोनों ही, आयुष्मान कोलिगोधापुत्र के वैशाली-आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

## : 3

मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष । प्रतिपदा की तमस्विनी श्रवनितल पर श्रवतरण कर रही है। विधु के स्वागन में हर्प-विह्नल वियतिवधू के कज्जल-कृष्ण श्रश्रुपात-सी। तारिका-कुमुम-दल से सजाया गया है वियतिवधू का केश पाश्च । श्रीर उसका सीमन्त स्वर्णङ्का के शेखरापी इसे सुशोभित है।

वैशाली के उत्तरवर्ती महावन में, विटपवरूथ एवं लतावितान, ग्रन्त-रिक्ष में ग्रवरूढ़ प्रेतप्रतिमाग्नों ने प्रश्लय हैं। भय से ठिठुर कर ठहर गया है निसर्ग-चंवल वातास। विहग-कुल ग्रपने नीडदुगें में छुपा बैठा है। ग्रालराजि कुमुद-दल की कारा में। चतुर्दिक निस्सीम निस्तब्धता का निर्द्वन्द्व साम्राज्य है।

वैशाली के उपासकवृत्व धर्मसंघाराम क्टागार-शाला, की श्रोर गम-नोत्सुख हैं। दल-पर-दल। क्षत्रिय, गृहपति, कर्मकार। स्त्री तथा पुरुष। तक्षा, वयस्य, वृद्ध। मन्द्र-पदचाप। मीतमुख। श्रद्धा-सम्पन्न मानस कर।

भिक्षु संघसंकुल हैं संघाराम के आगार एवं अलिन्द । वर्षावास की प्रव रगा के उपरान्त, वृज्जि महाजनपद के प्रान्त-प्रान्त से धर्मसंघ के श्रमण, वैशाली में आए हैं । तहगा-भिक्षु । संघस्यविर । नव-प्रव्रजित । चिर-उपसम्पन्त । सूत्रघर । विनयधार । धर्मकथिक । धर्मसंघ की प्रथम संगीति में श्रंशग्रहण करके प्रत्यागत, महास्थविर श्रायुष्मान भद्रिय कोलिगोधापुत्र का दर्शन करने के लिए। उनके विमल वचन सुनने के उद्देश्य से।

ग्राज, संघाराम की उपस्थानशाला में, महास्थिवर कोलिगोधापुत्र धर्मोपदेश देंगे। महास्थिविर, मगध महाजनपद की ग्रोर से चारिका करते ्रह्रुए, ग्राज ही वैशाली में पधारे हैं। वे धर्मसंघ के सुविख्यात धर्मधर हैं।

महास्थिवर, अनेक वर्ष पूर्व, धर्मसंघ में प्रव्रजित हुए थे। भगवान के परमित्रय उपस्थायक, अग्रुष्मान आनन्द, के साथ। प्रव्रजित होने के पूर्व वें शाक्यसंघ के मूर्धाभिषिक्त राजा थे। भगवान ने, शावस्ती के जेतवन में विहार करते समय, अपने श्रीमुख से भिक्षुसंघ को प्रज्ञापित किया था कि उनके अनुरक्तिज्ञ, उच्चकुलीन भिक्षुश्रावकों में आयुष्मान भिद्रय अग्रगण्य हैं।

धर्मोपदेश का काल जानकर, महास्थिवर ने उपस्थान-शाला में प्रवेश किया। वे शाला के मध्यवर्ती स्तम्भ का आश्रय लेकर, पूर्वीभिमुख उच्च श्रासन पर उपासीन हो गए। भिक्षुसंघ ने भी उनके पृष्ठदेश प्रें श्रासन ग्रहण किए। तब एक श्रोर खड़े उपासक एवं उपासिकाएँ, भिक्षुसंघ सहित महास्थिवर की वन्दना करके, श्रपने-श्रपने श्रासन पर वैठने लगे। उपस्थानशाला तैलप्रदीप-माला के प्रकाश से श्रालोकित थी।

महास्थिविर ने, एक वार, श्रपनी मैत्रीपूर्ण दृष्टि से उपासक-बृन्द की श्रोर देखा। फिर वे मृदुल, गम्भीर वाणी में बोले: "वैशाली के महाभाग नागरिक-वृन्द! श्रापको इस श्रिक क्चन से तथागत के किस श्रमृत-वचन का श्रनुशावण अपेक्षित है?"

प्रत्युत्तर के लिए उत्तिष्ठ पुलोमजा ने, बद्धाञ्जलि होकर, विनीतं स्वर में निवेदन किया: "भन्ते! वैशाली के लिच्छवि-वृत्द अपने नगर में ग्रापका स्वागत करते हैं। विशेष रूप से इसलिए कि ग्राप, मगधराज ग्रजातशत्रु वैदेहीपुत्र द्वारा वृज्जिसंघ के प्रति प्रेषित, शान्ति-सन्देश लेकर ग्राए हैं। लिच्छवि-गर्ग.....

महास्थिविर ने, अपना दक्षिए। हस्त उत्थापित करके, पुलोमजा को रोक दिया। उनके शान्त, स्निग्ध मुखमण्डल पर स्मित की एक क्षीए। रेखा उभर श्राई। वे कहने लगे: "मत ऐसा कहो, लिच्छिवि-कुमारि! मैं भगवान के विनयधर्म का विनीत श्रनुयायी मात्र हूँ। श्रागार से श्रना- गारिक होकर, भगवान द्वारा विहित ब्रह्मचर्य का चरण करता हूं। किसी राजा अथवा राष्ट्र के संधि-विग्रह-चक्र से मेरा कोई सम्पर्क नहीं। भग-वान द्वारा ऋषिपन्तन मृगदाव में प्रवर्तित धर्मचक्र ही मेरे लिए एकमात्र प्रमाण है। मैं भला किस प्रकार मगधराज अजातशत्रु वैदेहीपुत्र का सन्देशवाहक हो सकता हुँ?"

किन्तु पुलोमजा ने, महास्थिवर का कथन समभे बिना ही, प्रश्न किया: "भन्ते! विगत वर्षावास में, मगधराज ने राजगृह में समवेत स्थिवर-संघ का ग्रातिथ्य-सत्कार किया था। ग्रापका, ग्रवश्य ही, उनसे वार्तालाप हुन्ना होगा।"

महास्थिवर ने उत्तर दिया: "लिच्छिव-कुमारि भगवान का मङ्गल यश श्रार्यावर्त में ऐसा प्रसारित है कि उनका भिक्षुसंघ जहाँ भी वर्षावास करे, वही पर, भिक्षुसंघ को श्रावास, पिण्डपात तथा चीवर उपलब्ध हो जाते हैं।"

"मगधराज ने श्रापसे क्या कहा है, भन्ते !"

"मगधराज से मेरा साक्षात् नहीं हुमा, लिच्छवि-कुमारि ! वह श्रपने प्रासाद में रहा ग्रौर मैं वैभारपर्वत की शतपर्णी गिरिग्रहा में।"

समीप ही उपासीन आर्य रत्नकीर्ति ने, पुलोमणा का हाथ खींच कर, उसे बैठा दिया। आर्य रत्नकीर्ति के मुख पर घोर निराशा का विषाद अङ्कित था।

एक और उपामीन राजकुमारी वत्सला, मुख पर आंचल रख कर, उमड़ती हुई हॅसी का संवरण कर रही थीं। विवाद-ग्रस्त उपासकवृन्द एक-दूसरे की श्रोर देख रहे थे। उपस्थान शाला में, वादी एवं प्रतिवादी, दोनों ही दल विद्यमान थे।

किसी अन्य उपासक को कुछ कहते न पा कर, राजकुमारी वरसलों ने उत्यान किया। पुलोमजा की पराजय देख कर उनका मन प्रसन्न हो उटा था। किन्तु, अपने मुख पर गाम्भीयं धारण करके, राजकुमारी ने शान्त, संयत स्वर में प्रस्त पूछा: "भन्ते! वैशाली की वीथि-बीधि में, कई दिन से, एक विवाद उत्थापित है। एक पक्ष का आग्रह है कि धर्मनष की गरण लेने वाला मनुष्य यदि एक समय आततायी भी रहा हो,

तो भी उसके मानस में धर्म-युद्धि का उदय अवश्यम्भावी है। प्रतिवादी पक्ष का मत है कि कुटिल हृदय से धर्मसंघ की शरग लेने वाले धर्म- ध्वजी मनुष्य में धर्मबुद्धि जन्म नहीं ले सकती। भन्ते! अब इस प्रसंग

महास्थविर ने उत्तर दिया : "राजकुमारि ! धर्म-सम्बन्धी विवाद उपस्थित होने पर, धर्मसंघ प्रमागा है । धर्मसंघ का स्थविर नहीं ।"

राजकुमारी, एक क्षरण के लिए, असमंजस में पड़ गई।

तब पुलोमजा ने, उत्थान करके, कहा: "भन्ते! राजकुमारी ने भ्रापके समक्ष यह निवेदन नहीं किया कि विवाद मगधराज प्रजातकाशु वैदेहीपुत्र के विषय में उत्थापित हुआ है। मगधराज एक समय धर्ममंघ से विद्येप करते थे। तदनन्तर वे, भगवान की शरग में जाकर, धर्मसंघ के उपासक वने। क्या भ्रमसंघ के उपासक मगधराज भ्रजातकाशु भव धर्मप्राग् नहीं हैं, भन्ते! आप इस प्रश्न का उत्तर भ्रवश्य दें। वृज्जिसंघ के लिए, भ्रधुना, यह प्रश्न जीवन-मरग का प्रश्न है।"

महास्यविर बोले : "लिच्छविकुमारि ! मगधराज ग्रजातशत्रु का बाह्याचरण धर्मसंघ के प्रति सर्वथा सम्यक् है ।"

वत्सला ने पुछा: "भीर उनका अन्तः करगा, भन्ते !"

महास्थविर, एक क्षारा मीन रहकर, कहने लगे : ''मनुष्यमात्र के अन्त:-कररा को जान लेने का अनु । म सामर्थ्य केवल शास्ता में था, राजकुमारि ! धर्मसंघ का भिक्षु, किसी के अन्त:करा के विषय में न जानता है, न कहना है।'

वत्सला बोलीं: "भन्ते! शास्ता ने तो कहा था कि मगधराज मन्द-भाग्य है, मगधराज के संस्कार शुभ नहीं।"

महास्थिवर ने कहा: "राजकुमारि! मगधराज जब, प्रथम वार, शास्ता के समीप उपस्थित हुआ तब मैं भी शास्ता के पृष्ठदेश पर उपासीन था। शील, प्रज्ञा तथा समाधि के विषय में शास्ता के शिक्षापद सुन कर, जब मगधराज जाने लगा तब शास्ता ने उससे कहा था: 'महाराज! अपनी मूर्खता, मूढ़ता एवं पाप से प्रेरित होकर जो तुमने अपने धर्मशाण धर्मराज पिता की हत्या की. सो तुमने महान अपराध एवं पापर्जकया। किन्तु, महाराज! तुम अपने पाप को स्वीकार करके, भविष्य में संयम-

पूर्वक रहने की प्रतिज्ञा करते ही, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूँ।
यदि कोई अपने पाप को समसकर, स्वीकार करके, सविष्य में उस पाप
को न करने और धर्माचरण करने की प्रतिज्ञा करता है, तो आर्थधर्म में,
यह उसकी वृद्धि ही मानी जाती है। राजकुमारि ! भगवान ने जिसे
मनुष्य को क्षमा कर दिया, वह मनुष्य संसार के प्राणीमात्र द्वारा क्षम्य है।"

ग्रजातरात्रु के विषय में भगवान का यह क्षमादान, वैशाली के किसी लिच्छिवि को विदित नहीं था।

पुलोमजा ने, विजयगर्व से वक्ष विस्फारित करके राजकुमारी की ग्रोर इज्जित करते हुए, महास्थिविर से प्रार्थना की: "भन्ते! ग्राप वृज्जि-संघ की राजकुमारी वत्सला को शिक्षित करें, श्रनुशासित करें कि मगध-राज ग्रजातशत्र वैदेहीपुत्र के प्रति ये ग्रपना दुर्धर्ष दौर्मनस्य त्याग दें। राजकुमारी द्वारा पोषित एवं विधित वैर की विह्नज्वाल से वृज्जि महा-जनपद की प्रजा प्रताडित है, संवापित है, संत्रस्त है, सशंङ्क है, भयभीत् है। राजकुमारी ग्रनवरत यत्नशील हैं कि वैर की यह ज्वाल जलती रहे, शान्त न होने पाए। भन्ते! ग्राप इन्हें सुबुद्धि प्रदान करें! भन्ते ग्राप सर्वथा समर्थ है।"

महास्थिवर ने अपना मुख अवनत कर लिया। वत्सला के प्रति परि-क्षिप्त पुलोमजा के वाग्वागा ने मानो उनका अपना हृदय वेध दिया हो।

बत्सला ने, श्रात्मत्राम् के लिए श्रथवा श्रात्ममार्जना करते हुए, एक शब्द भी नहीं कहा। वे मौन रहकर, विपण्ण-मुख, श्रपने शासन पर उपा-सीन हो गई। उपस्थानशाला का वातावरण, न जाने कैसी एक कदर्यता से कण्टिकत हो उठा।

किन्तु पुलोमजा ने, एक क्षण उत्तर की प्रतीक्षा करके, प्रपनी प्रार्थनी की पुनरावृत्ति कर डाली। वह महास्थविर को सम्बोधित करके बोली: "भन्ते! ग्राप राजकुमारी को ग्रवश्य शिक्षित करें, ग्रनशासित करें!"

अन्तनः, महास्यविर ने, अवनत-मुख रहकर ही, गम्भीर वागी में कहा: "विच्छविकुमारि! वृज्जिसंघ की राजकुमारी स्वयं अभिज्ञ है। वह शुद्ध हृदय से धर्मसंघ की शरण में आई है। राजकुमारी से किसी को भय नहीं। लिच्छवि-कुमारि! लिच्छवि-गण स्वयं अभिज्ञ हैं। लिच्छवि- गरा पर सदैव भगवान की अपूर्व अनुकम्पा रही थी। लिच्छवि-गरा को मैं क्या शिक्षित करूँगा, मैं क्या अनुशासित करूँगा ?"

पुलोमजा ने राजकुमारी की ग्रोर ग्रभिमुख होकर कहा:
, "राजकुमारि ! क्या ग्रापने सुना कि महास्थिविर क्या कह रहे हैं ?"

राजकुमारी ने उत्तर नहीं दिया । वे, अवनत-मुख, अपने आसन पर उपासीन रहीं ।

पुलोमजा ने, विजयोन्मत्त हिष्ट से एक वार उपस्थान-शाला में उपस्थित उपासक-वृन्द की और देखकर, अपना आसन ग्रहण किया। उसको विश्वास था कि महास्थविर ने उसके कथन का अनुमोदन किया है।

तब, महास्थिवर ने मुख उन्तत करके कहा : "वैरत्याग के विषय में, भगवान ने कौशाम्बी के धोषिताराम में, भिक्षुसंघ को सम्बोधित करके, दीर्घायु जातक कहा था । स्राज मैं, वैशाली के महाभाग नागरिकों को, वह जातक सुनाऊँगा।"

उपासक-वृन्द एवं भिक्षु-संघ सावधान हो गए। और महास्यविर, विनीत स्वर में, दीर्घायु जातक-कथा का अनुश्रावण करने लगे।

कथा सुनाकर, महास्थविर ने गाथा कही:

"अकोशीत् मां अवधीत् मां अजेषीत मां अहार्षीत मे ।
ये च तत् उपनह्मन्ति वैशं तेषां न शास्यति ॥
"अकोशीत् मां अवधीत मां अजेषीत मां अहार्षीत मे ।
ये तत् नोपनह्मन्ति वैशं तेषूपशास्यति ॥
"न हि वैरेग वैरागि शास्यन्तीह कदाचन ।
अवैरेग च शास्यन्ति एष धर्मः सनातनः ॥
"परे च न विजानन्ति वयमत्र यास्यामः ॥
ये च तत्र विजानन्ति ततः शास्यन्ति मेधगाः ॥

"वैशाली के महाभाग नागरिक-वृत्द! परस्पर ग्रस्थिचूर्ण करने वालों का भी सौहार्द हो जाता है। परस्पर गो, ग्रश्व एवं धन का ग्रपहरण करने वालों का भी। परस्पर राष्ट्र का विनाश करने वालों का भी।"

उपासक-वृन्द ने, महास्थिविर के धर्मीपदेश का अनुमोदन तथा अभि-नन्दन करके, कूटागारशाला से निष्क्रमण किया। उनमें से एक पक्ष का मन था कि महास्थिविर ने, ग्रजातशत्रु के विषय में, किसी निश्चित मत को ग्रिभिव्यक्त नहीं किया। किन्तु दूसरे पक्ष को विश्वास हो गया कि महास्यिविर ने मगधराज की मार्जनां की है। इस पक्ष की प्रमुख थी पुलोमजा। परदिवस से वह, वैशाली की वीथि-वीथि में, प्रचार करने लगी कि महास्थिविर ने वत्सला को शिक्षित एवं श्रनुशासित किया है।

: 8 :

मार्गशीर्ष पूर्णिमा का अपराह्ण । वैशाली के विराट संस्थागार में, वृज्जिसंघ की परिषद का सन्निपात आसन्न है, परिषद का आसनग्रहापक, संस्थागार में आगत वयोवृद्ध लिच्छवि कुलमुख्यों को, यथायोग्य आसनों पर आसीन करने में व्यस्त हैं। उपासीन कुलमुख्य परस्पर वार्त्तालाप कर रहे हैं।

तव, वृज्जिसंघ के अष्टकुलिक से पुरस्सरित, वृज्जिसंघ के राजा, आर्यश्रेष्ठ महाली, ने संस्थागार में प्रवेश किया। कुलमुख्य, सहसा, मौन हो गए। आर्यश्रेष्ठ ने, कुलमुख्यों के प्रति श्रभिवादन निवेदित करके, सस्थागार की पश्चिमवर्ती भित्ति पर आश्रित अपना सुवर्णविरवित, रतन-जटित राज्यासन ग्रहण किया।

भित्ति के मध्यप्रान्त में उत्थापित वेदी [पर, वृज्जिसंघ का विधान-ग्रन्थ, पूज्य प्रवेगी-पुस्तक, संस्थापित है। वेदी के दक्षिण पार्क्व में राज्या-सन तथा वाम पार्क्व में श्रप्टकुलिक के श्रासन। श्रार्थ रत्नकीर्ति श्रादि श्रप्टकुलिक के महामात्यों ने भी अपने-ग्रपने श्रासन पर उपवेश किया।

गरापूरक ने, सप्तसहस्राधिक लिच्छिबि-कुलों के सप्तशताधिक प्रति-निधियों की गराना करके, ग्रायंश्रेष्ठ से निवेदन किया: ''ग्रायंश्रेष्ठ ! परिपद का सन्तिपात सर्वथा सम्पूर्ण है।''

आर्यश्रेष्ठ महाली ने, एक वार, परिषद की ओर हिष्टिपात किया। तदनन्तर अष्टकुलिक की ओर। वे लिच्छिव-वृद्धों का आमन्त्रण कर रहे थे कि जिसकी इच्छा हो वह, आसन से उत्थान करके, परिषद के समक्ष कर्मवाजन करे।

तब आर्य रत्नकीर्ति ने, अपने आसन से उत्थान करके, परिषद को सम्बोधित किया: "आर्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद मुफ्को श्रवण करे। मगध-

राज थ्रजातशत्रु द्वारा श्रकारण श्रपमानित, स्वदेश से ग्राजीवन निर्वासित तथा इस समय पाटिलग्राम के लिच्छिव दुर्ग के वर्तमान, मगध के भूतपूर्व महामात्य, वर्षकार ब्राह्मण, वृष्जिसंघ में शरण की याचना कर रहे हैं। यदि परिषद उचित समके तो परिषद, वर्षकार ब्राह्मण को वैशाली में बुला कर, वृष्जिसंघ में शरणापन्न करे। यह ज्ञष्ति है।"

संस्थागार में उपस्थित अनेक लिच्छिव-वृद्धों ने विस्मित होकर श्रार्थ रत्नकीर्ति की ओर देखा। विदेश-यात्रा से प्रत्यागत आर्थ रत्नकीर्ति ने, अनेक लिच्छिव-कुलमुख्यों से वार्तालाप करते समय, अत्यन्त आवेश के साथ, स्पष्ट शब्दों में, वारम्बार यह कहा था कि स्वदेश-द्रोही वर्षकार ब्राह्मग्र को वृष्टिजमंघ में शरण देना, किसी भी अवस्था में, वाञ्छनीय नहीं। किन्तु आग, अकस्मात्, वे ही आर्थ रत्नकीर्ति एक सर्वथा विपरीत आश्रय की ज्ञप्ति प्रज्ञापित कर रहे थे। वृद्धों को आश्चर्य तो होता ही।

ग्रार्य रत्नकीति ने कहा था: "ग्राज ग्रार्यावर्त के प्रत्येक प्रान्त में प्रवन्ति का श्रधमंचक प्रवित्ति है। श्रवन्ति की श्राकांक्षा है कि श्रार्यावर्त का प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र, अवन्ति का क्रीतदास बन जाए। मध्यमण्डल तथा उत्तरापथ में अवन्ति को, प्रपने कुचक के फलस्वरूप, पर्याप्त सफनता मिल चुकी है। श्रव अवन्ति प्राची की ग्रोर ग्राभमुख है।

"िकन्तु ग्रवन्ति के कर्ण्धार यह जानते हैं कि मगध तथा वृज्जिसंघ, क्षमता रहते, कभी भी श्रवन्ति के प्रति ग्रात्मसमर्पण नहीं करेंगे। ग्रत्यव ग्रवन्ति की कामना है कि मगध तथा वृज्जिसंघ, परस्पर युद्ध-रत होकर, एक दूसरे को जर्जर कर डालें। उस कामना की मिद्धि के लिए, ग्रवन्ति ग्रनेक कुचकों की रचना कर रहा है।

"प्राची के प्राचीन तथा परमशक्तिशाली राष्ट्रों का कर्त्तव्य है कि वे, परस्पर विद्वेष को विदूरित करके, समवेत संगठन द्वारा अवन्ति के अधर्म-चक्र का प्रतिरोध फरें। अतएव, वृज्जिसंघ के लिए यह वाञ्छनीय नहीं कि, स्वदेश-द्रोही वर्षकार बाह्यण को शरण देकर, मगध के साथ विद्वेष की वृद्धि करे।"

लिच्छवि-वृद्ध, मन ही मन, सोचने लगे: "क्या ब्रार्थ रत्नकौर्ति ने, अवन्ति के विषय में, अपना मत परिवर्तित कर लिया है?" परिषद ने, मौन रह कर, आर्य रत्नकीर्ति ढारा प्रज्ञापित ज्ञष्ति को स्वीकार किया।

तव ग्रायं रत्नकीर्ति, तिद्वपयक प्रतिज्ञा प्रज्ञापित करने के लिए प्रस्तुत हुए । वे बोले : "ग्रायंश्रोष्ठ ! पूज्य परिषद मुभको श्रवण करे । परिषद , मगधराज ग्रजातज्ञ द्वारा.....

श्चार्य सुनवस्त ने अपने श्चासन से उत्थान करके कहा : "श्चार्यशेष्ट ! पूज्य परिषद सुभको श्ववण करे । परिषद में समाहृत लिच्छिवि-कुलमुख्य- वृत्द वर्षकार ब्राह्मण से किचित्मात्र भी परिचित नहीं । यदि परिषद उचित समभे तो परिपद, पाटलिग्राम के दुर्गपाल श्रनिरुद्ध मैथिलीपुत्र को संस्थागार में श्चाहृत करके, दुर्गपाल से वर्षकार ब्राह्मण के श्चागमन का इतिवृत्त सुने ।"

परिषद ते मौन रह कर स्वीकार किया। तब, आर्थ सुनक्खत, स्वयं ही संस्थागार के बाहर जाकर, दुर्गपाल अनिरुद्ध को अपने साथ ले आए। अनिरुद्ध, परिषद के समक्ष आहूत होने की आशा से, संस्थागार के द्वारदेशों पर ही विद्यमान थे।

दुर्गपाल को, परिषद के सिन्तपात के समय, संस्थागार में पदार्पण करने का अधिकार नहीं था। किन्तु परिषद, आवश्यकतानुसार, वृज्जिसंघ के किसी भी पौर, नैगम अथवा जानपद को संस्थागार में आहूत कर-के, प्रश्न पूछ सकती थी।

दुर्गेपाल ने सर्वप्रथम, वेदिका के सत्मुख उत्कटिक उपासीन होकर, पूज्य प्रवेगी-पुस्तक की वन्दना की । तदुपरान्त वे आर्थश्रेष्ठ महाली, ग्रष्ट-कुलिक तथा परिषद में समुपस्थित लिच्छिनि-कुलमुख्यों का अभिवादन करके, एक श्रोर खड़े हो गए।

एक ओर खड़े श्रनिरुद्ध से, श्रायंश्रेष्ठ महाली ने श्रनुरोध किया: "सौम्य दुर्गपाल! मगध के भूतपूर्व महामात्य ग्रायं वर्षकार श्राह्मण के विषय में तुमको जो कुछ भी विदित हो, वह समस्त तुम परिषद के समक्ष निवेदित करो।"

तब दुर्गपाल ने परिपद को सम्बोधित किया : "ग्रायंतृन्द ! ग्राज से प्रायः ढाई मास पूर्व, एक दिन प्रदोग के समय, पाटलिग्राम के एक गृह- पित ने लिच्छिव दुर्ग में आ कर मुक्तसे कहा कि आर्य वर्षकार मुक्तमें साक्षात् करना चाहते हैं। उसके पूर्व ही मैं सुन चुका था कि मगधराज अजातगत्रु ने, प्रकृपित होकर, अपने महामात्य वर्षकार ब्राह्मण को आजीवन अगाध महाजनपद से निर्वासित किया है। मैने यह भी सुना था कि वृज्जिन संघ का पक्ष लेने के कारण ही आर्य वर्षकार मगधराज के कोपभाजन बने हैं। अतएव, मैंने तुरन्त ही आर्य वर्षकार को, गुप्तहप से, लिच्छिव दुर्ग में प्रविष्ट कर लिया।

"महामात्य ने मुभसे कहा : 'दुर्गपाल ! जिस समय वृज्जिसंघ तथा मगध के मध्य यह अकारगा रक्तपात श्रारम्भ हुत्रा, उसी समय मेरा यह मत था कि मगध के राजवंश के लिए यह मार्ग मञ्जलमय नहीं है। किन्तु ग्रजातशत्रु के दुनिवार्य हठ को देखकर मैं मौन रहा । वर्ष-पर-वर्ष बीतते गए। ग्रनवरत युद्ध के कारण मगध के धन-जन की ग्रपार क्षति ृहोती रही। ग्रौर ग्रन्त में मैं वैर्य धारए। न कर पाया। मैने एक दिन ग्रमात्य-परिषद में उपासीन ग्रजातशत्रु से कह दिया कि वे, शान्तिमय जीवनयापन के आकांक्षी वृज्जिसंघ पर, अकारण अभियान न करें। उस समय मगधराज मौन रहे । किन्तू कुछ समय उपरान्त अजातशत्रु ने, सहसा, मुक्त पर आरोप लगाया कि मैं, वृज्जिसंघ के साथ मिल कर, मगध के विनाश का कुचक रच रहा हूँ। प्रमारण में, मगधराज ने अमात्य-परिपद के समक्ष एक पत्र प्रस्तृत किया जो, मगधराज के कथनानुसार, मैंने आयंश्रेष्ठ महाली को प्रेपित किया था और जिसको मगधराज के गृढचरों ने मार्ग में ही पकड लिया था। मैंने वह पत्र देखा। उस पर मेरी शासकीय मुद्रा ग्रङ्कित थी । मैंने ग्राग्रहपूर्वक कहा कि मैंने वह एत्र नहीं लिखा। किन्तू श्रमात्य-परिषद ने मेरे कथन पर विश्वास नहीं किया। ग्रमात्य-परिषद ने, एकमत होकर, मगधराज को परामर्श दिया कि मैं राजद्रोही हुँ ग्रोर मुभको यथोनित दण्ड दिया जाए । उच्चकुलीन न्नाह्मए होने के कारणा, मेरा बन्धन, ताडुन, छेदन-मेदन अथवा वध अविधेय था । ग्रतएव मगधराज ने, मेरे केश-रुमश्रु मुण्डित करवा कर, डिण्डिम-घोष द्वारा मेरे ग्रपराध की घोषणा समस्त राजगृह में करते हुए, मुक्तको मगध महाजनपद से जीवन-भर के लिए निर्वासित कर दिया। मैं प्रवदार

से रहित था। किन्तु मेरी समग्र, चल एवं ग्रचल, सम्पत्ति का मगधराज ने ग्रपहरगा कर लिया। ग्रव मैं.....

ब्राह्मरा के श्रकारमा अपमान का वृत्तान्त सुन कर परिषद के श्रनेक लिच्छिव वृद्ध सिहर उठे। वे श्रजातशत्रु को धिक्कारने लगे। संस्थागारू में एक कोलाहल व्याप्त हो गया।

ग्रार्यश्रेष्ठ महाली ने, राज्यासन से उत्थान करके, परिपद से शान्त रहने की प्रार्थना की । परिपद के शान्त हो जाने पर ग्रनिकद्ध कहने लगे:

"ग्रायंवृन्द! महामात्य वर्षकार ने मुभसे कहाः 'ग्रब मैं नितान्त निराश्य हूँ। सर्वथा सम्बलहीन। मेरा एकमात्र वित्त है मेरी विद्या। यदि वृज्जिसंघ मेरी सेवा ग्रहण करना चाहे तो वृज्जिसंघ मुभको श्रभय-दान दे, मुभको वैशाली में शरणदान दे।'

"मैंने भ्रायं वर्षकार से पूछा: 'आर्य! मैंने ऐसा सुना है कि, राज-गृह से निष्क्रमण करने के पूर्व, भ्रापने प्रतिज्ञा की थी कि भ्राप ग्रजातशतु का विनाश करेंगे। ग्रापने कहा था कि भ्राप मगव के प्रत्यन्त प्रान्तों में निविष्ट दुर्गमाला के गम्भीर एवं दुर्वल स्थलों से श्रवगत हैं। क्या भ्राप सत्यक्षः भ्रजातशतु को श्रपदस्य करने की भ्राकांक्षा करते हैं?'

"श्रायं वर्षकार ने उत्तर दिया: 'सौम्य! मैंने श्रजातशत्रु को भय-भीत करने के लिए ही ऐसा कहा था। मैंने श्राजीवन, शुद्ध हृदय से, यथाशित, मगथ के राजवंश की सेवा की है। मेरे द्वारा उस राजवंश का श्रमञ्जल नहीं हो सकता। मेरी एकमात्र श्राकांक्षा है कि श्रजातशत्रु, श्रपने मातुलकुल के साथ, विग्रह से विरत हो जाएँ। किन्तु श्रजातशत्रु को श्रपने श्रपार बल का गर्व है। ऐसी श्रवस्था में उनको भयभीत करके ही विग्रह से विरत किया जा सकता है। यदि वृज्जिसंघ मुक्तको शरण दे दे, न तो श्रजातशत्रु भयभीत हो जाएँगे। तब वे तुरन्त ही वृज्जिसंघ के साथ सन्धि कर लेंगे।

"मैंने आर्य वर्षकार.....

परिषद में पुनः कोलाहल हुया: 'व्राह्मण ग्रजातशत्रु का हिताकांक्षी है। ब्राह्मण मायावी है। मायावी को हम गंगा पार न करने देंगे.....' ग्रार्थश्रेष्ठ महाली ने, पुनः राज्यासन से उत्थान करके, परिषद को

शान्त किया। तब दुर्गपाल ने कहा:

"ग्रायंवृन्द ! मैंने ग्रार्य वर्षकार से प्रश्न किया : 'ग्रायं ! ग्रापके विरुद्ध वैशाली में सदैव एक वज्र श्राकोश रहा है । लिच्छवि-गए। ग्राप को ही ग्रजातशत्रु का दुष्टपरामर्शदाता मानते रहे हैं । तत्र भला वे किस प्रकार ग्राप पर विश्वास करेंगे ?'

"ग्रार्थ वर्षकार ने उत्तर दिया: 'दुर्गपाल! मगध की ग्रमात्य-परिषद में, जब-जब, वृज्जिसंघ के विरुद्ध युद्ध की योजना बनती थी तब-तव मैं मौन रहता था। मुक्ते ग्राशा थी कि कालान्तर में, किसी दिन, ग्रजात-शत्रु मुबुद्धि की शरण लेंगे। किन्तु ग्रजातशत्रु मेरे मन का भाव समक्त गए। उन्होंने समस्त ग्रार्यावर्त में इस प्रवाद का प्रसार कर दिया कि मेरे द्वारा प्रदत्त मन्त्रणा से प्रेरित होकर ही वे वृज्जिसंघ पर विजय पाना चाहतें हैं। मैं इस प्रवाद का प्रतिकार करने के लिए ग्रसमर्थ था। लिच्छवि-गए। ने भी इस प्रवाद पर विश्वास कर लिया।'

'मैंने आर्य वर्षकार से कहा : आर्य ! अब आपके द्वारा इस अपवाद का खेण्डन हुए विना लिच्छवि-गरा आप पर विश्वास नहीं करेंगे।'

"श्रार्य वर्षकार ने कहा: 'दुर्गपाल ! मैं भी जानता हूँ कि प्रवाद का खण्डन होना चाहिए। श्रतएव मैं वृज्जिसंघ का विश्वास प्राप्त करने के लिए, पाटलिग्राम के मागध दुर्ग का उपांशु उपलम्भोपाय तुमको बत-लाता हूँ। तुम उस दुर्ग पर श्रिषकार कर लो। तब लिच्छिनि-गर्ग मुक्त पर विश्वास कर लेंगे। श्रजातशत्रु भी भयभीत हो जाएँगे। दोनों राष्ट्रों के मध्य शान्ति की स्थापना हो जाने पर, वृज्जिसंघ मगध के दुर्ग को लौटा सकता है।"

"तदनन्तर, ग्रार्य वर्षकार ने मुक्तको पाटलिग्राम के मागध दुर्ग का उपाय उपलम्भोपाय बतला दिया। पाटलिग्राम के लिच्छ विसेन्य ने किस प्रकार मागध दुर्ग का धर्पण किया वह ग्रापको ज्ञात है। ग्रार्थ वर्षकार के विषय में, इससे ग्राधक मैं कुछ नहीं जानता।"

संस्थागार में कोलाहल व्याप्त हो गया। ग्रनेक लिच्छिव वृद्ध कह रहे थे: "ब्राह्मग् स्वदेशद्रोही है। स्वदेशद्रोही को श्रभयदान देकर वृष्जि-संघ ग्रधर्म का ही ग्रर्जन करेगा..... परिपद के शान्त होते ही दुर्गपाल ने आर्यश्रेष्ठ से बाहर चले जाते की अनुमित मागी। किन्तु आर्यश्रेष्ठ कुछ कहे, उसके पूर्व ही आर्य सुनक्खत ने अपने आसन से उत्थान करके परिपद को सम्बोधित किया: "आर्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिपद मुक्को श्रवणा करे। यदि परिपद उचिन समभे तो मैं पाटलिग्राम के दुर्गपाल अनिरुद्ध मैथिलीपुत्र से कतिपय प्रश्न पूर्छ ।"

परिषद ने मौन रह कर स्वीकार किया। तब श्रार्य सुनक्खत ने श्रानिरुद्ध को सम्बोधित किया: "सौम्य दुर्गपाल! तुमने कहा कि लिच्छिव सैन्य ने मागध दुर्ग का धर्षण किया है। तुमको ज्ञात है कि लिच्छिव सैन्य परिषद की श्राज्ञा प्राप्त किये विना कोई करणीय कर्म भी नहीं कर सकता। छलबल द्वारा परराष्ट्र के दुर्ग का धर्पण करना तो दूर की बात है। मुफे विश्वास है कि मागध दुर्ग के धर्पण का प्रसग यदि वृज्जिसच की परिषद में उपस्थित होता तो परिषद कभी भी ऐसे श्रकरणीय कर्म की श्राज्ञा नहीं देती। तब लिच्छिविसैन्य ने किस की श्राज्ञा से मागध दुर्ग का धर्पण किया?"

दुर्गपाल ने उत्तर दिया: "म्रायं! मागध दुर्ग को धर्पित करने का निश्चय मैने किया था। इस स्राज्ञा और विश्वास के साथ कि परिषद मेरे निश्चय का स्रनुमोदन करेगी।"

आर्य सुनक्खत बोले: "सौम्य दुर्गपाल! आज्ञा एवं अनुमोदन तो एक बात नही। यदि वृष्णिसंघ के अन्यान्य राजपुष्प भी, परिषद के अनुमोदन की आज्ञा से, करणीय-अकरणीय का निश्चय स्वयं करके, कर्म करने लगे तो वृष्णिसंघ का विनाश हो जाएगा।"

"आर्य ! मैंने वृज्जिसच की हितकामना से ही ऐसा किया है। किसी अहंकार के कारण नहीं।"

"सौम्य दुर्गपाल ! तुम्हारा मनोभाव इस प्रसंग मे आनुपङ्गिक नही माना जा सकता । वृज्जिसंघ का एक विधान है । तुमने उस विधान का उल्लंघन किया है । ग्रतएव तुम दण्ड के पात्र हो ।"

परिषद में कोलाहल हुआ: "ग्रार्थ मुनवखत पाटलिग्राम के वीर विजेता की भर्त्सना न करें!"

ग्रनिरुद्ध ने कहा: "श्रार्थ! इस विषय में परिषद ही प्रमाग्य है। परिषद मेरे लिए जिस दण्ड का निर्णय करेगी, उस दण्ड को मैं सहर्ष शिरोधार्य करूँगा।"

एक ग्रन्य लिच्छिव वृद्ध ने अपने आसन से उत्थान करके कहा: "ग्रायंश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद सुफ्त को श्रवण करे। परिषद का निर्णय सुने विना ही आर्य सुनक्खत, दुर्गपाल के कृत्य को दण्डनीय वतला कर, परिषद का ग्रपमान कर रहे हैं।"

परिपद में कोलाहल हुआ: "आर्य सुनक्खत परिपद का अपमान न करें! आर्य सुनक्खत अपना आसन ग्रहण करें!!"

किन्तु आर्यं सुनक्षत पूर्ववत दण्डायमान रहे। आर्यश्रेष्ठ महाली ने उत्तिष्ठ होकर आवेदन किया: "आर्य-वृन्द! आप शान्त रह कर आर्य सनक्खत का वक्तव्य अवणा करें।"

परिषद मौन हो गई। तब आर्य मुनक्खत ने दुर्गपाल से कहा:

"सौम्य दुर्गपाल! मैं यह मानता हूँ कि उपांशु उपाय से दुर्गोपलम्भ के
प्रसंग में परिषद का परामर्श स्रशक्य होता। किन्तु तुम श्रष्टकुलिक का
परामर्श ग्रहरण कर सकते थे। अथवा तुम आर्थर्थष्ठ से आज्ञा प्राप्त कर
लेते।"

दुर्गपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्रायं सुनक्खत ने पूछा: "सौम्य दुर्गपाल! श्रब्टकुलिक से परामर्श के प्रसंग में, क्या तुमको मन्त्रभेद का भय था?"

दुर्गपाल फिर मौन रहे। आर्थ सुनक्खत ने फिर पूछा: "सौम्य दुर्गपाल! आर्थश्रेष्ठ से आज्ञा प्राप्त करने के प्रसंग में, क्या तुमको , आंश्रेष्ठ कि आर्थश्रेष्ठ, अष्टकुलिक से मन्त्रग्गा किए विना, वैसी आज्ञा तुमको नहीं देंगे?"

दुर्गपाल के मुख से शब्द नहीं निकला। तब, एक वार आर्थश्रेष्ठ की ग्रोर दृष्टिपात करके, आर्थ सुनक्खत ने प्रश्न किया: "सौम्य दुर्गपाल! वृष्णिसंघ की कुलपुत्री, राजकुमारी वत्सला, किसके परामर्श से अथवा किसकी आज्ञा से, नर्लकी का निन्दनीय वेष धारण करके, मागध दुगै के सुराप्रमत्त सैनिकों का मनोरञ्जन करने गई?"

दुर्गपाल ने, क्षीरा वासी में, उत्तर दिया: "श्रार्य ! राजकुमारी ने स्वेच्छा से ही मागध दुर्ग में जाने का निश्चय किया था।"

"सौम्य दुर्गपाल ! राजकुमारी वत्सला को राजप्रासाद में बैठे-बैठे किस प्रकार यह ज्ञात हुआ कि मागध दुर्ग में एक नर्तकी की आव-इयकता है ?"

"ग्रार्थ! मागध दुर्ग के उपांशु उपलम्भ का उपाय मैंने ही, राज-प्राप्ताद में स्राकर, राजकुमारी को वतलाया था।"

"सौम्य दुर्गपाल ! जिस विषय में तुमने अष्टकुलिक के परामर्श को प्रयोजनीय नहीं समभा, आर्थश्रेष्ठ से आजा प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की, उस विषय में तुमने राजकुमारी को ही क्यों समर्थ माना ?"

"ब्रार्य ! मेरा बाह्य यह नहीं था कि मेरे द्वारा अष्टकुलिक अथवा व्यार्यश्रेष्ठ की अवगणना हो । किन्तु..."

दुर्गपाल, अपना वाक्य पूरा किए विना ही, मौन हो गए। उनकी समक्त में ही नहीं आया कि वे क्या कहें।

स्रायं सुनवस्त ने दुर्गपाल से प्रश्न किया: "सौम्य दुर्गपाल ! क्या तुम यह मानते हो कि, वृज्जिसंघ की स्रग्रगण्य कुलपुत्री को कुपथ की स्रोर ले जाकर, तुमने कुकृत्य किया है ?"

उत्तर दिया श्रायंश्वेष्ठ महाली ने । वे उत्तिष्ठ होकर बोले : "श्रायं-वृन्द ! पूज्य परिषद मुक्तको श्रवण करे । मैं राजकुमारी वत्सला के कृत्य का स्रतुमोदन करता हूँ।"

आर्य सुनवखत ने भी परिषद को सम्बोधित किया: "आर्यश्रेष्ठ! पूज्य परिषद मुक्तको श्रवसा करे। राजकुमारी वत्सला के कृत्य का अनुमोदन अथवा अभिनन्दन परिषद स्वयं करे।"

म्रार्यश्रेष्ट ने कहा: ''म्रार्यवृन्द ! पूज्य परिषद मुभको श्रवस्म करे लिच्छिवि परिवार का प्रमुख म्रपनी सन्तान के विषय में सर्वथा समर्थ है। राजकुमारी वत्सला तो वृज्जिसंघ के किसी पद पर म्रारूढ़ नहीं। म्रतस्व परिषद राजकुमारी के विषय में प्रमास्म नहीं हो सकती।"

श्रायं मुनवस्नत ने श्रायंश्रेष्ठ को सम्बोधित किया: "श्रायंश्रेष्ठ ! वृज्जिमंघ की कुलपुत्री का, कुशीलव-वेश धारण करके, शत्रुदुर्ग में जाना

लिच्छवि-परम्परा में अभूतपूर्व है।"

श्रामंश्रोप्ठ ने उत्तर दिया: "श्रामं सुनक्खत ! उपांशु उपाय द्वारा दुर्गोपलम्भ भी तो लिच्छवि-परम्परा में स्रभूतपूर्व है।"

"ग्रार्यश्रोष्ठ ! क्या ग्राप इस प्रकार के दुर्गोपलम्भ को अज्ञप्त मानते हैं ?"

"ग्रार्थ ! इस विषय में परिषद ही प्रमाण है।"

परिषद में पुनरेगा कोलाहल हुआ। अनेक लिच्छित-वृद्ध कहने लगे: "परिषद का सन्त्रिपात वितण्डावाद-श्रवगा के लिए नहीं हुआ। परिषद को करगीय कर्म पर विचार करना चाहिए।"

म्रार्य सुनक्खत ने अपना म्रासन म्रह्मा किया। तब ग्रार्यश्रेट्ठ ने, उत्थान करके, परिषद को सम्बोधित किया: "म्रायंवृन्द! यदि परिषद को स्वीकार हो तो दुर्गपाल ग्रनिरुद्ध मैथिलीपुत्र संस्थागार से निष्क्रमण करे।"

म्रायं सुनन्खत के समीप उपासीन एक लिच्छिवि-वृद्ध ने, उत्थान करके, परिषद को सम्बोधित किया: "म्रायंथेष्ठ ! पूज्य परिषद मुक्तको थवरा करे। म्राज के करणीय कमं से दुर्गपाल म्रानिस्द्ध मैथिलीपुत्र का प्रगाढ़ परिचय है। यदि परिषद उचित समभे तो परिषद, दुर्गपाल श्रानिस्द्ध को, संस्थागार में उपस्थित रह कर, उपासीन होने की स्राज्ञा दे।"

परिपद ने मौन रहकर स्वीकार किया। दुर्गपाल, अष्टकुलिक के वाम पार्व में पड़ी एक पीठिका पर उपासीन हो गए।

एक क्षरण तक संस्थागार में निस्तब्धता छा गई। तब, श्रार्थश्रेष्ठ महाली का संकेत पाकर, ग्रार्थ रत्नकीर्ति ने श्रपने श्रासन से उत्थान किया। वे कहने लगे: "श्रार्थश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद मुक्तको श्रवण करे। परिषद, मगधराज श्रजातशत्र द्वारा श्रकारण श्रपमानित, स्वदेश से आजीवन निर्वासित तथा इस समय पाटलिग्राम के लिच्छित दुर्ग में वर्तमान, मगध के भूतपूर्व महामात्य, वर्षकार ब्राह्मण, को वैशाली में बुलाकर, वृज्जिसंघ में शरणापन्न करती है। जिस श्रार्य को स्वीकार है कि वर्षकार ब्राह्मण वृज्जिसंघ में शरणापन्न हों वे मौन रहें। जिसको स्वीकार न हो, वे बोलें।" ग्रार्य सुनक्खत ने, उत्थान करके, कहा: "श्रार्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद

मुफ्तको श्रवरण करे। यदि परिषद उचित समक्षे तो परिषद इस कर्म को इप्ति-द्वितीय कर्म स्वीकार करे।"

द्यार्य रत्नकीर्ति ने कहा: "ग्रार्थश्रेष्ठ! पूज्य परिषद मुक्को श्रवस् करे। परिपद के समक्ष प्रस्तुत कर्म श्रत्यन्त ग्रुरुतर है। यदि परिषद उचित समक्षे तो परिपद इस कर्म को ज्ञाप्ति-चतुर्थ कर्म स्वीकार करे।"

परिपद ने मौन रहकर आर्थ रत्नकीर्ति का आवेदन स्वीकार किया। तब एक लिच्छिय-वृद्ध ने उत्थान करके, कहा: "आर्थश्रेष्ठ ! पूज्य परि-षद मुभको श्रवण करे। यदि परिषद उचित समभे तो परिषद आर्थ रत्न-कीर्ति से अनुरोध करे कि वे, युक्तितर्क द्वारा, प्रस्तुत प्रतिज्ञा का स्पष्टी-करण करें।"

परिषद ने, मौन रह कर, स्वीकार किया। तब आर्य रत्नकीर्ति कहने लगे: "आर्यवृन्द! शरणागत को शरण देना वृज्जिसंघ की आर्य-परम्परा है। वृज्जिसंघ को, यथासाध्य, उस परम्परा का पालन करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि परिषद में उपस्थित एक पक्ष के मतानुसार, आर्य वर्षकार बाह्मण स्वदेशब्रोही हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि उस मत में कुछ सार है। दूसरी ओर, यह भी एक मत है कि दुगंपाल अनिषद्ध ने, वृज्जिसंघ की परम्परा के विपरीत उपायों का अवलम्बन लेकर, छल से मागध दुगं का धर्पण किया है। इस मत में भी कुछ सार है। मैं यह नहीं कहता कि दुगंपाल ने कोई अनुचित कृत्य किया है। किन्तु दुगंपाल द्वारा प्रयुक्त उपकरणों के औचित्य पर मुक्ते सन्देह है.....

एक वृद्ध ने उतिष्ठ होकर पूछा: "आर्थ रत्नकीर्ति! आपके पूर्व ही, आर्थश्रेष्ठ महाली दुर्गपाल के समस्त कार्यकलाप की मार्जना कर चुके हैं। क्या आप आर्थश्रेष्ठ का आचरण अनुचित मानते हैं?"

अपार्थ रत्नकीति ने, वृद्ध से कुछ न कहकर, परिषद को सम्बोधित किया: "श्रार्थवृन्द! परिषद में, इसके पूर्व ही, बहुत वितण्डाबाद हो चुका है। मैं इस वितण्डाबाद में अंशग्रहण करने के लिए किचितमात्र मी उत्सुक नहीं। यदि परिषद मेरा मत श्रवण करना चाहें तो मैं प्रस्तुत हूँ। अन्यथा.....

वाक्य पूरा किए बिना ही, श्रार्थ रत्नकीति उपासीन होने का उप-

क्रम करने लगे। परिपद ने एक स्वर से उद्घोष किया: "आर्थ रत्नकीर्ति ग्रपना मत अभिव्यक्त करें।"

प्रश्नकर्त्ता वृद्ध उपासीन हो गए। आर्य रत्नकीर्ति कहने लगे: "आर्य-वृन्द! मैं कह रहा था कि अभी तक जो हो चुका है उसके विषय में अनेक मतामत हो सकते हैं। किन्तु एक ऐसा प्रसंग है जिसके विषय मत-वैभिन्न वाञ्छनीय नहीं। वह कौन सा प्रसंग है ?....."

प्रश्न करते समय आर्थ रत्नकीर्ति का स्वर, अनायास ही, प्रखर हो उठा। एक क्षण मौन रह कर उन्होंने परिपद पर दृष्टिपात किया। जैसे वे परिषद से किसी उत्तर की अपेक्षा कर रहे हों। किन्तु दूसरे क्षण, वे स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देने लगे: "आर्यवृन्द! वह प्रसंग है वृष्जिन्संघ के ऐक्य का। आज लिच्छिव-गरण को ऐक्य की साधना करनी चाहिए। ऐक्य ही आज का प्रमुख प्रसंग है। अन्य सब प्रसंग गौण हैं। मेरे इस कथन का यह आशय नहीं है कि वृष्जिनसंघ में ऐक्य का अभाव है। वृष्जिनसंघ के ऐक्य की कीर्ति समस्त आर्यावर्त में च्याप्त है। किन्तु, साथ ही, मैं लिच्छिव-गरण को यह स्मरण करा देना चाहता हूँ कि आज वृष्जिसंघ का ऐक्य संकट में है। आज आर्यावर्त के आंगन में कित्पय ऐसे कुचकों का जन्म हो रहा है जो वृष्जिसंघ के ऐक्य पर प्रखर प्रहार करने के लिए प्रस्तुत हैं। वृष्जिसंघ को उन कुचकों से अपना परित्राण करना होगा।

\"आज, आयिवर्त में सर्वत्र, ही हिंसा और विदेष की विह्निज्वाल जल रही है। उस विदेष के धावर्त में गिर कर शाक्यसंघ का विनाश हो गया। ग्रार्यावर्त, द्रुतगित से, एक अभूतपूर्व विस्फोट की ग्रोर अग्रसर हो । उस अवश्यम्भावी विस्फोट की तुलना में पाटलिग्राम का यह भीषणा रक्तपात भी एक क्षुद्र कलह से अधिक कुछ नहीं।

"ग्रायांवर्त की वह विकराल विभीषिका मैं ग्रपनी ग्रांखों से देखकर ग्राया हूँ। मेरी दृष्टि उत्तरापथ पर ग्राबद्ध है जहाँ एक महायुद्ध की विभीषिका लाण्डव के लिए तत्पर हो रही है। मेरी दृष्टि मगध के पिरुचमवर्ती प्रत्यन्त पर निविष्ट है जहाँ ग्रनेक वर्ष से स्थापित शान्ति किसी भी क्षणा भंग हुगा चाहती है।

"तो मैं कह रहा था कि वृज्जिसंघ को ऐवय की साधना करनी चाहिए। ऐवय किसलिए ? किसी के विरुद्ध विग्रहरत होने के लिए नहीं। किसी प्रतिवेशी राष्ट्र पर ग्राक्षमगा करने के लिए नहीं। ग्रद्धपर्यन्त, वृज्जिसंघ इस प्रकार की हीन वृत्ति से विरत रहा है। ग्रतएव हमारी ऐक्य-साधनां का एक ही उद्देश्य हो सकता है। वह उद्देश्य है महासमर की मृगमरीचिका में भ्रान्त ग्रार्थावर्त का पथ-प्रदर्शन करना। ग्राज वृज्जिसंघ के ग्रतिरिक्त ग्रार्थावर्त का कोई ग्रन्य राष्ट्र, ग्रार्यावर्त को धर्म एवं ग्रहिंसा के मार्ग पर ग्राह्त करने में ग्रसमर्थ रहेगा।

"श्रायंत्रृत्व ! वृष्णिसंघ, इस प्रसंग पर, वण्डनीति के रूढ़िगत उपायों का ग्राश्रय लेकर विचार नहीं कर सकता । यह प्रसंग ग्रत्यन्त महत्वपूर्ग है । इस प्रसंग के ऊपर श्रायंवित का भविष्य निर्भर करता है । वृष्णिसंघ का ग्रपना भविष्य भी । श्रतएव हमें, इस प्रसंग पर, एक अभूतपूर्व ढंग से विचार करना होगा । हमें एक ग्रभूतपूर्व पथ का ग्रालम्बन लेना पड़ेगा ? वह ग्रभूतपूर्व ढंग क्या है ? कौनसा है वह अभूतपूर्व पथ ? . . . . . "

यार्थ रत्नकीर्ति ने, एक गर्जना-सी करते हुए, यह प्रश्न पूछा । श्रीर फिर एक क्षग् मौन रहकर, वे विजयगर्वित दृष्टि से परिषद को निहारने लगे। मानो ताल ठोंककर उद्घोष कर रहे हों कि किसी में साहस ग्रथवा सुभव्भ हो तो उनके प्रश्न का उत्तर दे।

परिपद के श्रधिकांश वृद्ध तिन्द्रल-से हो चुके थे। श्रार्थ रत्नकीति की गर्जना सुन कर वे जैसे जाग उठे। किन्तु गर्जना का श्राशय किसी की समक्ष में नहीं श्राया। श्रीर न ही श्रार्थ रत्नकीति के प्रश्न का उत्तर किसी ने दिया।

श्रार्थं रत्नकीर्ति अपने स्वर को श्रीर भी प्रखर करके कहने लगे :' "श्रायंतृन्द ! वह अभूतपूर्व पथ हमको महाश्रमण् गौतम के धर्मोपदेश की श्रोर ले जाता है। वह अभूतपूर्व ढंग हमें तापस-शिरोमिण् निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र ने सिखाया है। श्राहंसा श्रीर मैंत्री। राष्ट्र-राष्ट्र की परस्पर श्रीति। विजिगीपु-वृत्ति का परिपूर्ण् परित्याग। अखण्ड शान्ति की स्था-पना। मनुष्य-मात्र का हृदय-परिवर्तन। श्रायांवर्त की अक्षय धनराशि द्वारा जनजीवन में, रस एवं संस्कार का संचय।"

ग्रकस्मात् ग्रपना वक्तव्य समाप्त करके ग्रायं रत्नकीति उपामीन हो गण्। परिषद का वृद्ध-समवाय ग्रव सावधान होकर बैठा था। उनको ग्राशा थी कि ग्रायं रत्नकीति ग्रपने ग्रभूतपूर्व प्रक्न का कोई ग्रभूतपूर्व उत्तर भी देगे।

किन्तु आर्य रत्नकीर्ति ने परिषद की निराश कर दिया। लिच्छिवि-वृद्ध एक दूसरे की और प्रश्नमूचक हिष्टिपात करने लगे। मानो ने एक दूसरे से पूछ रहे हों: "आपकी कुछ समस में आया कि परिषद में प्रस्तुत प्रतिज्ञा से आर्थ रत्नकीर्ति के वक्तव्य का क्या सम्बन्ध है?" परिषद में, भीरे-बीरे, एक कोलाहल व्याप्त होने लगा।

प्रन्ततः एक वृद्ध ने उत्थान करके कहाः "आर्थश्रेब्ट ! पूज्य परिषद मुक्तको श्रवण करे। परिषद को स्वीकार हो तो मैं आर्थ रत्नकीर्ति से एक प्रश्न पूंळूं।"

परिपद ने मौन रह कर स्वीकार किया। तब लिच्छिव-वृद्ध ने आर्थे रत्नकीर्ति को सम्बोधित किया: "श्रार्य ! श्राप इस परिपद को वृष्ठिज-संघ की परिपद मानते हैं अथवा शाक्यसंघ की उपस्थान-सभा? ग्राप लिच्छिव-गए। को लिच्छिव समभते हैं अथवा शाक्यसंघ के भिक्षुश्रादक?"

श्रार्थ रत्नकीति का मुख क्रोध से श्रारक्त हो गया। वैज्ञाली का एक क्षुद्र कूपमण्डूक उन जैसे वृहद्-हिष्ट तथा विज्ञाल-हृदय व्यक्ति पर व्यङ्ग कर रहा था! श्रीर वह कूपमण्डूक वृष्ण्यिसंघ की परिपद का सदस्य था!! उस परिपद का सदस्य जिसने श्रभी-श्रभी उनके सार-गिंमत शिक्षापद सुनकर पुण्योजन किया था!!!

मार्य रत्नकोर्ति ने वृद्ध के प्रश्न का उत्तर देना स्रपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समका। वे, उपासीन रहकर ही, भ्रार्यश्रेष्ठ महाली की स्रोर देखने लगे।

श्रार्यश्रेष्ठ महाली ने श्रार्य रत्नकीर्ति से कहा : "श्रार्य ! श्राप प्रतिज्ञा का द्वितीय श्रनुश्रावरण कीजिए।"

किन्तु इसके पूर्व कि आर्य रत्नकीर्ति उत्थान करते, एक अन्य वृद्ध ने, उत्तिष्ठ होकर, कहा: "ग्रार्यश्रेष्ठ! पूज्य परिषद मुफ्तको श्रवण करे। प्रस्तुत प्रतिज्ञा का प्रसंग ग्रत्यन्त गहन है। यदि परिषद को स्वीकार हो तो परिषद, इस प्रतिज्ञा के प्रत्येक पक्ष पर सम्यक् परामर्श करने के लिए, एक उद्दाहिका नियुक्त करे।"

श्रायं सुनवस्त ने उत्तिष्ठ होकर आवेदन किया: "आर्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिपद मुक्तको श्रवरा करे। उद्वाहिका नियुक्त करने के पूर्व यह निर्णय होना चाहिए कि प्रतिज्ञा का प्रसंग वृज्जिसंघ के विधानानुसार, प्रज्ञप्त है अथवा अप्रज्ञप्त। यदि परिपद को स्वीकार हो तो परिषद आर्यश्रेष्ठ से अनुरोध करे कि वे, पूज्य प्रवेगी-पुस्तक का अवलोकन करके, प्रज्ञप्त- अप्रज्ञप्त के विषय में परिषद को सम्यक् सूचना दें।"

परिषद ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब ग्रार्थश्रेष्ठ महाली, राज्यासन से उत्थान करके, वेदिका के समीप गए। उन्होंने, कौशेय का भ्रावररा-पट्ट अपसारित करके, कुछ क्षरा तक प्रवेशी-पुस्तक का भ्रवलोकन किया। फिर वे परिषद की भ्रोर ग्रिभमुख होकर बोले: ''भ्रार्थवृन्द! पूज्य प्रवेशी-पुस्तक के सप्तम पर्व के तृतीय परिच्छेद की विशत्यधिक-चतुःशत गाथा के अनुसार वृज्जिसंघ, भ्राततायी तथा स्वदेश-द्रोही के भ्रतिरिक्त, भ्रन्य सब मनुष्यों को अभयदान दे सकता है।''

संस्थागार में सन्ताटा छा गया। परिपद के वृद्ध एक दूसरे का सुख देखने लगे। उनमें से भ्रानेक की यह धारणा थी कि वर्षकार ब्राह्मण् स्वदेशद्रोही है। भ्रतएव उनका भ्रन्तर यह साक्ष्य देने लगा कि प्रतिज्ञा का प्रसंग भ्रप्रजन्त है।

आर्य सुनवस्त ने, उत्थान करके, कहा: "आर्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद सुभको श्रवरा करे। परिषद का कोई वृद्ध आर्य वर्षकार को आततायी नहीं मानता। किन्तु अनेक वृद्धों का यह विचार है कि आर्य वर्षकार ने स्वदेशहोह किया है। यदि परिषद को स्वीकार हो तो परिषद पाटलिग्राम के दुर्गपाल अनिरुद्ध मैथिलीपुत्र को आजा दे कि वह इस विषय में अपना मन्तव्य व्यक्त करे। आर्य वर्षकार के साथ दुर्गपाल ही सर्वाधिक परिनित्त हैं।"

परिषद ने मौन रहकर स्वीकार किया। तव आर्थश्रेष्ठ महाली का संकेत पाकर, दुर्गेपाल अनिरुद्ध कहने लगे: "आर्थबृन्द! मेरा यह निश्चित मत है कि आर्थ वर्षकार स्वदेशदोही नहीं हैं। वे अधर्म-द्रोही हैं। राजा

यदि अधर्मी हो तो अमात्य-गएं का कर्त्तच्य है कि वे राजा को धर्मसम्मत परामर्श दें, प्रजा का कर्त्तच्य है कि अधर्मी राजा के विरुद्ध विद्रोह करे। आर्य वर्षकार ने वही किया है जो मगध के महामात्य के लिए करणीय था, जो मगध की प्रजा का कर्त्तच्य था। प्रतएव आर्य वर्षकार ने अधर्म के विरुद्ध विद्रोह किया है, धर्म के विरुद्ध नहीं। मगध के राजवंश के प्रति, उनके मन में, किसी प्रकार का विद्रेष विद्यमान नहीं है। वे केवल इतना ही चाहते हैं कि मगध के राजिसहासन पर विराजमान राजा अधर्म का आचरण न करें। मैं उनके आचरण को सर्वथा स्तुत्य मानता हूँ। मुक्ते उनके श्राचरण में कोई दोष दृष्टिगत नहीं होता। यदि वृष्जि-संघ भी मगधराज श्रजातशत्रु को अधर्मरत मानता है तो आर्य वर्षकार ने, वृष्णिसंघ के मत में, मगधराज के विरुद्ध विद्रोह करके, धर्म को ही धारण किया है, स्वदेश की सेवा की है। आर्य वर्षकार को स्वदेश-द्रोही उसी अवस्था मे कहा जा सकता है जब कि वृष्ण्यसंघ मगधराज अजातशत्रु को धर्मरत मानने के लिए प्रस्तुत हो।"

परिषद ने, मौन रहकर, दुर्गपाल के कथन का अनुमोदन किया। तब धार्य रत्नकीर्ति ने, उत्थान करके, द्वितीय अनुश्रावण किया: "आर्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद मुभको श्रवण करे। द्वितीय वार भी, परिषद मगधराज अजातवानु द्वारा श्रकारण अपमानित, स्वदेश से आजीवन निर्वासित तथा इस समय पाटलिग्राम के लिँच्छिव दुर्ग में वर्तमान, मगध के भूतपूर्व महामात्य, श्रायं वर्षकार बाह्यण, को वैशाली में बुलाकर, वृज्जिसंघ में शरणापन्न करती है। जिस श्रायं को यह स्वीकार हो कि वर्षकार बाह्यण वृज्जिसंघ में शरणापन्न हों वे मौन रहें। जिसको स्वीकार नहीं हो, वे वोलें।"

परिषद ने मौन रहकर, द्वितीय अनुश्रावरण का अनुमोदन किया। नृतीय अनुश्रावर्ण का भी।

तब आर्थ रत्नकीति ने धारणा प्रस्तुत की: "आर्थश्रेष्ठ! पूज्य परिषद मुक्तको श्रवण करे। परिषद वर्षकार ब्राह्मण को वृष्जिसंघ में शरण प्रदान करती है। परिषद को स्वीकार है इसलिए परिषद मौन है। ऐसी मैं धारणा करता हूँ।"

परिषद का सन्तिपात विसर्जित होने लगा । आर्थ रत्नकीर्ति, तत्क्षाग् अपने आसन से उत्थान करके, संस्थागार से निष्क्रमण कर गए । उन्होंने एक क्षरण के लिए भी संस्थागार में रहकर, किसी वृद्ध से वार्त्तालाप नहीं किया।

## चतुर्थ अंक

श्रायं पद्मकीर्ति का प्रमदोद्यान । क्रीड़ाप्रासाद के दक्षिगगवर्ती श्रालिन्द पर उपासीन , श्रायं रत्नकीर्ति तथा पुलोमजा, श्रस्ताचल की श्रोर अग्रसर होते हुए श्रादित्य की श्रन्तिम उप्णिमा का उपभोग कर रहे हैं। परस्पर वार्त्तालाप किए विना । पुलोमजा, दृष्टि श्रवनत करके, पीठिका पर प्रति-प्टित दुहिनृका की रूपसञ्जा का परीक्षण कर रही है। ग्रायं रत्नकीर्ति विन्नमन से, श्रन्तिरक्ष की श्रोर अपलक नयनों से निहारते हुए, अपने श्रन्तर में उद्देलित विक्षोभ पर विजय पाने के लिए सचेप्ट हैं।

श्रार्यं रत्नकीति जब वैशाली में प्रत्यागत हुए तो उनको प्रत्याशा थी कि उनका पैनुक प्रासाद सर्वथा प्रस्तुत मिलेगा । इसीलिए उन्होंने, अपने श्रागमन से दो मास पूर्व, पुलोमजा को प्रेषित किया था । पुलोमजा ने प्रासाद का परिष्कार करवाया भी था । किन्तु वह परिष्कार श्रार्यं रत्न-कीति को रुचा नहीं । उनकी श्रमिरुचि पुलोमजा की श्रपेक्षा सूक्ष्मतर थी । ग्रतएव, प्रासादपाल को ग्रमिनव परिष्कार का श्रादेश देकर, वे श्रन्यमनस्क-से, कियत् कालयापन के लिए, श्रपने प्रमदोद्यान में ही प्रवास करने लगे ।

श्रायं रत्नकीति का मानस एक अन्य कारए। से भी म्लान था। उनकी इच्छा नहीं थी कि वे, परिषद के समक्ष, वर्षकार को शरए। दान की प्रतिज्ञा प्रज्ञापित करें। उनके अन्तर में वर्षकार के प्रति घोर विक्षोभ था। किन्तु अष्टकुलिक की सभा में, जब श्रायं महाली ने उनसे अनुरोध किया कि वृज्जिसंध के संधिविग्रह-महामात्य होने के कारए। वे ही प्रतिज्ञा को प्रज्ञा-पित करें, तो वे प्रतिरोध नहीं कर पाए। यद्यपि, प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरए। करते समय, उन्होंने अपने वास्तव मत का प्रकाशन कर दिया था, किन्तु तो भी, एक मिथ्याचार की अनुभूति से उनका मानस विषाक्त हो गया।

उस मिथ्याचार की मार्जना का मार्ग उनको नहीं मिल रहा था।

पिता श्रीर पुत्री को मौन बैठे कई काष्ठा श्रतीत हो गई । तब, पुलो-मजा ने प्रश्न किया: "पिताजी ! पाटलिग्राम की ग्रोर श्राप कब प्रयाण करेंगे?"

श्रार्य रत्नकीति ने, जैसे नींद से जाग कर, उत्तर दिया : "पुलोमे ऋब पाटलिग्राम नहीं जाएँगे। फिर कभी देखा जायगा।"

"ग्रभी क्यों नहीं, पिताजी !"

"इसलिए कि बह बहुक अनिरुद्ध वहाँ निवास करता है। उसको देखते ही मेरा मानस क्रोध से जल उठता है।"

"न जाने आप अनिरुद्ध के प्रति क्यों कुपित हैं। मेरी समक्ष में नहीं आता, पिता जी !"

"एक दिन तुम्हारी समक्ष में भी आ जायगी मेरी बात । श्रभी तो तुम भी, श्रन्य लिच्छवि-गण की भाँति, उस बहुक को महारथी मानती हो ना । तुम्हारा भ्रम दूर हो जाय, तब कहना।"

"अनिरुद्ध को महारथी मानना भ्रम किस प्रकार हो गया, पिताजी !"
"पाटलिग्राम के दूर्ग का आश्रय लेकर निरीह मागधों को मारने वाला
मेरे मत में महारथी नहीं हो सकता।"

"किन्तु, पिताजी ! आक्रमण तो सदैव मगध की ओर से ही होता रहा है । अनिरुद्ध ने अपने दुर्ग की रक्षा के लिए ही.....

"स्राक्रमण कीन करता है और कीन उस स्राक्रमण को स्रवहद्ध करता है—ये सब बातें सर्वथा स्रानुपङ्गिक हैं। मैं तो वीरता की बात कह रहा था। दुर्ग का स्राक्ष्य लेकर शत्रु से युद्ध करना कहाँ की वीरता है?"

पुलोमजा, सहसा, कुछ ग्रसिह्ण्यु-सी हो गई। वह घृष्ट स्वर में बोली: "तो ग्राप स्वयं रराप्राङ्गरा में जाकर मांगध सैन्य को परास्त कीजिए, पिता जी! तब ग्राप ग्रतिरथी कहलाएँगे। ग्रनिरुद्ध महारथी ही रह जाएगा।"

आर्य रत्नकीर्ति को भी कोब आ गया। वे कर्कश वाग्गी में, पुलोमजा की भर्त्सना करते हुए, वोले: "मैं रग्णप्राञ्ज्यम् में रवतपात करने जाऊँ! तू प्रलाप कर रही है, पुलोमजा! मैं ऐसा जवत्य कृत्य क्यों कहाँगा?

मुफे क्या कोई ग्रन्य काम नहीं है ?"

पिता की कूर मुद्रा देख कर, पुलोमजा, एक क्षरण के लिए, कुण्ठित हो गई। किन्तु दूसरे क्षरण वह समस्त साहस संचित करके कहने लगी: "पिताजी! श्राप यदि यह कहें कि श्रिनिरुद्ध को वार्त्ता, वण्डनीति, श्रान्वी-क्षिकी श्रथवा धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो मैं श्राप से पूर्णकृषेण सह-मत हूँ। श्रनिरुद्ध का जीवन सैन्य-शिविर में ही व्यतीत हुआ है। इसके श्रतिरिक्त....."

पुलोमजा ने झपनी बात पूरी नहीं की। द्यार्थ रत्नकीर्ति ने उसकी ग्रोर देखकर पूछा: "इसके झितिरिक्त क्या ? तू कह, क्या कहना चाहता है। तू मीन क्यों हो गई, पुलोमें!"

पुलोमजा ने कहा: "ग्रनिरुद्ध को वत्सला ने पथ-विभ्रष्ट कर दिया

"वत्सला कौन?"

भाग भाग की दारिका। भ्राजकल, वृज्जिसंघ के राजसिंहासन पर वहीं तो विराजमान है।"

"ग्रौर महाली?"

"वह तो वयोवृद्ध है। उसकी ज्ञानेन्द्रियों के साथ उसकी बुद्धि भी सर्वया निष्क्रिय हो चुकी है। वह अब अपनी दारिका के इङ्गित पर नाचता है।"

आर्थ रत्नकीति अकस्मात् चितित-से हो गए। उनके स्मृतिपट पर, उनको लिच्छितिकुल-कलंक तथा कापुरुष कहने वाली वत्सला की वज्जमूर्ति उभर आई। तब वे बोले: "मैं तो यही समभता था कि महाली, की दारिका केवल वाचाल है। किन्तु सोचने पर जान पड़तों है कि तेरी बात में सार है, पुलोमे! धवस्य उसी की प्रेरणा से पाटलिग्राम के उस पशु ने वह पातक किया है.....

पुलोमजा ने क्षुणम् होकर पूछा: "ग्राप ग्रनिरुद्ध को पशु क्यों कहते हैं, पिताजी!"

"वह पशु ही तो है। नरपशु!"

"यह आपका अन्याय है। आप एक बार अनिरुद्ध से मिलकर तो

देखिए। ग्रापकी ग्राज्ञा हो तो मैं उसको यही ग्रामन्त्रित कर लूँ। ग्राज ही। कल मध्याह्न तक वह ग्रा जायगा।"

ग्रार्य रत्नकीर्ति ने पुलोमजा की ग्रम्पर्थना का उत्तर न देकर, श्रपनी हिन्द उसके मुख पर निविष्ट कर दी। क्षणीपरान्त उन्होंने पूछा: "उस बदुक से मिलकर क्या लाभ होगा?"

पुलोमजा ने उत्साह के साथ उत्तर दिया : "ग्रनिरुद्ध के प्रति श्रापक। दौर्मनस्य दूर हो जायगा।"

"ग्रथवा तुभको उसे अपने यालिंगन में आबद्ध करने का एक अन्य अवसर मिल जायगा?"

पुलोमजा ने, हतप्रभ होकर, मुख धवनत कर लिया। श्रार्थ रत्नकीर्ति ने, पुलोमजा की चित्रुक का अंग्रुलिस्पर्श करके, पुत्री का मुख पुनरेगा उन्नत किया। पुलोमजा के नयनों में अपने नयन निविष्ट करके, वे बोले: "पुलोमें! एक बात बतलाओं!"

पुलोमजा ने, भयभीत मृगी के समान नेत्र निमीलित करके, कहा : "व्या ?"

"ग्रब भी तुम उस बटुक से प्रेम करती हो ?"

पुलोमजा ने उत्तर नहीं दिया। किन्तु उसके कपोलों पर उमड़ती लालिमा को ग्रार्य रत्नकीति ने, मुखनूर्ण के ग्रक्णाम ग्रावरण में से भी, स्पष्ट देख लिया। ग्रीर उनका हृदय व्यथा से विदीर्ण हो गया।

स्रित्रद्ध के प्रेमपाश से पुलोमजा को मुक्त करने के लिए ही तो वे, उसको लेकर, विदेशयात्रा के लिए गए थे। जिस दिन से उन्होंने सुना था कि कौ मुदी-महोत्सव में पुलोमजा ने, श्रित्रद्ध का वरण करने का निरुचय किया है, उसी दिन से उनका यह प्रयास था कि उनकी एकमात्र सन्तान उस असंस्कृत श्रधंलिच्छिवि को भूल जाय। वैशाली में, पुलोमजा के योग्य स्रनेक सन्य लिच्छिवि तरुण विद्यमान थे। वे तरुण जिन्होंने तक्षशिला में शिक्षाप्रहण की थी। वे तरुण जो शाकल, कास्पिल्य, उज्जियनी तथा कौ शाम्बी में, एक काल तक निवास करके, सुद्ध सुसंस्कृत थे। वे तरुण जो, लिच्छिवि-गण की सन्व परम्परा का प्रत्याख्यान करके रक्तपात की श्रपेक्षा, रस-संचय को श्रेयस्कर समस्रते थे। पुलोमजा, उनमें

से, यथारुचि, किसी का भी वरण कर सकती थी। अभद्र एवं ग्राम्य जीवन-यापन करने वाला वह जानपद, पुलोमजा का पाणिपीड़न करने योग्य नहीं था।

प्रवास में रह कर, पुलोमजा की प्रफुल्लता को देखते हुए उनको विश्वास हो गया था कि वह श्रिनिरुद्ध को भूल गई है। पारसीकपुरी के प्रमुख कुलपुत्रों की प्रणयपात्री वनी थी पुलोमजा। उसने एक वार भी श्रिनिरुद्ध का नाम लेकर अपने श्राह्णाद को ग्रवसन्त नहीं किया था। किन्तु वैज्ञाली के विषानत वातावरण में प्रत्यागत होते ही.....

श्रार्य रत्नकीर्ति का मानस एक विराट विरिक्त से विजिड़ित हो गया। वैशाली में उनके लौटने के दिन से ही उस विरिक्ति का बीजा-रोपरण हो रहा था। वैशाली के प्रति विरिक्ति। लिच्छिव-गरण के प्रति विरिक्ति। वृष्ण्जिसंघ के संधि-विग्रह चक्र के प्रति विरिक्ति। श्राज पुलो-मजा का पतन देखकर, उस विरिक्त के सागर में ज्वार श्रागया।

श्रितंक वर्ष पूर्वं, जब श्रायं रत्नकीति तक्षशिला में शिक्षोपार्जन करके वैशाली में लौटे, तब उनके अन्तर में एक अभीप्सा का अनवरत आवेग था। लिच्छवि-गए। को सुसंस्कृत करने की अभीप्सा। वैशाली के जन-जीवन में रस-संचय की अभीप्सा। वृज्जिसंच को रक्तपात से सर्वथा विरत करने की अभीप्सा। उसी अभीप्सा की प्रेरणा पाकर वे, वारम्वार, विदेश-भ्रमण के लिए गए थे। उन्होंने, आर्यावर्त तथा आर्यावर्त के परे अनेक महानगरों में निवास करके, अपनी उत्कृष्ट अभिष्टिच को परिपक्व एवं परिमाजित किया था। किन्तु वैशाली के लिच्छवि-गण ने, एक बार भी, उनकी अपार गुणसम्पदा का अभिनन्दन नहीं किया था। लिच्छवि-गण उनकी अवगणना ही करते रहे थे।

शार्य रत्नकीर्ति को अष्टकुलिक के अन्तर्गत करके, वृज्जिसंघ का संधिविग्रह-महामात्य बनाने का प्रस्ताव जब आर्थश्रेष्ठ महाली ने परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था, तब अनेक लिच्छिवि-वृद्ध उनके आचार-विचार की विवेचना करने पर तुल गए थे। आर्थश्रेष्ठ महाली के आग्रह के कारण आर्य रत्नकीर्ति महामात्य-पद पर प्रतिष्ठित तो हो गए, किन्तु वे नाम मात्र के ही महामात्य रहे। लिच्छिव-गए। ने उनका आदर किसी

दिन भी नहीं किया। आर्यश्रेष्ठ महाली ने उनका पक्ष लिया तो केवल इसीलिए कि वे आर्य पद्मकीति के एकमात्र पुत्र थे। उनकी अपनी निद्या, बुद्धि, संस्कार एवं सुरुचि का किसी ने समादर नहीं किया।

वैशाली में विख्यात थे आर्य रत्नकीति । वे जब जब, नगर के प्रञ्जाटक पर भाषणा करते थे, तब तब, वैशाली-वासियों का अपार जन- प्रमाय उनका अभिनन्दन करता था। किन्तु वृज्जिसंघ की परिषद में, वे कभी भी अपनी मनोनीत प्रतिज्ञा को प्रज्ञापित नहीं कर पाए । उन्होंने सर्वदा आर्थश्रेष्ठ महाली तथा अष्टकुलिक द्वारा निर्णीत प्रतिज्ञा ही परिषद में प्रस्तुत की ।

श्रीर इस वार फिर, उनके वैशाली में पदार्पण करते ही, आर्यश्रेष्ठ महाली ने उनके मस्तक पर वही पुराना मिथ्याचार मढ़ दिया !

श्रार्य रत्नकीर्ति का अन्तर आकोश करने लगा कि वैशाली के लिच्छवि-गरा किसी प्रकार भी उन जैसी विभूति का मूल्यांकन करने योग्य नहीं; अपात्र को आदर्श की श्रोर ले जाने का आग्रह कोई अबोध श्री बालक ही कर सकता है; और श्रव उनको वह आग्रह त्याग देना चाहिए।

उनके सन्मुख श्रार्थावर्त का प्रशस्त प्रांगरण प्रसारित था। श्रार्थावर्त के अनेक शिष्ट एवं सुसंस्कृत महांजनपद तथा महानगर। कुरु, पञ्चाल, वरस, काशी, कोसल, चेदि, मरस्य, शौरसेन, श्रवन्ति, मद्र, केकय, गान्धार। काम्पिल्य, कौशाम्बी, वारारणसी, श्रावस्ती, माहिष्मती, उज्जियनी, शाकल, तक्षशिला। श्रार्थावर्त के उस पार, पारसीक साम्राज्य भी उनकी ग्रप्रतिम प्रतिभा से परिचित था। किन्तु वैशाली नहीं। वृज्जिसंघ नहीं। उनके ज्ञातिबान्धव लिच्छवि-गर्ण नहीं। तव वे, वैशाली में वास करके, ग्रपने वहमुल्य जीवन की क्यों व्यर्थ करें?

श्रीर, एक क्षरा में, आर्य रत्नकीर्ति की विरक्ति एक निश्चय में पिरात हो गई। वैशाली-त्याग का निश्चय। सर्वदा के लिए वैशाली-त्याग। वे श्रव, एक दिन भी वैशाली में रहकर, पुलोमजा को श्रव:पतन का श्रवसर देना नहीं चाहते थे। पुलोमजा के परित्रारा के लिए ही उन्होंने उसकी अशिक्षित लिच्छिव मां का परित्याग किया था। श्रपनी विवाहिता श्रवांङ्किनी को, रुला-रुला कर, मारने का लांछन श्रपने सिर

पर लिया था। भ्रव वे, वैशाली के मिथ्या मोह में पड़ कर, पूलोमजा को नष्ट होते नहीं देख सकते । वे, पुलोमजा को साथ लेकर, पूनरेगा, ग्रायांवर्त के दिग्दिगन्त में भ्रमण करेंगे। किसी-न-किसी दिन, कहीं-न-कहीं, उनको ऐसा संस्कार-सम्पन्न तरुग मिल जाएगा जो पुलोमजा के योख हो भ्रौर जो उनके भी मन को भाए।

श्रार्य रत्नकीति ने अधीर हो कर, पुलोमजा से कहा: "पुलोमे ! वैशाली से प्रयाग करने का समारम्भ कर । कल प्रातःकाल ही प्रयाग करेंगे।"

पुलीमजा ने पुलकित होकर पूछा : "पाटलिग्राम जाएँगे ना, पिताजी !"

ग्रार्य रत्नकीर्ति के नेत्रों से ग्राग्नज्वाल निर्गत हुई। वे चीत्कार कर उठे: "प्रलाप मत कर। पाटलिग्राम का नाम भी लिया तो हतभागी के ह्यांग ले लूंगाः"

पुलोमजा भय से काँप उठी । उसने ऋतीव विनीत वारगी में पूछा : "कहाँ जाना है, पिताजी !"

"रसातल में ! वैशाली से तो रसातल भी शुभ है, सुखकर है। मैं भव वैशाली में नहीं रह सकता। श्रीर इस जीवन में, कभी भी लौट कर मैं इस स्रभागे नगर की दुर्गप्राचीर नहीं देखाँगा।"

कीड़ाप्रासाद के प्रांगरण में से किसी ने कहा: "वैशाली में ग्रापके विद्यमान रहते, वैशाली को अभागी कहना ग्रापका अन्याय है, आयं रत्नकीति !"

पुलोमजा ने मुख ऊपर उठा कर प्रांगरण की भ्रोर दृष्टिपात किया। ैंवहाँ, एक ग्रपरिचित पुरुष के साथ, ग्रार्य सुनक्खत दण्डायमान थे।

तब ग्रार्य रत्नकीर्ति का ध्यान उस ग्रोर ग्राकर्षित करते हुए, पुलो-मजा ने कहा: "पिताजी! देखिये तो प्रांगए। में कौन प्रस्तुत हैं।"

म्रार्य रत्नकीति ने भी नवागन्तकों को निहारा। म्रार्य सुनक्खत के साथ संरुढ़ श्रार्थ वर्षकार ब्राह्मण को पहिचानने में उन्हें विलम्ब नहीं हुग्रा। ग्रनेक वर्ष पूर्व राजगृह में एक वार ग्रार्य वर्षकार से उनका साक्षात् हम्रा था। तब ग्रार्य रत्नकीति मगध के महामात्य पर मुग्ध हो गए थे।

सर्प्त०---१३

किन्तु आज आर्थ वर्षकार को देखते ही उनका मुख म्लान हो गया।

आर्य रत्नकीति एक स्वदेशद्रोही का स्वागत करने के लिए किसी प्रकार भी प्रस्तुत नहीं थे। उनके मानस में आर्य सुनक्खत के प्रति महुल अमर्प का ग्राविभांत्र होने लगा। आर्य सुनक्खत क्यों, उनकी अनुमित के विना, उनकी सूचना तक न देकर, एक स्वदेशद्रोही को उनके की ड़ाप्रासाद में ने आए? आर्य रत्नकीति से साधारण शिष्टाचार भी न बन पड़ा। अभ्यागतों के अभिवादन में प्रत्युत्थान किए विना और आर्य वर्षकार की अवहेलना करके उन्होंने विरक्त स्वर में आर्य सुनक्खत को सम्बोधित किया: "तुम इस समय कैसे आए, सुनक्खत!"

आर्य सुनक्खत ने, आर्य वर्षकार के साथ अलिन्द पर आरोहण करते हुए, उत्तर दिया: "आर्य रत्नकीर्ति! आर्य वर्षकार जिस दिन से वैद्याली में आए हैं, उस दिन से आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज मैं इनको अपने साथ ले आया।"

श्चार्य रत्नकीर्ति ने, श्चादचर्य प्रगट करते हुए, पूछा: "मेरे दर्शन क्यों? किसलिए?"

"स्रापने ही इन्हें वृज्जिसंघ में वारगादान दिया है। क्या ये स्रापके प्रति कृतज्ञता-निवेदन भी न करें?"

"मैंने शरण दी है! कौन कहता है!! यह मिथ्यावाद है!!! इनको अरण देने का निर्णय तो वृज्जिसंघ की परिषद ने किया है।"

"आर्थ ! परिपद के समक्ष वह प्रतिज्ञा तो आपने ही प्रकाशित की थी। और प्रतिज्ञा की विगद विवेचना भी आपने ही की थी।"

श्रायं रत्नकीति ने कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे मुख पर श्राए शब्द को मुखरित करने में, वे ग्रसमर्थता का बोध कर रहे हों।

किन्तु आर्य, वर्षकार उनके उत्तर की अपेक्षा न करके, बोले : "आर्य रत्नकीर्ता ! मैं केवल कृतज्ञता-निवेदन के निमित्त ही आपके निकट नहीं आया । मेरे आगमन का एक अन्य उद्देश्य भी है।"

श्रायं रत्नकीति ने, विरक्त वाग्गी में, पूछा: "कहिए क्या उद्देश्य है ?"

ग्रार्य वर्षकार ने उत्तर दिया: "ग्रार्य! ग्रापने प्रतिज्ञा की विवेचना

करते समय एक अत्यन्त सुप्रशस्त एवं सारगिभत सिद्धान्त का प्रिनिपादन किया था। उसी सिद्धान्त के विषय में अपनी कुछ शंकाओं का समाधान पाने ग्राया हूँ।"

श्रार्य रत्नकीर्ति, तत्क्षण उठकर खड़े हो गए । श्रौर फिर वे, पुलो-मजा की श्रोर मुख परावृत्त करके, बोले : "पुलोमे ! श्रार्य वर्षकार को ग्रासन नहीं दिया ! कैसी श्रिशिष्ट है !!"

पूलोमजा ने, तुरन्त उठकर, एक मंचपीठ की ग्रोर ग्रपना बाहुलता-द्वय प्रसारित करते हुए, कहा: "ग्रासन ग्रहण कीजिए, ग्रार्य वर्षकार!"

स्रायं वर्षकार उपासीन हो गए। श्रायं सुनक्खत भी। तब श्रायं रत्नकीर्नि तथा पुलोमजा ने भी श्रपने श्रासन ग्रहण किए।

श्चार्य सुनक्खत ने आर्थ रत्नकीर्ति को सम्बोधित किया: "वैशाली के विषय में आप क्या कह रहे थे, आर्थ !"

श्रार्य रत्नकीति ने, श्रातं स्वर में, उत्तर दिया: "विशेष कुछ नहीं, गुनवखत! मैं सदा के लिए वैशाली से विदा लेना चाहता हूँ।"

अपर्य सुनक्खत ने, अवसन्न होकर कहा: ''श्राप वैशाली का त्याग कर देंगे, आर्थ !! तब वैशाली का क्या होगा? आर्थ पद्मकीर्ति के उपरान्त आप ही तो वैशाली की एकमात्र विभृति हैं।''

"वैशाली में अब मेरे लिए स्थान नहीं है, सुनक्खत !"

"ग्राप जैसे मनीधी के लिए वैशाली में स्थान नहीं तो क्या मेरी जैसे मृढ़ के लिए है.....

"लिच्छिव-गर्ण को रक्तपात के श्रितिरिक्त, ग्रपनी श्रन्थपरम्परा के ग्रनुसरण के श्रितिरिक्त, भ्रन्य किसी प्रसंग में रुचि ही नहीं। मैं भला - यहाँ रहकर.....

"ग्रापको लिच्छिवि-गरा में ग्रन्य रुचि उत्पन्न करनी होगी, ग्रार्य! ग्राप वैद्याली से चले गए तो ग्रीर कौन है जो लिच्छिवि-गरा का इस अन्ध-कूप से उद्घार कर सके?"

"िकन्तु उपाय क्या है, सुनक्खत ! किसी भी लिच्छिवि-वृद्ध से बात करो, वही मगध के साथ मरण्-मारण् का मन्त्रोच्चार करता है। जैसे शस्त्रास्त्र-धारण् तथा रक्त-प्लावन के ग्रातिरिक्त, मानव के लिए कुछ करणीय ही न रह गया हो। घनुष, वाण, खड्ग, खेटक—ये क्या किसी सम्य समाज की चर्चा के विषय हैं ? श्राप तक्षशिला में जाइए। शाकल, काम्पिल्य श्रथवा कौशाम्बी में जाकर देखिए। वहाँ पर श्रायंवृन्द काव्य एवं कला की चर्चा करते हैं। वे गोष्ठी के उपरान्त गोष्ठी करते रहते हैं। उत्सव, समाज, श्रापानक। नृत्य, वाद्य श्रीर गीत का रसास्वादन। श्रीर वैशाली के लिच्छवि-गग्ग ?"

"मैं समभ गया, द्यार्य ! मैं सब समभ गया। मैंने भी तो कई वार, द्यापके साथ विदेश जाकर, अपनी आँखों से देखा है कि रस एवं संस्कार की महिमा क्या होती है। वैशाली के गिर्णकालय में जब तक आज्ञपाली विद्यमान थी, तब तक लिच्छवि-गएा भी उस और उन्नति कर रहे थे। किन्तु आज्ञपाली ने, शाक्यथ्रमण के प्रपञ्च में पड़कर, गिर्णकालय शून्य कर दिया। और.....

"महाश्रमण की शिक्षा का वह पक्ष मुक्ते भी क्षुच्य करता है, सुनव्यत ! मध्यमण्डल के जिस भी महानगर में मैं इस बार गया, वहीं पर मैंने यह सुना कि काव्य एवं कला के कोविद, कुलपुत्र एवं कुलपुत्रियाँ, काषायवस्त्र धारण करके अपने सरस जीवन को नीरस बना रहे हैं। किन्तु मेरी दृष्टि में वह गौरा पक्ष है। महाश्रमण का महामन्त्र है सार्वभौम शान्ति की स्थापना, श्राहंसा का दिन्य श्रालोक, मानव-मात्र के प्रति प्रीति.....

अपनी वात को पूरा करने के पूर्व ही, आर्य रत्नकीत्ति, नेत्र निमी-लित करके, समाधिस्थ-से होगए।

तब वर्षकार ब्राह्मण ने कहा: "ग्रार्य रत्नकीर्ति ! मैं भी, श्रापके समान, भगवान का विनम्र उपासक हूँ। िकन्तु मेरी मन्द बुद्धि ने, िकसी, विन भी, यह ग्रहण नहीं िकया था कि तथागत के शिक्षापदों का ग्राश्रय लेकर एक समीचीन राजनीति की स्थापना की जा सकती है। ग्रापने, गुरुत्वपूर्ण गवेषणा करके, भगवान के महावचन की विलक्षण व्याख्या की है। मैं ग्रापसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान के कौन-कौन से शिक्षापदों की सहायता से ग्रापने यह ग्रभूतपूर्व ग्राविष्कार किया।"

श्रार्य रत्नकीर्ति ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उन्होंने एक

नवीन राजनीति का प्रतिपादन किया है। किन्तु मगध के भूतपूर्व महा-मात्य, राजनीति के प्रवीण पण्डित, वर्षकार ब्राह्मण उनको स्राचार्य-पद पर भ्रारूढ़ कर रहे थे। वर्षकार तो वैशाली की वीथि-वीथि में, कीटपतङ्ग ,का-सा जीतन व्यतीत करने वाले पृथ्यजन नहीं थे। वे मेघाबी पुरुष थे। महान श्रात्मा। जब उनको प्रतीति हो रही थी कि श्रार्य रत्नकीति ने एक नवीन सिद्धान्त का साक्षात्कार किया है, तो अवश्य कोई बात होगी। विनय के साथ-साथ प्रकाण्ड पाण्डित्य की मुद्रा धारण करके, ग्रार्य रत्नकीर्ति ने कहा:

"भगवान के शिक्षापदों से जितना प्रगाढ़ परिचय ग्रापका है, उतना मेरा नहीं है, आर्थ वर्षकार ! मैं तो भगवान का साधारए।तम, क्षुद्रा-तिक्षुद्र उपासक हूँ। मैंने कभी भगवान के पृथक-पृथक शिक्षापदों का मनन नहीं किया। मैंने तो केवल एक ही तत्त्व हृदयङ्गम किया है। भगवान दण्डचक का शमन करके धर्मचक्र-प्रवर्तन के पक्षपाती थे। भग-गित के प्रत्येक उपासक को दण्डचक का दमन करना चाहिए। क्या मैंने भूल की है, आर्थ वर्षकार!"

वर्षकार ब्राह्मण का मुख, रत्नकीति के लिए, श्रद्धा से सजीव हो उठा। वे रत्नकीति की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए बोले: "आर्य सुनक्खत ने श्राप को मनीषी कहकर मृषावाद नहीं किया। मनीपी का एक ही लक्षण होता है। वे कभी गौरण की गवेषरणा में अपना समय नहीं गँवाते। वे सदा प्रमुख प्रसंग का ही प्रचार करते हैं। आप ने अगवान के शिक्षा-पदों पर सम्यक् विचार करके उन का सार ग्रह्ण किया है। आप घन्य हैं, श्रार्य ! श्राप श्रद्भृत हैं। अभूतपूर्व है श्रापका श्राविष्कार। मुक्त जैसे मुढ तो.....

रत्नकीर्ति ने प्रतिवाद किया: "ग्राप मूढ नहीं हैं, ग्रायं वर्षकार!"
"ग्राप जैसे मनीषी की तुलना में तो मैं मूढ ही हूँ, ग्रायं रत्नकीर्ति!"
रत्नकीर्ति ने, व्रीडाभिभूत हो कर, मुख ग्रवनत कर लिया। किन्तु
वर्षकार पर ग्रपनी व्याख्या का प्रभाव देख कर, मन-ही-मन, वे ग्रतीव
प्रसन्न हो उठे। उनको ग्राशा हुई कि वर्षकार ब्राह्मण, लिच्छवि-गण के
निकट, उस व्याख्या का ग्रुणगान करेंगे। तब लिच्छविगण को विदित

होगा कि उनका वास्तविक हितचिन्तक कौन है। कुचक्र रचने वाला कुण्ठित-बुद्धि, ग्रनिरुद्ध ग्रथवा गहन चिन्तन के कारण चिन्मय-मानस रत्नकीर्ति।

सुनक्लत ने वर्षकार ब्राह्मएं को सम्बोधित किया: "आर्थ वर्षकार! क्रांप यह नहीं जानते कि मैं, कई वर्ष तक, कापायवस्त्र धारएं करके, धर्मस्य का श्रमण रह चुका हूँ। इस जीवन को मायाजाल मानकर मैं गृहस्थाश्रम में लौट ग्राया। मैं ग्राज भी उस निश्चय पर पश्चाताप-परा-यएं नहीं। मैं तो यही समभा था कि शाक्यश्रमण का उपदेश मानव के लिए मृत्यु के प्रतिरिक्त श्रन्य कुछ नहीं। किन्तु ग्राज, श्रकस्मात्, श्रायं रत्नकीति ने मेरे नेत्र उन्मीलित कर दिए। जैसे अन्धकार-पूर्ण ब्रावास में कोई प्रदीप प्रज्वलित कर दे।"

तब रत्नकीति ने, वक्ष विस्फारित करके, सिहनाद किया: "महाथमगा की शिक्षा के दो पक्ष है। एक ओर है उनका धर्मचक-प्रवर्तन और दूसरी ओर उनकी पलायन-वृत्ति। एक सत्य है, दूसरी मिथ्या। मैंने सत्य ' का मिथ्या से पृथक्करण किया है। मै धर्मचक्र-प्रवर्त्तन को प्रोत्साहित तथा पलायन-वृत्ति को पराजित करना चाहता हूँ।"

सुनक्खत ने रत्नकीति से कहा : "मेरी धृष्ठता क्षमा करें, ग्रार्य ! ग्राप इस समय पलायन-वृत्ति का वरण करने लिए ही हठ कर रहे है ।"

रत्नकीर्ति, सहसा, रुष्ट हो गए। वे मुनक्खत की भत्सेना करते हुए बोले: "तुम्हारा यह अपवाद असहा है, सुनक्खत ! मैं और पलायन-यृत्ति! तुमने इतने दिन तक, मेरे सहवास में रह कर भी, मेरा प्रकृत परिचय प्राप्त नहीं किया!"

"आर्य! आप ही तो कह रहे थे कि आप वैजाली का परित्याग करना चाहते है। यह पलायन-वृत्ति नहीं तो और क्या है, आर्य! यदि आपने वैजाली का परित्याग कर दिया तो, लिच्छिव-गए। की हितसाधना के लिए, सत्य एवं मिध्या का पृथक्करण कौन करेगा? लिच्छिव-गए। या तो मरग्ग-मारग् में रत रहते हैं, या काषायवस्त्र लपेट लेते है। धर्मचक-प्रवर्तन का प्रकृत अर्थं क्या है, यह वे किसी दिन नहीं समक्त पए। लिच्छिव-गग् को ऐसी असहाय अवस्था में छोड़कर चले जाना क्या पला-

यन-वृत्ति नहीं है, ग्रार्थ !"

रत्नकीर्ति मुस्करान लगे। सुनक्खत उनके भ्रनन्य श्रनुयायी थे। प्रपने श्रनन्य श्रनुयायी का श्रनुरोध वे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। किन्तु बैंगाली की कुत्सा का स्मरण होते ही वे पुनरेण कातर हो गए। भ्रौर वे बोले: "सुनक्खत! मैं वैशाली में रहकर क्या करूँगा?"

सुनक्खत ने पूछा : "वैशाली के बाहर जाकर ग्राप क्या करेगे, ग्रायें !"
"वैशाली के बाहर मेरा सन्देश श्रवरण करने वाले ग्रनेक है।"

वर्षकार ब्राह्मण ने कहा: "िकन्तु, आर्य! आप यह न भूलिए िक प्राची के परे, आज सर्वत्र ही, अवन्ति का कुचक ग्रवाध होकर चल रहा है।"

रत्नकीर्ति ने दुःखित होकर उत्तर दिया : "वह तो मैं ग्रपनी ग्राँखों से देखकर ग्राया हूँ, श्रार्य वर्षकार !"

''श्रवन्ति में भगवान के उपासक विरल है। श्रवन्ति का राजवंश भिगवान का उपहास ही करता रहा है।"

"मुभे ज्ञात है।"

"इस घवस्था में भी क्या ग्रापको ग्रनुकूल वातात्ररण पाने की ग्राचा है?"

"वाधाएँ तो बहुत हैं। किन्तु....."

श्रपनी बात को पूरी किए बिना ही रत्नकीर्ति चिन्ता-निमग्न हो गए। वे किंकर्त्तव्य-विमूद्ध थै। एक श्रीर वैशाली के कुलक्षण लिच्छवि-गण। दूसरी श्रीर श्रवन्ति का कुचक। उनकी समभ में नहीं ग्राया कि वे क्या करें, किस श्रीर जाएँ।

सुनक्खत ने उनका मार्ग-प्रदर्शन किया। वे अत्यन्त धार्जव के साथ बोले: "आर्य! वैशाली के लिच्छिव कितने ही कुपात्र क्यों न हों, अन्ततः आपके आत्मीय है। आपकी और उनकी शिराओं में एक ही पितामह का रक्त प्रवाहित है। आपके और उनके एक ही संस्कार है। अन्तर इतना है कि आप जागृत हैं, और वे सुप्त। ऐसी अवस्था में आपका कर्त्तव्य स्पष्ट है आर्य!"

रत्नकीर्ति ने पूछा: "मेरा क्या कर्त्तव्य है, सुनक्सत !"

"ग्रापको वैद्याली में सिंहनाद करना होगा। सोये हुए लिच्छवि-गए। को जगाना होगा।"

"उसका तो कोई उपाय मेरे पास नहीं।"

"उपाय मैं जानता हूँ, ग्रार्थ !"

"उपाय का उद्घाटन करो।"

"वैशाली में ग्राम्रपाली का युग प्रत्यागत होना चाहिए। वीएा का क्वम्पन । तूपुर का रएान । कोकिलकण्ठा की काकली। किङ्किएगीमाल का कूजितस्वन । लिच्छवि-गएा का कठोर हृदय नवनीत-सा कोमल हो जाएगा। तब वे ग्रापका ग्रमृत ग्रादेश ग्रङ्गीकार करने के लिए तुरन्त तत्पर हो जाएँगे।"

"किन्तु भ्राम्प्रपाली कहाँ है ?"

पुलोमजा, पिता का प्रश्न सुनकर, पुलकित हो उठी । उसने कहा: "पिताजी ! आस्रपाली मेरे पास है।"

रत्नकीर्ति ने विस्मित होकर पूछाः "तेरे पास, पुलोमे! कौन ौ है वह?"

"एक उच्चकुल की कुलपुत्री। रूप में साक्षात् रम्भा। शिल्पग्रगा में श्रद्वितीय। श्राप उसे देखेंगे तो श्राम्रपाली को भूल जाएँगे।"

"वह इस समय कहाँ है ?"

"कौशाम्बी के गिएकालय में शिक्षा ग्रहण कर रही है।"

रत्नकीर्ति निराश हो गए। वे कहने लगेः "कव वह शिक्षित होकर भाई ग्रीर कव वह श्राम्रपाली वनी !"

"श्राप निराश न हों, पिताजी ! शिल्पशिक्षा की दृष्टि से वह सर्वाङ्ग-सम्पूर्ण है। केवल गिएकालय का शिष्टाचार सीखने के लिए ही कौशाम्बी गई है।"

मुनक्खत ने कहा: "मैं कौशाम्बी जाकर उसे ले आऊँगा, आर्य !' रत्नकीर्ति ने, एक क्षर्ण मौन रहकर, उत्तर दिया: "मैं तुम्हारे प्रस्ताव का परीक्षरण करूँगा, सुनक्खत! तुमने सुन्दर प्रस्ताव किया है।'

"ग्रार्य ! मैं वृज्जिसंघ का हितचिन्तन करते-करते ही वृद्ध हुग्रा हूँ। ग्रीर ग्रापने वृज्जिसंघ के कल्याए के लिए देश-देश की घूल छानी है। ग्राप ग्रब वैशाली को विधवा न कीजिए, ग्रार्व !"

रत्नकीर्ति पुनरेण चिन्ता-निमग्न हो गए। सुनक्खत ने कहा: "ग्राप वृज्जिसंघ का राजपद पाने योग्य हैं, श्रार्थ!"

रत्नकीर्ति बोले: "राजपद का लोभ मुभे नहीं है, सुनक्खत !"

"लोभ की बात तो मैं भी नहीं कहता, ग्रार्य ! मैं तो केवल ग्रापकी अमता की ग्रोर संकेत कर रहा हूँ।"

क्षमता ! रत्नकीर्ति को अपनी क्षमता पर दृढ़ विश्वास था। वे इस लिए वैशाली का परित्याग नहीं कर रहे थे कि उनमें वैशाली-विजय की क्षमता नहीं थी। वे तो वैशाली के जानपदों में रहकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट करना नहीं चाहते थे।

श्रव, सहसा, जनका श्रन्तर लिच्छिव-गए के लिए श्राकुल हो उठा। लिच्छिव-गए। का उद्धार करने के लिए यदि उनको श्रपना जीवन भी विसर्जन करना पड़ता तो वे प्रस्तुत थे। उन्होंने लिच्छिवि-वंश में जन्म के लिया था। वृज्जिभूमि का श्रन्नजल ग्रह्एा किया था उन्होंने। वैशाली की मृत्तिका से विनिर्मित थी उनकी देह। वे वृज्जिमंघ के संधिविग्रह-महामात्य थे। श्रार्य पद्मकीर्ति के एकमात्र मुपुत्र। इन ग्रनेक ऋणों से उऋणा होना उनके लिए ग्रनिवार्य था। कर्त्तव्यपालन में इतस्ततः करना उनके लिए उचित नहीं था।

रत्नकीर्ति ने, एक निश्चय पर पहुँच कर, पुलोमजा से कह दिया: "पुलोमे! यात्रा का समारम्भ संख्द्ध कर दे। मैं वैशाली का त्याग नहीं करूँगा।"

पुलोमजा, हर्ष से पुलकायमान होकर, पिता के कण्ठ ले लिपट गई। सुनक्खत तथा वर्षकार ब्राह्मण, एक स्वर से, ब्रार्य रत्नकीर्ति की परोप-कार-परायणता का ग्रुणगान करने लगे।

## ે ર

वैशाली का वास्तुहृदय। उत्तर दिशा को दक्षिण दिशा से, तथा पूर्व को पश्चिम से परिचित कराने वाले राजपथ-द्वय का श्रुङ्गाटक जनसंकुल है। ग्रपने अपने उद्दिष्ट स्थान की ग्रोर द्वुतपद जाने वाले भी, ग्राज ग्रना-यास ही, इस स्थल पर इक जाते हैं। ग्रादित्यनारायण के ग्रातप-स्पर्श का

ग्रास्वादन करने के लिए। शिक्षिर के ग्रंतराष्टक का भ्रत्पप्राग्। श्रातप, मध्याह्न के समय भी, चतुष्पथ के परे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा । मानो, राजपथ-द्वय के पार्श्व-प्रान्तों पर प्रस्थापित प्रासादमाला के उत्तुङ्ग हर्म्यशिखर, अपने हिमनिजडित गात्रपुञ्ज को गतायु होने से बचाने के लिए, दिवाकर की दीप्ति का श्रधिकांश श्रपने श्रद्ध में अवरुद्ध करके खडे हों।

वास्तुहृदय में चतुर्दिक चमस्कृत है वैशाली के श्रेष्ठतम स्थापत्य का सार । भ्राग्नेयकोरा में, मार्थ पद्मकीर्ति का प्रख्यात प्रासाद । नैऋत्य-कोगा में कीर्तिमधी कौतुकशाला । वायव्य-कोगा में वृष्णिसंच का सुप्रसिद्ध संस्थागार । ईशान-कोए। में श्राम्नपाली का श्रभ्रभेदी गणिकालय । श्रञ्जा-टक पर संरूढ़ वैशाली-वासी, वास्तुशिल्प के इस विलक्षण वैभव की चिर-पूरातन तथा नित्यन्तन ग्रुग्गाथा गा रहे हैं।

अकस्मात, जनसमवाय की दृष्टि दक्षिए दिशा की ग्रोर श्राकृष्ट हो गई। उस और से आते हुए जुभवर्ण सैन्धव-चतुष्टय से पुरस्सरित पुष्य-रथ का कि ङ्किए। स्वन, द्रुत से मन्द्र लय की ओर अवरोह कर रहा था। मन्दवाही वातास में भी, पृष्ठ की ग्रीर प्रधावित रथपताकाएँ, शिथिल-सी होकर सिमटने लगी थीं।

जनसमवाय को सावधान करते हुए सारिथ ने, रथ को आर्थ पद्म-कीर्ति के प्रासाद तक पहुँचाकर, रश्मिपरिग्रह के प्रश्नी ए प्रकर्ष द्वारा सैन्धव संख्द कर लिए।

श्रार्य सुनक्खत, एक वाह्लीक पर श्रारूढ होकर, रथ का श्रनुसरग् कर रहे थे। रथ के रुकते ही, उन्होंने भी अपने अक्ष्व से प्रवरोहण किया। प्रासाद-द्वार पर प्रस्तुत प्रहरी ने, अग्रसर होकर, वाह्नीक की वरुगा सँभाल ली। तब, प्रहरी अथवा जनसमवाय की ओर एक वार भी हिष्टिपात किए विना, स्नक्खत रथ के पाइवें में जा खड़े हुए और रथाज पर उपासीन रमगी-रतन को सम्बोधित करके बोले : "ग्रनज़-रेखे! अवरोहण करो।"

रमग्गी, कोकिल-कण्ठ से, कूक उठी:

"जैसी आर्य की आजा।"

जनसमवाय, नेत्र विस्फारित करके, मन्त्रमुग्ध-सा नवागन्तुका को निहार रहा था। किन्तु नवागन्तुका ने, एक आंख उठाकर भी, जनसम- वाय की ओर नहीं देखा। उसकी दृष्टि, प्रासाद के चित्र-विचित्र तोरण- द्वार पर निवद्ध थी। सुनक्खत, एक ओर खड़े, रथ से अवरोहण के लिए उद्यत रमणी के आलक्तक-रञ्जित चरण-द्वय को अपनी निर्निमेष नेत्र- सुति से चित कर रहे थे।

शृङ्काटक का कोना-कोना, नूपुर के रण्न तथा रशना के शिङ्जन से शब्दायमान हो उठा। प्रमदा ने पृथ्वी पर पदन्यास किया था। जैसे अलकापुरी की अप्सरा अवनितल पर अवतरित हुई हो। वैशालिकों ने, नारीदेह का वैसा सुवर्ण-वर्ण तथा वेषभूषा का वैसा विलक्षण विन्यास, अनेक काल से अपने नगर में नहीं देखा था। जनसमवाय, एक क्षम्ण में, समक्ष गया कि नवागता नारी वैशाली की नागरिका नहीं है।

प्रहरी द्वारा प्रदिश्तित-मार्ग तथा प्रमदा-पुरस्सरित सुनक्खत ने प्रासाद-रैद्वार में प्रवेश किया। प्रासाद के अपावृत कपाट पुनरेगा अनपावृत हो हो गए। श्रुङ्काटक पर से प्रसारित अनेक दृष्टिपात, सहसा, प्रासाद की प्राकार से परास्त होकर, प्रत्यावर्तित होने लगे।

द्वारदेश का ग्रतिक्रमण करके, सुनक्खत ने, सामने की ग्रोर, ग्रङ्गुलि उठाते हुए कहा:

"ग्रनङ्गरेखे ! श्रवलोकन करो ! निर्निमेष नयनों से ग्रवलोकन करो ! श्रायवितें में ग्रप्रतिम है यह प्रासाद।"

अनङ्गरेखा ने प्राङ्गरण के पार खड़े प्रासाद की और देखा। एक अत्यन्त साधारण आवास को किसी ने, आंतिवश, प्रासाद कहकर पुकारा या। कौशाम्बी के कोने-कोने में थे वैसे आवास। अनङ्गरेखा के लिए, अपने अधरोष्ठ पर स्फुरित व्यङ्गस्मिति का संवरण करना कठिन हो गया।

किन्तु, सुनक्खत सर्वथा समाधिस्थ-से होकर कह रहे थे: "इस सप्त-भूमि प्रासाद के निर्माग्-निमित्त, श्रावस्ती तथा शाकल के सुविख्यात स्थपित वैशाली में वेतनभोगी बनकर ग्राए थे। कौशाम्बी तथा कास्पिल्य के कुशल कारुक-वृन्द भी। यनेक वर्ष के अनवरत परिश्रम तथा ग्रपरिमेय धनराशि के भ्रविकल व्यय से विनिर्मित हुआ था यह भव्य प्रासाद । इसकी ग्रुग्गाथा, दावाग्नि के समान, समस्त आर्यावर्त में व्याप्त हो गई थी। वृज्जि महाजनपद के नैगम तथा जानपद, दल-पर-दल, मास-प्रतिमास, इसका दर्शनलाभ करने भ्राए थे।"

श्रनङ्गरेखा ने प्रश्न किया: "श्रार्थ ! इस प्राक्षाद के महाभाग । विमित्ता का नाम क्या है ?"

"श्रार्य पद्मकीर्ति ! वृज्जिसंघ के इतिहास में श्रद्धितीय पुरुष-सिंह, श्रार्य पद्मकीर्ति !'

"वे कौन हैं, आर्य !"

"हैं नहीं, अनङ्गरेखे ! वे थे।"

"कौन थे ?"

"वृज्जिसंघ के भूतपूर्व समाहर्ता-महामात्य।"

श्रनङ्गरेखा को साथ लेकर, सुनक्खत ने प्राङ्गरा में पदार्परा किया। प्राङ्गरा के एक प्रान्त में, वृक्ष, विटप, गुल्म एवं नता-वितान से झलंकृत, कि उद्यान था। दूसरे प्रान्त में स्फिटिक-शिला-समुच्चय से सुबद्ध, नीलाभ जलराशि से श्राकण्ठ श्रापूर्ग, पुष्करिस्गी।

सुनक्खत कहने लगे: "अन क्रिरेखे! मैंने समस्त श्रायांवर्त का पर्यटन किया है। मैंने सम्राटों के पुष्पवाट देखे हैं। सामन्तों तथा श्रेष्ठियों के उद्यान भी। किन्तु ऐसी पुष्करिग्णी अन्यत्र नहीं देखी। इस पुष्करिग्णी का निर्माण करने के लिए, पारसीक देश के श्रापूर्त-श्राचार्य वैशाली में पधारे थे।"

अनङ्गरेखा ने परिहास करने के लिए पूछा: "आर्थ ! क्या आर्थ पद्मकीर्ति कुवेर के अवतार थे?"

सुनक्खत ने उत्तर दिया: "श्रवतार की बात मैं नहीं जानता।"
मानता भी नहीं में श्रवतारवाद। किन्तु श्रार्य पद्मकीर्ति को मैंने श्रपनी
आँखों से देखा था। उनका जन्म एक साधारण लिच्छवि परिवार में ही
हुशा था। किन्तु वे, किशोरावस्था में ही, शिक्षाग्रहण के उद्देश्य से
गान्धार-नगरी, तक्षशिला, में चले गए। वहाँ उन्होंने वार्त्ता एवं दण्डनीति
के विश्वविख्यात श्राचार्य, श्रायं विख्पाक्ष, का शिष्यत्व स्वीकार किया।

श्रीर जब वे वैंशाली में प्रत्यागत हुए तब उनकी अप्रतिम प्रतिभा से वृष्णिसंघ का दिग्दिगन्त आलोकित हो उठा।"

यनङ्गरेखा के यवरोष्ठ स्मित से स्फीत हो गए। फिर एक चमत्कृत
चितवन से मुनक्खत की ग्रोर देखती हुई वह बोली: "ग्रायं पद्मकीर्ति,
यवश्य ही, मन्त्रविद्या के ज्ञाता होंगे। इसीलिए उन्होंने मयदानय का
मानमर्दन कर दिया।"

सुनक्खत ने, जुगुप्सा प्रगट करते हुए, कहा: "नहीं, अनङ्गरेखे ! नहीं। आर्य पद्मकीर्ति तो मन्त्रविद्या का उपहास करने वालों में भग्नगण्य थे। किन्तु उनकी समुदय-स्थापना तथा आय-व्यय-गगाना मन्त्रविद्या से भी महिमामयी थी। उनके प्रयत्न से वृज्जिसंघ के आय-कारीर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वैद्याली के कोष्ठागार तथा कुष्यनिलय, दुर्ग, राष्ट्र, वन, अज, खिन एवं विग्वस्थ के आदेय से आकण्ठ आपूरित हो गए।"

''घुष्ठता क्षमा करें, श्रायं! क्या, श्रायं पद्मकीर्ति के प्रादुर्भाव से पूर्व, वैद्याली के लिच्छवि-गएा सर्वथा मूढ़ थे?"

"महामूढ़ थे, अनंगरेखे! एक ही हप्टान्तृ से मेरे कथन की पुष्टि हो जाएगी। वृज्जि महाजनपद के कृषीवल, चिरकाल से, अपने क्षेत्रों में सुमा का प्रभूत प्रवापन करते आए हैं। किन्तु आर्य पद्मकीर्ति के पूर्व, किसी लिच्छिव ने यह नहीं सोचा कि तैलच्यवन तथा तृणसम्भार के अतिरिक्त क्षुमा का कोई अन्य उपयोग भी सम्भव है। श्रावस्ती तथा साकेत के सार्थवाह, प्रतिवर्ष वैशाली में आकर, कोसलीय तन्तुवाय-वृन्द हारा विनिर्मित क्षौम-वस्त्र का विपुल व्यवसाय करते थे। वृज्जि महाजनपद की सुवर्ण-सम्पदा विदेश की ओर बही जा रही थी। आर्य पद्मकीर्ति के प्रयास से ही, सर्वप्रथम, वृज्जिभूमि का क्षुमातृण क्षौमवस्त्र में परिणात होने लगा। क्षौमवस्त्र का आयात तो रुक ही गया। वैशाली के सार्थवाह, आर्यावर्त के अवान्तर नगरों में क्षौमवस्त्र के स्तूप सजाने लगे। सुवर्ण-प्रवाह विपरीत दिशा में वह चला।"

"तब तो, श्रायं ! वैशाली के लिच्छिव गर्ग आर्थ पद्मकीर्ति की पूजा करते होंगे।"

"लिच्छवि-गर्ण से तुम परिचित नहीं हो, अनङ्गरेखे !रराप्राङ्गरा

में ग्रात्महत्या करने वाले ग्रतिरथी के ग्रतिरिक्त लिच्छिव-गए किसी की पूजा करना नहीं जानते । ग्रार्य पद्मकीर्ति को ब्रिजिजसंघ का समाहर्ता-महामात्य नियुक्त करने की प्रतिज्ञा जब परिषद में प्रज्ञापित की गई, तो ग्रनेक लिच्छिव-बृद्धों ने, उसका विरोध किया था।"

"ऐसा क्यों, ग्रार्थ !"

"ग्रार्य पद्मकीति विदेश-भ्रमण के रसिक थे। ग्रायावर्त में कोई ऐसा राजप्रासाद, सागन्त-सदन ग्रथवा श्रेटठीवेश्म नहीं है जिसका ग्रातिथ्य उन्होंने उपभोग नहीं किया। फलस्वरूप, उनके ग्राचार-विचार में ग्रमेक परिवर्तन हो गए थे। पुरातन परम्परा के ग्रन्थ ग्रनुयायी लिच्छिव-गण के लिए यह ग्रसहनीय बात थी। लिच्छिव-गण सशंक हो उठे। वैशाली में ग्रपवाद उठने लगा कि ग्रार्य पद्मकीति का खान-पान, वेप-भूषा, ग्राचार-विचार सब म्लेच्छानुरूप हैं।"

ग्रपनी चिबुक को, तर्जनी से ताड़ित करती हुई, श्रनङ्करेखा ने कहा द्व "ग्रद्भुत है, ग्रार्य ! ग्राश्चर्य है, ग्रार्य ! क्या वैशाली के लिच्छ वि, ग्रपने से ग्रतिरिक्त, ग्रार्यावर्त के समस्त राष्ट्रों को म्लेच्छ मानते हैं ?"

सुनक्खत ने उत्तर दिया: "नहीं, ग्रनङ्गरेखे! ऐसा नहीं हैं। भ्रार्थावर्त के पौरजानपद को तो लिच्छवि-गए। ग्रार्य ही मानते हैं। किन्तु आर्य
पद्मकीर्ति, तक्षशिला में शिक्षोपार्जन समाप्त करके, कई वर्ष तक पारसीक
साम्राज्य में रहे थे। ययनभूमि में भी। उनको उन ग्रनार्य देशों के
श्राचार-विचार में ग्रनेक बातें श्रेयस्कर लगीं। श्रपूर्व साहस-शील थे आर्य
पद्मकीर्ति। वैशाली में प्रत्यागत होकर वे लिच्छवि-गए। के भ्रनेक विधिनिषेध की अवहेलना करने लगे। इसीलिए लिच्छवि-गए। उन पर विश्वुष्य
हो गए। किन्तु लिच्छवि-मानस के किसी कक्ष में, उनके लिए, श्रद्धा का
उद्रेक भी हुआ। उनका परामर्श ग्रहए। करके, वैशाली के भ्रनेक कुलपुत्र,
विद्योपार्जन के निमित्त, तक्षशिला, शाकल, मधुरा तथा काम्पिल्य तक
जाने लगे।"

"तब तो, श्रार्य ! वैशाली में प्रतिभा का प्राचुर्य हो गया होगा ?"
"वैशाली मन्दभाग्य है, श्रनङ्गरेखे ! विदेश से लौट कर किसी श्रन्य
लिच्छिवि ने, श्रार्य पद्मकीर्ति के समान, यशलाम नहीं किया। किन्तु

ग्राचार-विचार की दृष्टि से, श्रनेक लिच्छिव श्रब वृज्जि महाजनपद के क्रूपमण्ड्क नहीं रहे। युगयुग से, ग्रायिक्त के एक अचल में, एकाकी पड़ी वृज्जिभूमि, याज पश्चिम तथा दक्षिण, की ग्रोर से प्रवाहित विचार-वैभव से विज्ञ्चित नहीं है।"

प्राङ्गर्ण को पार करके, मुनक्खत और अनङ्गरेखा प्रासाद के द्वार पर जा पहुँचे। वृद्ध दौवारिक ने दोनों का ग्रभिवादन किया। नब सुन-क्खत ने दौवारिक से पूछा: "भर्णे! ग्रार्थ रत्नकीर्ति इस समय कहा हैं?"

दौवारिक ने उत्तर दिया: "देखना होगा, त्रार्य ! "

"ग्रौर कुमारी पुलोमजा?"

"अन्तःपुर की परिचारिका से पूछना होगा, आर्य !"

"तो जाम्रो। कुमारी पुलोमजा को सूचना दो कि श्रार्य सुनवस्तत, कौशाम्बी से लौट श्राए हैं श्रीर उनसे साक्षात् करना चाहते हैं!"

दौवारिक ने एक बार श्रनङ्गरेखा को श्रापादमस्तक निहारा। जैसे वह जानना चाहता हो कि सुनक्खत के साथ श्राने वाली श्रङ्गना के विषय में पुलोमजा से क्या कहे। वृद्ध को विलम्ब करते देख कर सुनक्खत विक्षुड्थ हो गए और वोले: "दौवारिक! जीझ जाओं! तुम देखते नहीं कि हम दूर देश से श्राए हैं।"

दौवारिक ने हतप्रभ हो कर कहा : "जैसी ग्राजा, ग्रार्थ ! इसी क्षरए जाता हूँ । ग्राप कुछ क्षरण तक, श्रवग्रहणी की ग्रवस्थानशाला में उपासीन हो कर, भर्तुंदारिका के ग्रादेश की ग्रपेक्षा कीजिए।"

ग्रनङ्गरेखा ने, विस्मित हो कर, पूछ लिया : "भर्तृ दारिका !! क्या कुमारी पुलोमजा किसी राजवंश की दृहिता हैं ?"

"नहीं, अनङ्गरेखे! नहीं। कुमारी पुलोमजा आर्य पद्मकीर्ति की पौत्री तथा आर्य रत्नकीर्ति की सुपुत्री हैं। लिच्छिति-वंश की कुलदुहिता। किन्तु प्रासाद के परिचारक-परिचारिकाएँ उनको भर्नु दारिका कह कर ही सम्बोधित करते हैं। आर्य रत्नकीर्ति का आदेश है कि उनके लिए यही सम्बोधिव उपयुक्त है।"

दौवारिक ने, सशंक दृष्टि से अनङ्गरेखा की ओर देख कर, कहा "हमारे प्रभु की तुलना में आर्यावर्त के समस्त राजा तुच्छ हैं।"

ग्रनः इरेखा हँसने लगी। किन्तु सुनक्खत ने श्रुद्ध हो कर दौवारिक की भन्सेना की: ''दौवारिक! तुम बहुत वाचाल हो। श्रीर दीर्घसूत्री भी। मैं कुमारी पुलोमजा से कहूँगा.....

दौत्रारिक ने भयभीत होकर कहा: "श्राप मुक्त श्रिकञ्चन पर कोप मत कीजिए, ग्रार्थ! भर्तुदारिका मेरे प्रारा ले लेंगी। मैं इसी क्षरा जाता है।"

वृद्ध चला गया। मृतक्षत श्रीर अनङ्गरेखा ने अवस्थानशाला में प्रवेश किया। शाला का अवितितल, आविक-चर्म से आस्तीर्ण था। अभ्यागतों के उपासीन होने के लिए बहुविध मञ्च, पीठिका तथा आसित्वकाएँ पड़ी थीं। अनङ्गरेखा की दृष्टि शाला की एक भित्ति पर, आविष्ट हो गई। वहाँ, धर्मचक्र-प्रवर्तन की मुद्रा में महाश्रमण गौतम का चित्र आलिखित था। तब अनङ्गरेखा ने मुनक्खत को सम्बोधित किया: "आर्ष पद्मकीर्ति क्या भगवान के उपासक थे?"

सुनक्खत ने, एक ग्रासन्दिका पर ग्रासीन होकर, उत्तर दिया: "वह एक ग्रत्यन्त रोचक उपाख्यान है, ग्रनङ्गरेखे! शाक्यश्रमणा जब, प्रथम वार, वैशाली में ग्राए तो ग्रन्य लोगों के मुख से उनके शिक्षापद सुनकर, ग्रामं पद्मकीर्ति ने जुगुप्सा से ग्रधर कुञ्चित कर लिये। वे बोले: "सर्वथा विक्षिप्त व्यक्ति के ग्रितिरक्त ऐसा प्रलाप भला कौन कर सकता है? जीवन में पद-पद पर उपलब्ध उद्दाम यौवन, ऐहिक ऐश्वर्य तथा ग्रनन्त उपभोग का ऐसा हास्यास्पद तिरस्कार! मैं नहीं चाहता कि वैशाली के लिच्छित, एक पलायनित्रय, निष्क्रियावादी, पिंडपातिक, पांसुकूलिक पुरुपाध्म द्वारा प्रवञ्चित हों। भिक्षावृति करके उदरपूर्ति करने वालों के दल-के-दल देख चुका हूँ मैं। किन्तु एक दिन वे, ग्रपने एक ग्रभिन्न मित्र के ग्राग्रह से, शाक्यश्यमणा का धर्मोपदेश श्रवण करने चले गए। लौटकर ग्राए तो वे स्वयं शाक्यश्रमणा द्वारा प्रवञ्चत हो चुके थे।"

यन क्रिरेखा, सुनक्खत की ग्रोर देखकर, हँसने लगी। बोली कुछ नहीं। उसकी हंसी से उत्कण्ठित सुनक्खत ने पूछा: "तुम इस प्रकार हँसने क्यों लगीं, ग्रनक्रुरेखे!"

अन ज़रेखा ने उत्तर दिया: "भगवान के प्रति आपकी उत्कट भवजा

देखकर । प्रवञ्चना के श्रतिरिक्त क्या श्रापने उनमें ग्रन्य कुछ नहीं देखा ?'' ''तो क्या त्रम भी……''

"हाँ, मैं धर्मसंघ की उपासिका हूँ।"

 "तव तो मुफसे भूल हो गई, अनङ्गरेखे! मुफ्ते उचित था कि, तुम्हारी उपस्थिति में, मैं शाक्यश्रमणा के प्रति श्रद्धा से बोलता।"

"किन्तु भ्रापके हृदय में जब भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो मीखिक शिष्टाचार की क्या श्रायक्यकता है, ग्रार्थ!"

"शिष्टाचार की आवश्यकता है, अनङ्गरेखे ! मैं शाक्यश्रमण से कभी भयभीत नहीं हुआ । किन्तु बर्ममंघ के उपासक-उपासिकाओं से मुफें बहुत भय लगता है। यदि पुत्रोमजा के सम्मुख मैं, एक बार भी, उम श्रमण को भगवान कहकर न पृकाक नो वह मेरे प्राण ने ले।"

"ग्राप क्यों उन भगवान को सम्यक्-मम्बुद्ध नहीं मानते ?"

''उसको सम्यक्-मम्बुद्ध मानकर ही तो मैंने कापायवस्त्र से अपना यह कमनीय कलवर कलुपित किया था।"

श्रनङ्करेखा श्रवाक् रह गई। फिर वह, विस्मयभरी वागाी में, बोली: "श्राप धर्मसंघ में प्रव्रजित हुए थे!! श्राप, श्रायं!!!"

सुनक्खत ने शान्त स्वर में उत्तर दिया: "हाँ, मैं। मैं तीन वर्ष तक, पिण्डपात पाने के लिए, घर-घर बूमा। तीन वर्ष तक मैंने अपनी इस कोमल काया को घोर कष्ट दिया। तीन वर्ष तक मैंने रमगी के साथ एकान्तवास नहीं किया।"

"धर्मसंघ में प्रव्रजित होकर क्या कोई गृहस्थ-प्राश्रम में प्रत्यागत होता है, ग्रार्थ!"

्र, ''लोकभयभीरु व्यक्ति के लिए प्रत्यागमन सुगम नहीं । मैं, एक क्षण में, कापायवस्त्र उतार कर चला ग्राया ।''

"किन्तु हुग्रा क्या था, श्रार्थ ! ग्राप धर्मसंघ से निराश वयों हो गए?"

"मैंने सुना था कि शाक्यथम्ण के पास अनेक ऋद्धि-सिद्धि हैं। मैंने तीन वर्ष तक उसका अनुगमन किया। अनेक वार, उसके चरणों में, अपना यह महामहिम मस्तक न्यस्त करके, मैंने आर्तवाणी में अभ्यर्थना सप्त • — १४ की कि मुक्तको गुवर्ण की सृष्टि करना सिखला दो। किन्तु वह भिक्षुक मुक्तमे सदा यही कहता रहा कि ब्रह्मचर्य का चरण करो, शील की साधना करो, प्रज्ञा को प्रजागृत करो। मैं निराद्य होकर चला आया।"

"ग्रापने उनके ग्रादेश का पालन क्यों नहीं किया, श्रार्थ !"

"उस समय मैं तनगा था, ग्रनङ्गरेखे! दर्शनाभिराम तरुए। वैशाली की जिम वीथि में मैं गमनागमन करता था, उसी के वातायनाग्रों पर उगासीन वामाग्रों के ग्रपाङ्गदर्शन मेरा वक्ष विक्षत कर देते थे। किन्तु मेरे पाम सम्बल नहीं था कि किसी चन्द्रवदनी, मृगनयनी की चरणसेवा प्राप्त करके, ग्रपना जीवन सुख से व्यतीत करता। वह सम्बल पाने के लिए ही मैं उस श्रमण के समीप गया था।"

"ग्रार्व! ग्रव तो ग्राप तरुण नहीं रहे। ग्रव ग्राप क्यों नहीं धर्म-संघ की शरुण में जाते।"

"मेरे केब ग्रवस्य स्वेत हो गए, ग्रनःक्सरेखे, किन्तु मेरा हृदय श्रवः भी उद्दाम यौवन-वासना से उद्देलित है। उस वासना का क्षमन हुए विना.....

दौवारिक ने आकर निवेदन किया: "आर्य! भर्नृदारिका शयन कर रही हैं!"

स्रनङ्गरेखा ने, चिकत होकर, पूछा : "शयन कर रही हैं !! मध्याह्न के समय!!!"

दौवारिक ने, धुण्ण होकर, अन ज़रेखा की ओर देखा। फिर वह सुनक्खत से बोला: "आर्थ! शिशिरकाल में भर्तृदारिका की दिनचर्या विलम्ब से प्रारम्भ होती है।"

सुननस्तत ने पुछा : "ग्रौर ग्रार्य रत्नकीति कहाँ हैं ?"

दीवारिक ने उत्तर दिया: "वे श्रमी ग्रभी, शय्यात्याग करके, श्रातप का श्रानन्द लेने के लिए, हर्म्यतल पर गए हैं।"

"आर्य रत्नकीति के निकट जाकर निवेदन करो कि आर्य सुनक्खत जनके दर्शन करना चाहते हैं।"

"जैसी ग्राज्ञा, ग्रार्थं!"

दौवारिक चला गया। अनङ्गरेखा ने मानो अपने-प्रापसे बात करते

हुए कहा : ''जिस प्रासाद के परिचारक ऐसे परम तेजस्वी हों, उस प्रासाद के प्रभु की कौन कहे ! "

सुनक्खत बोले: "पुलोमजा को तो तुम जानती हो, ग्रन ङ्गरेखे! क्यार्य रत्नकीर्ति.....

"दो दिन का परिचय है, आर्थ ! सो भी एक शरणागता तथा शरणादियों का परिचय।"

"मैं कह रहा था कि दौवारिक के ग्राचरण से ग्रायं रत्नकीर्ति के विषय में कोई ग्रनुमान करना ग्रमंगत होगा। दौवारिक पुराना परि-चारक है। उसने ग्रायं पद्मकीर्ति का युग देखा है।"

''तो क्या ग्रायं पद्मकीर्ति.....

"स्वभाव के श्रत्यन्त कोधी थे। वात-बात में चपेटाघात कर बैठते थे। श्रार्य रत्नकीर्ति तथा पुलोमजा ने भी बैसा ही स्वभाव दायाद में पाया है। किन्तु वे निम्नकोटि के लोगों पर ही कोप करते हैं। तुमको सद्यंक होने की श्रावश्यकता नहीं, श्रनङ्गरेखे!"

श्रन ङ्गरेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका श्रन्तर सत्यशः सशङ्क हो उठा था। कुछ क्षगा तक, वे दोनों मौन वैठे रहे। तब दौवारिक ने लौटकर निवेदन किया: "श्रायं रत्नकीर्ति श्रापको हर्म्यतल पर बुला रहे हैं, श्रायं !"

सुनक्खत ने ग्रासन से उत्थान किया। किन्तु ग्रनङ्गरेखा यथावत् उपासीन रही। तव सुनक्खत ने कहा: ''ग्राग्रो, ग्रनंगरेखे! ग्राग्रो हर्म्य-तल पर ग्रार्थ रत्नकीर्ति के पास चलें।''

श्रनङ्गरेखा ने उपासीन रह कर ही पूछा: "क्या मुक्ते भी ग्रापके ्रसाथ जाना होगा, श्रार्थं!"

"नहीं तो मैं गलित-पलित वृद्ध वहाँ जाकर क्या करूँगा ? तुम्हें लेकर ही तो आर्थ रत्नकीर्ति के पास आया हूँ। मेरा तो इस समय कोई प्रयोजन नहीं था।"

ग्रनङ्गरेखा ने मौन रहकर सुनक्खत का ग्रनुसरए। किया।

दौवारिक द्वारा दिशत मार्ग से कई कक्षागार और परिवेश पार करके वे दोनों प्रासाद के अन्तः पुर में जा पहुँचे। फिर उन्होंने सोपान-

श्रेन्ति का उन्क्रभग करके, हर्म्यतल पर धारोहगा किया । वहाँ, सूर्यातप में विस्तीर्गाणक तला पर, उपधान का आश्रय ले कर, धार्य रत्नकीर्ति धर्धशायमान थे । मुनक्खत को देख कर वे उपासीन हो गए ।

अनङ्गरेखा ने रत्नकीर्ति का अभिवादन किया । नवागता नारी को, भर एक बार नव से शिख तक देख कर, रत्नकीर्ति ने सुनक्खत को सम्बोधित किया : "इस समय तुम किस काम ने आ गए, सुनक्खत !"

मुत्रक्षत ने उत्तर दिया: "कौशाम्बी से या रहा हूँ, यार्थ ! पुलो-मजा ने मुक्को वहाँ प्रेपित किया था। इसको लाने के लिए।"

"यह कीन है ?"

"कौद्याम्बी की नर्तकी।"

"मैं समक्ष गया। पुत्रोमजा ने मुक्ते इसके ग्रासन्त ग्रागमन का समा-चार दियाथा।"

रत्नकीर्ति ने दौवारिक को आदेश दिया कि लौटते समय वह पुलो-मजा को हर्म्यतल पर उपस्थित होने के लिए कहता जाए। दौवारिक किला गया। सुनक्खत और अनङ्गरेखा, रत्नकीर्ति के अनुरोध से, एक और उपासीन हो गए।

तव अनङ्करेखा ने अपना समस्त साहस संचित करके रत्नकीर्ति से पूछा: "आर्य! आपका शरीर क्या कुछ क्लान्त है?"

रत्नकीर्ति ने कातर वागी में उत्तर दिया: "वैशाली में रहकर शरीर क्लान्त हो ही जाता है। मन भी। यहाँ के लिच्छिव-गण् न जाने क्यों कर स्वस्थ श्रीर सुप्रसन्त रहते हैं। जिसको देखो वही प्रत्यूप के पूर्व शस्यात्याग करके महावन की श्रीर जाता दिखाई देता है। शिशिर-काल में भी ये हतभागे पुष्करिणी के हिमजीतल जल में स्नान करते हैं। इनको न संवाहक की सहायना अपेक्षित है, न स्नापक की सुश्रूपा। प्रसाधक का तो इनके हीन जीवनयापन में कोई स्थान ही नहीं। ये तो केवल महलयुद्ध श्रीर शस्त्रसम्पात सीखे हैं। सूर्योदय के समय, खड्ग एवं खेटक की खटा-खट के श्रितिरक्त श्रन्य शब्द ही नहीं सुन पड़ता। चतुर्दिक, दिन-प्रति-दिन, मास-प्रति-मास, वर्ष-प्रति-वर्ष।"

भनक्तरेवा के मुख से निकल गया: "ग्रार्य! ग्राप भी तो लिच्छिव

老?"

रत्नकीर्ति ने, खिन्न हो कर, कहा: "हाँ, जन्म तो मेरा भी इस जानपदकुल में ही हुन्ना था। किन्तु किशोरावस्था से लेकर श्रद्यपर्यन्त ्रमेरा ग्रधिकांश समय श्रायीवर्त के महानगरों में व्ययतीत हुन्रा है। वहाँ के महाभाग नागरिक, यामिनी के अन्तिम याम तक, उत्सव, समाज, भ्रापान, भौर अभिसार में रत रहे बिना, शयनकक्ष की ओर एक पद भी भ्रमसर करना भ्रस्वीकार करते हैं। मध्याह्न के पूर्व शय्यात्याग करना उनके लिए ग्राम्यजीवन का लक्षण है। वे, संवाहक द्वारा ग्राङ्गमर्दन करवाए विना, नल्प से उत्थान नहीं करते । भिपग्राज शारा प्रवत्त वह-मृत्य भीपज्य का सेवन करके ही वे पूरीपोत्सर्ग के लिए जाते हैं। स्नान के लिए जाते हैं तो अनेक प्रकार के उपलेप, स्नानचुर्ण तथा फेनक के साथ । ऋत् के अनुकुल सुगन्धित जल के धारायन्त्रों से उनके गात्रपंज भौत होते हैं। स्नानागार में यदि मुप्रवीग्ए स्नापक ग्रीर चतुर चेटिकाएँ उपस्थित न रहें तो उनका स्नान नहीं हो पाता । स्नानीपरान्त, प्रवीगा प्रसाधक उनके गरीरों को विविध गन्धानुनेप तथा वस्त्रालंकार से ससज्जित करते हैं, उनका केशविन्यास करते हैं। वह है मानवीचित जीवन । यहाँ के पश्वज की कौन कहे !"

रत्नकीर्ति के मुख से एक दीर्घ निश्वास निकल गया । शन क्लरेखा के अन्तर में, उनकी दयनीय दशा देख कर, हास्य का विस्फोट हो रहा था । किन्तु अपने मुख पर सौहार्द एवं संवेदना धारण करती हुई वह बोली : "आप वैभव-सम्पन्न एवं समर्थ हैं, आर्थ ! महानगरों के समस्त साधन आपको वैशाली में भी आप्त हो सकते हैं।"

्रत्तकीर्ति ने, ऋपण होकर, कहा : "बैभव से क्या होता है ? इस नगर के नाम के जनपद में कुछ उपलब्ध हो तभी तो बैभव चरितार्थ हो । अनेक वार खोज करने पर एक संवाहक मिला । उसने, प्रथम वार मेरा अंग स्पर्श करते ही मुभे आपादमस्तक पीड़ा से परिष्तावित कर दिया । स्नापक तथा प्रसाधक क्या जन्तु होता है, यह बैशाली में किसी ने, आज तक, सुना ही नहीं । परिचारकों ने, यहाँ की पण्यवीयियों की परिक्रमा करके, स्नान एवं प्रसाधन के जो द्रव्य प्रस्तुत किए उनको प्रासाद के बाहर परिक्षिप्त करवाना पड़ा।"

'श्राप किसी को, कौशाम्बी श्रथवा वारासासी में प्रेपित करके, योग्य परिचारक तथा उपयुक्त द्रव्य मेंगवा सकते हैं।"

'यही सोच रहा हूँ। तुम कौशाम्बी के कुछ प्रसिद्ध पण्यविक्रेताश्रोंह , के नाम मुक्ते बननाना। वेश्या-वेश्मों के नाम भी, जहाँ से प्रवीण प्रसाधक इत्यादि बेनन पाकर वैशाली में श्रा जाएँ। अन्यथा मुक्ते वैशाली का परित्याग करना पड़ेगा।"

श्रद्दालिका से निष्क्रमण् करती हुई पुलोमजा ने प्रतिवाद किया: "फिर वही श्रालाप, पिताजी ! वैद्याली का उद्धार किए विना श्राप वैद्याली-त्याग का विचार भी नहीं कर सकते।"

मुनक्खत ने कहा: "भ्रौर एक वार इस पिशाचपुरी का परिष्कार हो गया, तो भ्रापके लिए इस स्थान का परित्याग करना प्रयोजनीय नहीं रह जाएगा।"

पुलोमजा ने सुनक्खत को सम्बोधित किया : "आर्य ! आप कौंशा-कैं म्बो में आ गए ? शाक्यदुहिना कहाँ है ?"

उत्तर में अनङ्गरेखा उठ कर खड़ी हो गई श्रीर विनीतं वाणी में बोली: "भर्नुदारिक ! शाक्यदुहिता श्रापकी सेवा के लिए उपस्थित है।"

पुलोमजा ने विस्मयपूर्ण हिष्ट से अनक्तरेखा को देखा। उसके स्मृति-पट पर, एक क्षरण के लिए, अन्तर्दृर्ण के द्वारदेश पर अर्धनग्नावस्था में अवरुढ़ शाक्यदुहिता का चित्र उभर आया। उसकी विश्वास करना कठिन हो गया कि उसके सन्मुख खड़ी यह अभिराम अप्सरा ही उस दिन की अरास्त्रीन पुत्तलिका है।

पुलोमजा ने, अनंगरेखा का स्कन्ध पकड़ कर, उसकी देह को परा-वृत्त कर दिया। जैसे वह प्रदिश्तनी में विक्रयार्थ आए हुए पशु का परी-क्षण कर रही हो। तव वह, सन्तोष कर निश्वास छोड़ती हुई, बोली: "नख से शिख तक सर्वाग-सम्पूर्ण है, आयं! इसकी वेषभूषा मे भी अभि-श्वि प्रिङ्कित है। किन्तु शिल्प की योग्यता?"

सुनक्खत ने कहा: "उसकी परीक्षा भी कर लेना, पुलोमजे! यह नर्तन, गायन, नाट्य तथा अभिनय में पूर्णरूपेग प्रवीण है। कौशाम्बी की सर्वश्रेष्ठ गरिएका के शिष्यत्व में रह कर इसने कुलवधू-सुलभ संकोच की बाधा को भी त्याग दिया है। अब तुम, तुरन्त, इसकी सहायता से वैशाली-विजय का समारम्भ करो।"

पुलोमजा ने, एक वार पुनः, निर्निमेप दृष्टि से अनंगरेखा को निहारा।

मानो वह आश्वस्त होना चाहती हो कि सुनक्खत ने सत्य कहा है। अब की

वार, अनङ्गरेखा ने भी अपूपलक नयनों से पुलोमजा की ओर देखा।

मानो विश्वास करना चाहती हो कि अतिशयन से शिथिलित-शरीरा,

ग्रस्त-व्यस्त-वस्त्राभृता, मुक्तकुन्तला यह युवती वही लिच्छविदुहिता है

जिसने, एक दिन, वृज्जिसंघ की राजकुमारी से, शाक्यकुल के संदार को

लेकर, विवाद किया था; जिसने एक अज्ञातकुलशीला भिखारित को

भिगती कह कर सम्बोधित किया था; जिसने स्नेह के आवेश में अपना

महार्घ एवं सर्वगन्ध-सुवासित दुकूल, एक अर्धनग्न नारी की देह दर डाल

क्षिया था; जिसने.....

श्रनङ्गरेखा से एक भी शब्द कहे विना, पुलोमजा हर्म्यतल से चली गई। श्रनङ्गरेखा, जैसे बलिदान के लिए क्रीत अजा हो, जिसको यज्ञ-मण्डप तक लाने के लिए पुलोमजा को प्रभूत परिश्रम करना पड़ा था।

## पंचम अंक

शिवार-ऋनु अतिवाहित हो गई। वृज्जि महाजनपद की महामहिम
मही पर, वनन्त का विमन वैभव चतुर्दिक चमत्कृत है। वैशाली की वीथिवीथि में वृत्तान्त विम्तृत है कि आर्य पद्मकीति की परमार्थ-परायरा
पौती कुमारी पुलोमजा, अपने प्रमदोद्यान में एक अभिनव नाट्यशाला का
निर्माण करवा रही है। अनवरत युद्ध करते रहने के कारण क्लान्त, तथा
मध्य-ममाज-मुलभ शिन्य से मुवंथा अनभिज लिच्छवि-गण के शिक्षरणार्थ, बीत्र ही, एक अपूर्व प्रकरण प्रस्तुन किया जाएगा। पुलोमजा के
अनुरोध में. आर्थ मुनव्यत ने स्वयमेव कौशास्वी जाकर, वहाँ से एक
निनियन-नैपुण्य-निष्णात नर्नकी को, कुशल कुशीलव-समयाय सहित, वैशाली
में निमन्त्रित किया है।

राजप्रासाद में, राजकुमारी वत्सला ने यह वृत्तान्त सुना तो उनके विस्मय की सीमा न रही। पुलोमजा के साथ उनका अनेक-वर्ष-व्यापी परिचय था। किन्नु पुलोमजा ने, किसी दिन भी, उनके सन्सुख शिल्प-काव्य अथवा संगीत में अपनी अभिरुचि प्रगट नहीं की थी। पुलोमजा को अपनी देह के लालन, परिमार्जन तथा मण्डन से किसी दिन अवकाश मिला होता नो वह किसी अन्य विषय की ओर आकृष्ट होती।

वन्मना स्वयं संगीत की रसज्ञ थी। आलेख्य आदि कतिपय कला-विनोद में भी उनकी अभिरत्वि थीं। पुलोमजा जितनी नार राजप्रासाद में आई थी, अथवा किसी अन्य गोप्ठी में वत्सला से मिली थी, तब-तब बन्मला ने उसके साथ विविध शिल्प-कला के विषय में संलाप करने की स्पृहा की थी। किन्तु पुतोमजा ने, प्रत्येक बार, उनको निराश कर दिया था। पुतोमजा का एक ही शिल्प से परिचय था। प्रसाधन तथा वेश-विन्यान ने। पुतोमजा एक ही काव्य की मर्मज थी। लिच्छिव सुदक-सुवित- समाज के सम्बन्ध में नित्यप्रति प्रसारित, क्षुद्राति-क्षुद्र प्रवाद-पुञ्ज की । ग्रन्य किसी विषय पर वात्तींलाप होते ही, पुलोमजा शीर्ष-वेदना से व्यथित हो जाया करती ।

किन्तु चैत्रमास की पूर्णमासी के पूर्वाह्ल में, पुलोमजा ने राजप्रासाद में आकर बत्सला को निमन्त्रण दिया कि वे, प्रदोणोपरान्त, आर्य पद्य-कीर्ति के प्रमदोद्यान में आकर, प्रेक्षागृह का पर्यवेक्षण तथा तदनन्तर प्रकरण का रसास्वादन करें। पुलोमजा ने यह भी कहा कि राजकुमारी चैशाली के रसमर्पज्ञ-समाज में सर्वश्रेष्ठ हैं। पुलोमजा के मुख से, जीवन में प्रथम वार, अपनी प्रशंसा सुनकर, राजकुमारी को, सहसा, अपनी श्रोत्र-वृत्ति पर विश्वास नहीं हुआ।

राजकुमारी ने, नियत समय पर, प्रमदोद्यान में पहुँचकर, अपने रथ से श्रवरोहरा किया तो पुलोमजा ने, प्रेक्षागृह से प्रत्युद्गमन करके, उनका इस्वागत किया। फिर वह राजकुमारी को अपने साथ लेकर नविर्मित नाट्यशाला में प्रविष्ट हुई। राजकुमारी को अपनी कुशल कृति का पूर्व परिनय देने के लिए।

नाट्यशाला वस्तुतः वैशाली के लिए सर्वथा नवीन थी। प्रेक्षागृह, रङ्ग नीठ तथा नेपथ्यागार में शास्त्रानुसार विभाजित, वर्गाकार श्रथवा त्रिकोग्गाकार नाट्यशाला नहीं थी वह। वत्सला ने, श्रपनी दृष्टि प्रसारित करके, पर्यवलोकन किया तो उनको ऐसा प्रतीत हुग्रा मानो पुलोमजा ने एक दबदल पुण्डरीक को प्रेक्षागृह में परिगात कर दिया है।

गुण्टरीक का प्रसव-प्रान्त ही रङ्ग्रिशीर्ष था। प्रत्येक दल था सोपात-श्रेगी-कम-निवद्ध, पृथक प्रेक्षागार। मण्डलाकार भित्तिसंचार के श्राश्रय से उपाविष्ट होकर, प्रत्येक प्रेक्षक, समान सुविद्या के साथ, रङ्ग्रिशीर्ष पर प्रस्तुत दृश्य को देख सकता था। नेपथ्यागार का निवेश, नाट्यशाला के वहिर्धा हुआ था।

रङ्गपीठ के परितः, उत्तम नाट्यकुतप के अनुरूप, गायक-वादक-वृन्द विराजमान थे। चार मूल-गायक। ग्राठ समगायक। चार वेशुवादक। चार मृदङ्गवादक। ग्रीर एक एक वेपिञ्चक-वीसावादक, पराववादक तथा दर्दुरवादक। कुतपिवन्यास देखकर वत्सला को विश्वास हो गया कि किसी विलक्षण ग्रभिनय का ग्रायोजन है।

नाट्यदाला को प्रचोतित करने की प्रगाली देखकर वत्सला विस्मय से विसुग्ध हो गई। प्रत्येक दो सोपान-धोगियों के मध्यावकाश में, एका-धिक गवाक्ष बनाकर, उनमें अनेक दण्डप्रदीप इस प्रकार प्रस्थापित किए हैं। गए ये कि दीपमाला द्वारा प्रादुर्मृत ऊप्मा एवं धूस्रसमूह नाट्यशाला से निर्गत हो रहे थे तथा प्रकाश भीतर प्रवेग पा रहा था।

राजकुमारी का नाट्यशाला-निरीक्षण समाप्त हुम्रा तब तक प्रेक्षा-गृह निच्छित-वृत्द से संकुल हो गए। राजकुमारी के निमित्त नियुक्त झासन की स्रोर उनका पथप्रदर्शन करती हुई पुलोमजा ने प्रक्त किया: "नाट्यशाला का निवेश नितान्त नवीन है ना, राजकुमारि!"

वत्सला ने उत्तर दिया: "नितान्त नवीन ही नहीं, सर्वथा मुन्दर भी है, पुलोमजे! अद्भुत आविष्कार किया है तुमने! सर्वाङ्गसम्पूर्ण!"

"पारसीकपुरी में, जिस दिन प्रथमवार, मैंने पारसीक-सम्राठ की नाट्यशाला देखी श्री, उसी दिन मैंने निश्चेय किया था कि बैसी ही नाट्यशाला का निर्माण वैद्याली में करूँगी।"

"यह क्या पारसीक नाट्यजाला की प्रतिकृति है ?"

"प्रतिकृति तो प्रस्तुत नहीं हो सकी। अनेक त्रुटियाँ रह गई हैं। वैशाली में पारसीक-पुरी के उपकरण भी तो उपलब्ध नहीं हैं, राजकृमारि!"

वत्सला वैशाली की विगर्हा मुनने के लिए प्रस्तुत नहीं थीं। झनार्य पारसीकपुरी की तुलना में तो कभी भी नहीं। झतएव, उन्होंने, प्रसंग-परिवर्तन करने के लिए, पुलोमजा से प्रक्त किया: "देखती हूँ कि दर्शक-वृन्द में प्रायः सब-के-सब तरुए एवं तरुएयाँ हैं। क्या वैशाली के प्रौढ़ तथा वृद्ध लिच्छवि-गए। तुम्हारे निकट ग्रुएाज नहीं रहे, पुलोमजे!"

"नाट्यशाला स्वल्प-तनु है, राजकुमारि ! अतएव अभिनय की श्रनेक श्रावृत्तियाँ करने का श्रायोजन है। एक मास में वैशाली के समस्त लिच्छिवि नर-नारी, नाट्यशाला में आकर, अभिनय का रसास्वादन कर लेंगे। वृद्ध लिच्छिवि-वृन्द को भी श्रामन्त्रित करूँगी। किन्तु श्रभी विलम्ब है।"

"प्रथम ग्रावृत्ति में ही गुरुजन द्वारा ग्रुग्।ग्रह्ग्। करवाना भ्रधिक उपा-

देय होता।"

"यह बात में नहीं मानूँगी । वृद्ध-जन की श्रिभिरुचि जराजीं एँ होती है। उस पर निभर नहीं किया जा सकता, राजकुमारि ! तरुण-समाज को ही, सर्वप्रथम, श्रपनी ग्रुग्जिता का परिचय देने का श्रवसर मिलना चाहिए।"

पुलोमजा ने पुनः एक विवाद प्रस्तुत कर दिया। वत्सला ने पुनरेगा प्रसंग-परिवर्तन किया। वे बोलीं: "ग्रमिनय श्रारम्म होने में कितना विलम्ब है?"

पुलोमजा ने उत्तर दिया: "आपकी आज्ञा मात्र का विलम्ब है। आप आसन ग्रहण कीजिए। मैं नेपथ्यागार में जाती हुँ।"

वत्सला ग्रपने ग्रासन पर उपासीन हो गई। पुनोमजा ने, रङ्गशीर्प के मार्ग से, नेपध्यागार में प्रवेश किया। कितपय क्षरण के उपरान्त, वाद्य-वृन्द की प्रथम व्वनि ने दर्शकगरण से प्रार्थना की कि वे, मौन का ग्रव-लम्बन लेकर, सावधान हो जाएँ।

तब, एक के अनन्तर एक, अनेक प्रकार के तत, वितत, धन एवं सुषिर वाद्य मुखरित होने लगे। मन्द्रस्थान। मध्यलय। वाद्यस्वरसमूह के समरस होते ही, नाट्यशाला नान्दी के मङ्गलनाद से प्रतिध्वनित हो उठी।

किन्तु नान्दी का आराष्य, वैशाली के लिच्छवि-गण द्वारा आराधित देवता न होकर, कौशाम्बी के राजकुल का कुलदेवता था। वत्सला ने, विस्मित होकर, प्रेक्षागृहों में परितः उपासीन प्रेक्षिवृन्द की ओर देखा। किन्तु वे, सब के सब, नेत्र निमीलित करके, नान्दी-श्रवण में तल्लीन थे। , एक वार, आवेश के कारण, उनकी इच्छा हुई कि तत्क्षण आसन से उत्थान करके, नाट्यशाला से निष्क्रमण कर जाएँ। किन्तु शिष्टाचार द्वारा आरोपित संयम ने उनको अपने स्थान पर अचल कर दिया।

नान्दी के अनन्तर, सूत्रधार तथा नटी ने रङ्गशीर्षं पर पदार्पेण किया। उन दोनों की वेषभूषा भी आर्यावर्त में अन्यत्र अह्स्यमान तथा पूर्ण्रह्मेण विदेशीय थी।

नटी ने सूत्रधार को सम्बोधित किया: "ग्रायंपुत्र ! ग्राज किस

कथावस्तु का ग्रवलम्बन लेकर ग्राप ग्रार्यवृन्द का मनोरञ्जन करेंगे ?"

सूत्रधार ने उत्तर दिया: "प्रिये! वैशाली के विशाल-हृदय लिच्छिव-वृन्द, ग्रपनी नित्याभिनव ग्रभिक्चि के लिए, ग्रखिल ग्रायीवर्त में विख्यात हैं। परम्परा के ग्रनुगत नाटक, प्रकरण, ग्रङ्क एवं ब्यायोग, ये न जाने, कितनी बार देख चुके हैं। पिष्ट वस्तु का ग्रनुपेषण कर के मैं इनको विरक्त नहीं करुँगा।"

"साधु, ग्रावंपुत्र ! साधु ! आप आज, श्रवश्य ही, किसी ग्रपूर्व कथावस्तु का ग्रवलम्बन लीजिए।"

"मेरी कथावस्तु नितान्त नवीन है, प्रिये ? मैंने, परम्परा का अनु-सर्ग करके, इतिहास अथवा पुराग से इस कथावस्तु का संग्रह नहीं किया। देवी-देवताओं के प्रभाव से पराभूत नायक-नायका की नाट्यो-क्तियाँ, सह्यवार संगृहीत होकर, नितराम निस्वाद वन चुकी हैं। परम्प-रागत प्रथा के अनुरूप भाव तथा रस की मृष्टि करके में आर्यवृन्द का समय नष्ट नहीं करूँगा। मैं.....

प्रेक्षितृन्द ने, ग्रधीर होकर, एक स्वर से ग्रभ्पर्थना की : "सूत्रधार ! कथावस्तु प्रज्ञापित करो।"

मूत्रघार ने बद्धाञ्जलि होकर कहा: 'जैसी याज्ञा, आर्थवृन्द !'' कथावस्तु का अवलम्ब है आसन्नभूत की एक अविस्मृत आर्तगाथा। मैंने कोमलराज विदूरथ द्वारा दुःचरित जाक्यसंहार का आश्रय लेकर, शृङ्गार, रौद्र एवं करुल, सात्र तीन रसों की मृष्टि की है। अन्य किसी रस का प्रयोग इस प्रकरण में नहीं होगा।"

वक्तब्य समाप्त करके, सूत्रधार ने नटी को सम्बोधित किया : "प्रिये ! तुम नैपथ्यशाला में जाकर नाट्य के समस्त समारम्भ का निरीक्षण करो ।"

नटी नेपथ्याभिमुख गमनोद्यत हुई । किन्तु उसका वारण करती हुई वत्सला ने, सहसा, अपने आसन से उत्थान करके, सूत्रधार से प्रश्न पूछा: "सूत्रधार ! तुम इस कथावस्तु को प्रकरण क्यों कहते हो ?"

सूत्रधार ने ज्ञान्त स्वर में उत्तर दिया: "यह प्रकरण ही तो है, राजकुमारि!"

"नहीं । प्रकरण का यवलम्ब कपोल-कल्पिन होता है । ग्रासन्नभूत

की हृदयविदारक दु:खपरिएाम-गाथा नहीं।"

"राजकुमारि ! ग्रापके मत में यह प्रकरम् नहीं तो और क्या है ?"

"ऐसा ग्रभिनय वैजाली में नहीं होगा। इसके द्वारा आर्यवृन्द का अमनोरञ्जन करने के लिए तुम आवस्ती अथवा साकेत की ग्रोर जाओ।"

प्रेक्षकगरा पर जैसे बज्जपात हुआ हो। सन-के-सव, स्तब्ध होकर, बत्तला की ओर देखने लगे। राजकुमारी का स्यामल मुल, असिहिप्सुता के आवेश से, आरक्त था। और उनका दक्षिए हस्त उन्नमित था निषेध-मुद्रा में।

सूत्रधार और नटी ने, ससंभ्रम हिण्ट से, एक वार एक दूसरे की म्रोर देखा और । फिर, वे दोनों, प्रेक्षक-समवाय की भ्रोर देखने लगे । मानो उनको, राजकुमारी के निपेश्व की स्रवगणना करने वाले, किसी म्रादेश की प्रपेक्षा हो।

, इसी समय, पुलोमजा ने, नेपथ्यागार से निर्गत होकर, रंगशीर्प पर पदार्गेगा किया। उसको देखते ही वत्सला ने पूछा विभागि ! आज के नाटक का रचयिता कौन है ?"

पुलोमजा ने उत्तर दिया: "नाटक की नायिका, नर्तकी अनंगरेखा।" "जसने एताहरा उत्तेजनात्मक कथावस्तु का अवलम्ब क्यों लिया?"

"सम्भवतः इसलिए कि वह स्वयं एक जाक्यदुहिता है।"

"शाक्यदुहिता! मैंने तो सुना है कि वह कौशाम्बी की निवासिनी है।"

"थापने भी मिथ्या नहीं मुना । उसकी बिल्प-शिक्षा कौशाम्बी में ही सम्पन्न हुई है।"

"नर्नकी को रङ्गशीर्ष पर बुलाओ, पुलोमजे ! मैं उसी से कुछ प्रश्न पूर्छूगी।"

"उससे भना क्या लाभ होगा, राजकुमारि !"

"नाभ की बात जाने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि इस प्रकार की धृष्टता करने वाली वह कौन है, कैसी है।"

"ग्राप उसको देख चुका है। उसके स्वच्छन्द स्वभाव का परिचय भी ग्रापको प्राप्त है।" "मृपावाद है। मैने कभी किसी अनङ्गरेखा को नहीं देखा।"

"क्या ग्राप ग्रन्तदुर्ग के द्वारदेश पर मरूड शाक्यदुहिता का ग्रार्तनाद भूल गई? वह घटना तो ग्रभी उस दिन घटी थी, राजकुमारि! स्मरमा कीजिए!"

"वह मव स्मरण करना इम समय प्रयोजनीय नहीं है, पुलोमजे ! नर्नकी से कह दो कि ग्रन्य कथावस्तु का अवलम्बन लेकर अभिनय करे।"

"याप परिहास कर रही हैं। राजकुमारि ! अभिनय का आयोजन क्या इतना मुकर है कि आपके कहते ही समारम्भ हो जाए। नवीन अभिनय के लिए नवीन प्रम्याम अपेक्षित है। नर्तकी अकस्मात् नवीन अभिनय के अनुरूप समारम्भ कहाँ से लाएगी। वह रंगशीर्प पर प्रथम-वार पदार्पण कर रही है।"

"तो जिम दिन दूमरा ग्रभिनय ग्रसम्भव न हो उस दिन लिच्छिव गरा को पुनः ग्रामन्त्रित कर लेना।"

पुलोमजा के श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग में श्रिग्निदाह-सा होने लगा। श्रपने ऊपश्र् पूर्ण संयम करके, श्रपने स्वभाव को कुण्ठित करके ही वह, श्रभी तक, बत्सला के साथ शिष्टाचार निभा रही थी। राजकुमारी का हठ देखकर उसका संयम भङ्ग हो गया। वह श्रावेश में श्राकर, बोली: "राजकुमारि! श्राप श्रनिधकार चेण्टा कर रही है।"

वत्सला ने पुलोमजा के श्रिभयोग का उत्तर नहीं दिया। वे, उस भ्रोर से इंटिट परावृत्त करके, ग्रपने पृष्ठ प्रान्त मे उपासीन प्रेक्षिवृन्द को देखने लगीं।

तब एक लिच्छिव तरुणी ने, उत्तिष्ठ होकर, राजकुमारी से प्रश्न पूछा: "राजकुमारि! धापको इस ग्रिभनय के प्रति क्या ग्रापित है?" वत्सला ने उत्तर दिया: "यह ग्रिभनय नहीं, कल्याणि! पड्यन्त्र है।"

पुलोमजा ने, वत्सला की बात सुनकर, प्रेक्षिवृन्द को सम्बोधित किया: "ग्रार्यवृन्द! राजप्रासाद में रह कर षड्यन्त्र करते-करते, राज-कुमारी को सर्वत्र ही षड्यन्त्र देखने का अभ्यास हो गया है। किन्तु उन्हें यह स्मरण नहीं रहा कि, इस समय, वे राजप्रासाद में नहीं, ग्रार्य पद्मकीर्ति के प्रमदोद्यान में हैं। आर्य पद्मकीर्ति अथवा उनके सुपुत्र आर्य रत्नकीर्ति ने कभी, किसी के विरुद्ध, किसी प्रकार का, षड्यन्त्र नहीं रचा। मैं आर्य पद्मकीर्ति की पुण्यवती पौत्री हूँ। आर्य रत्नकीर्ति की ,—शुत्री। मुभत्पर षड्यन्त्र का आरोप लगा कर, राजकुमारी मेरे प्रति घोर अन्याय कर रही हैं। अनाचार भी।"

मूत्रधार, अभी तक मौन रहकर, यह अप्रत्याशित दृश्य देख रहा था। पड्यन्त्र का नाम सुन कर वह, आपादमस्तक, काँप उठा। उसने, बद्धाञ्जलि हो कर, विनीति तथा किंचित आर्तस्वर में, राजकुमारी को सम्बोधित किया: "धृष्ठता क्षम्य हो, राजकुमारि! मुक्ते ज्ञात नहीं था कि नाटक के नाम मात्र से ही नाट्यशाला में विभेद का विस्फोट हो जाएगा। मैं क्षुद्र तथा अन्यन्त अकिञ्चन कुशीलव हूँ, राजकुमारि! आपके समान रसंजों का मनोरंजन करके उदरपोषण करता हूँ। अपना, अपनी भार्या का, अपने अपत्य का। मैंने किसी पड्यन्त्र में अनंग्रहण नहीं किया.....

पुलोमजा ने सूत्रधार की भर्त्सना की: "सूत्रधार! तुम इसी क्षरण नेपथ्यागार में चले जायो। तुमको इस विवाद के कारण विमूढ़ होने की कोई ग्रावश्यकता नहीं।"

नटी-पुरस्सरित सूत्रधार ने तत्क्षरा, रङ्गशीर्ष से, नेपथ्यागार की श्रोर प्रस्थान किया। तब पुलोमजा, बत्सला की श्रोर श्रिभमुख होकर वोली: "राजकुमारि! श्रापको इस श्रिभनय के विरुद्ध श्रापित क्या है?"

वत्सला ने, शान्त स्वर में, कहा : "इस श्रिभनय के कारए, वैशाली में कोसल के विरुद्ध श्रावेश की सृष्टि होगी। कोसल वृष्णिसंघ का मित्र-राष्ट्र है।"

"मित्रराष्ट्र !! शाक्यवंश का संहारकर्त्ता राष्ट्र वृष्ण्यिसंघ का मित्र-राष्ट्र !!!"

"शाक्यवंश का संहारकर्ता विदूरथ था। वह ससैन्य ग्रपने पाप के भार से श्रविरवती की घार में डूब मरा। एक पापी राजा के पाप से समस्त कोसल को प्रलिप्त मत करो।"

पुत्रोमजा ने राजकुमारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। वह प्रेक्षिवृत्द की धोर दृष्टि प्रसारित कर के बोली: "बैशाली के लिच्छवि-वृत्द ! राजकुमारी द्वारा सहसा उत्थापित इस उत्पात के विषय में में श्रापका निर्णय सुनना चाहती हूँ।"

निच्छिवि-गग एक दूसरे की भ्रोर देखने लगे। वन्सला भी, श्रग्नसर हो कर, रंगणीप पर जा खड़ी हुई। उनकी प्रखर, उत्पक्ष्मल ट्रिटिट नाट्यशाला का परिभ्रमण कर रही थी। ग्रधिकांश लिच्छिविगण ने भ्रपने मुख श्रवनत कर लिए। राजकुमारी का प्रत्याख्यान करने का साहस उनमें से किसी में नहीं था।

पुलोमजा, हठात्, एक असहायना की अनुभूति से अभिभूत हो गई। उसके अन्तर में आक्रोश उठ रहा था कि वन्सला यदि इस वार उमका पराभव करने में समर्थ हुई तो वह, अपने प्रमदोद्यान की पुष्करिगी में इब कर, आत्मचान कर लेगी। उसने, अश्रुविह्वल वागी में, पुनरेगा अभ्यर्थना की: ''वैशाली के लिच्छवि-गग्। मैं आपका निर्णय सुनना कि साहती हूँ।''

इसी समय, नेपथ्यागार से निर्गत होते हुए सूत्रधार ने राजकुमारी को सम्बोधित किया: "राजकुमारि! देवी अनङ्गरेखा की आपसे एक प्रार्थना है।"

वत्सला ने कहा: "निवेदन करो, सूत्रधार!"

"यदि आप आज्ञापित करें तो देवी अन्द्र्यरेखा इस अभिनय का प्रथम अङ्क मात्र प्रस्तुत करेंगी। उस अङ्क में केवल एक लास्य-तृत्य है। ऋतुराज के नवागमन की वेला में, प्रग्रायोन्माद से प्रफुल्लित प्रमदा का, प्रियतम के प्रति प्रग्राय-निवेदन। कथावस्तु से सम्बन्धित किसी संलाप का समावेश उस लास्य में नहीं किया जाएगा।"

"इस विषय में निच्छिव-समवाय ही प्रमाण है, सूत्रधार ! यदि लिच्छिव-गरा को स्वीकार हो तो मुक्ते कोई ग्रापत्ति नहीं।"

लिच्छिवि-समवाय ने एक-स्वर से श्रनुरोध किया: "हम लास्य-नृत्य देखेंगे।"

पुलोमजा, मौन रह कर, नेपथ्यगृह में चली गई श्रौर लौटकर नाट्य-

शाला में नहीं ग्राई । वत्सला ने ग्रपना ग्रासन ग्रहण किया । वाद्यवृत्द की साधना पुनरेण प्रेक्षिकृत्द को सावधान करने लगी ।

₹:

वाद्यवृन्द की संघट्टना का समारम्भ हो रहा था। वीगा क्विगत थी। मुरज मुखरित। वंशीरव श्रौर प्र्यव्ववित भी, शनै:-शनैः, उनके स्वर-ग्राम से समागम करने लगे।

तव वाद्यस्वर ने कण्ठस्वर से परिषट्टना का प्रयस्न किया । कण्ठगीत की चतुष्पदी पर चतुष्पदी को चमन्कृत करने के लिए । लयताल का गतिप्रचार चेतोवधानग हुग्रा । मध्यलय, तारस्थान । मध्यताल का ध्विन-प्रहार । मध्यम स्वरग्राम की मार्गी मूर्च्छना । पञ्चम का ग्रह । मध्यम का न्यास ।

स्वर-साम्य सिद्ध होते ही, किसी कोकिल-कण्टा का विलम्बित काकू स्वरित वर्ण के दीप्त अलंकार सहित कूक उठा । गीत का छन्द अनुष्टुर था । गायिका, गीत के माध्यम से, प्रेक्षिवृन्द के मानस पर समय एवं स्थान का सजीव चित्र अश्क्रित करने लगी ।

मधुमास, श्रपने मदोन्मत्त यौवन का भार वहन करने में श्रसमयं रहकर, श्रलसाया-सा, पथ-प्रान्त में जपासीन हो गया है। शाक्य जनपद की केन्द्रस्थली, कपिलवस्तु, के चारों श्रोर। मलयानिल द्वारा प्रवाहित मकरन्द-मधुर किञ्जलक को पीकर, परभृतिका प्रमत्त हो उठी है। शिशिर के हिमशीकर से शिथिलीकृत वापी तथा तड़ाग, तन्द्रा का त्याग करके, वीचिविलास में श्रपने श्रंग-प्रत्यंग स्फूर्त कर रहे हैं। उनके वारिवक्ष पर कल्लोल करते हुए कलहंस कह रहे हैं कि प्रग्य-विहार की पावन-वेला श्रा गई। सधन सहकार-कुञ्ज-माला से विमुञ्चित नवमुकुल, मास्त को सौरभितकत तथा वसुन्धरा को शुभ्रवसना बना कर भी, श्रपने श्रपार वैभव को व्ययित नहीं कर पा रहा। यव, गोधूम तथा सर्षण से सस्यशामला शाक्यभूमि, सर्वथा शंका-विहीन है।

कपिलवस्तु के पश्चिमवर्ती प्रान्त में, महानाम शाक्य का उपवन उत्फुल्लित है। किशोर किसलय, कुमुम-कोरक तथा पुष्पभार से अवनत पादपवृन्द, विटपराजि तथा नता-वल्लरी, वसुधा का स्पर्श करने के लिए, सप्त • — १५ स्पर्धागील हैं। फलप्रसव के लिए प्रस्तुत हैं मानुलुङ्ग, ग्राम्रातक, विल्व, लोभ्र, रसाल, ब्रह्मदाह ग्रीर दाड़िम। प्रभञ्जन से पराभूत कुरुण्टक, रक्ताशोक, मुक्तलिका, शिरीष, चम्पक, किंगुकार एवं शेफालिका, ग्रपने- ग्रपने पराग का परित्याग करने के लिए, परवश हैं। प्रमदोद्यान किं जिप्सलिला पुष्करिग्ति ने ग्रपनी नीलोमिमय कुञ्चित केशराशि को शनसहस्र पद्माविल से ग्रलंकृत किया है। त्रियामा के ग्रन्तिम याम तक कुमुदालिंगन में कालयापन करने वाला ग्रलिकुल, ग्रालस्य त्याग कर, प्रग्रयगीत गाने लगा है।

गीत रुक गया। किसी की कुराल अंग्रुलियों ने, विपञ्ची वीग्ए। को वविगत करके, मधुप-गुञ्जार को स्वर में साकार किया। और फिर वंशीरव में कोकिल कूक उठी। वारम्वार। प्रक्षिवृत्द को विह्वल करती हुई।

लिच्छिवि-समवाय ने, एकमृत्व से, म्रिभनन्दन किया: "साधु ! साधु ! कु मुन्दर !! ग्रित मुन्दर !!!" श्रस्फुट ग्रौर निम्न स्वर में । मानी उन्हें ग्रामाङ्का हो कि कोलाहल सुनकर ऋतुराज रुप्ट हो जाएँगे ।

वत्मला ने, हिष्ट प्रसारित करके, चतुर्दिक उपासीन लिच्छिवि तरुग्य-समाज का अवलोकन किया। सबके सब मन्त्रमुग्ध-से भूम रहे थै। नेत्र निमीलित करके। मानो उनके अन्तर में आप्लावित रस-निर्भरी, नेत्रो-न्मीलन करते ही, पार्थिव जगत के जराजीग्यें सत्य का स्पर्श करके शुष्क हो जाएगी।

एकमात्र वत्सला ही, सजग एवं सावधान होकर, उपासीन थीं। मानो उनके श्रन्तर में, श्राकान्त हो जाने की श्राशङ्का श्रंकुरित हो।

वह मुहूर्त भी व्यतीत हो गया। वाद्यस्वर, मन्द्रस्थान से श्रतिमन्द्र पर अवरोह करके, श्रन्तिरक्ष में विलीन हो गए। मुक्ष्म सौन्दर्य के सरससागर में स्नात लिच्छवि-वृन्द ने नेत्र उन्मीलित किए। श्रौर, तुरन्त ही, उनके नेत्रच्छद निस्पन्द रह गए।

राशि-राशि रूप की साकार प्रतिमा के ललाम लावण्य से परिप्ला-वित वह नाट्यशाला, सहमा, नन्दनकानन के रूपवैभव को विनिन्दित करने लगी थी। नेपथ्यागार, से निर्गन होती हुई एक अनवद्य ग्रप्सरा, अलस-गति से, रङ्गशीर्प पर अग्रसर हो रही थी। उसके सशंक-से पादण्य, एक पल के लिए भी, मंचपृष्ठ का स्पर्श करना नहीं चाहते थे। मानों कौशेय के मसृग् आस्तरण से क्षत-विक्षत हो जाएँगे उसके रक्ताभ पादाग्र ग्रौर प्याणिप्रान्त।

प्रप्तरा के कांचनवर्ण कमनीय कलेवर पर केवल एक ही वस्त्र था। कृश किटतट पर किपत, नीवीवन्य के अवलम्ब से आलम्बित, नील-कौशेय की नवनीत-मृदुल शाटिका। वह वस्त्र, तन्वाङ्गी के चक्रवाकयुगल-सिन्म श्रोििएमण्डल को प्रच्छन्न करके भी, उसका उभार उत्कीर्ण कर रहा था। वामा के वक्षस्थल पर विलुण्ठित था, उसके उत्तमाङ्ग से उतर कर कपोल-द्वय पर प्रवाहित सा, घननील चूर्ण चिकुर-भार। अलकनैत्य की निविडता को नष्ट करने पर किटबद्ध था अप्सरा का अनिन्च आन-नेन्द्र, कम्बुकमनीय कण्ठ, कलश-कल्प कुचयुगल और प्रक्षीण पृषोदर आनत । लावण्यमयी की मृगालमृदुल बाहुलताएँ, लास्यमुद्रा में मुखरित होकर, अन्तरिक्ष में अङ्गहार विकीर्ण कर रही थीं।

वाद्यकृत्द पुनरेण वादित हुए। गायिका ने गुणका-गण को सूचित किया कि महानाम शाक्य की पुत्रवधू और शाक्यभूमि की जनपद-कल्याणी, देवी जयन्ती, वसन्तीत्सव के पावन पर्व में, अपने प्रियतम, मिण-भद्र, के साथ अभिसार करने के पूर्व, अपनी यौवनपरिपूर्ण देहलता को प्रसाधित करने जा रही है। सुप्रवीण स्नापिका ने, मुगन्धित स्नान-चूर्ण की सहायता से, मुन्दरी की शरीरयिष्ट को परिशुद्ध किया है। काला-गुरु-थूम के सौरभसार से सिक्त है सुन्दरी का शिरसिज-समूह। ग्रब वह, स्नानागार से निष्क्रमण करके, प्रमुद्धवन-प्रासाद के की शक्क में प्रवेश कर रही है। प्रवीण प्रसाधिकाएँ कुशाङ्गी के कलेवर को विभूषित एवं ग्रजंकत करेंगी।

गीत रुक गया। वाद्यस्वर ने मध्य-स्थान से मन्द्रस्थान पर ग्रवरोह किया। मृदंग मूक हो गया।

प्रेक्षिवृन्द ने देखा कि पाँच प्रसाधिकाएँ, विभूषा के विविध व्यंजन लिए, नेपथ्यागार से निर्गत हो रही हैं। एक के हाथों में चन्दनदार की पीताभ पीठिका है। दूसरी के दक्षिण स्कन्ध पर स्थापित है स्वर्ण-विरचित, रत्नत्वचित शृंगार-मंजूषा । तीसरी विविध वर्ग के वस्त्र-परिधान वहन कर रही है । चौथी पुष्पमाल्य से परिपूर्ण वृत्तिषधान लेकर चल रही है । कङ्कतहस्ता पाँचवी कमलनयती का केशविन्यास करेगी ।

गन्धमाल्य के सौरभ से नाट्यशाला शालीन ही उठी। लिच्छि त्र तरुग् नग्ग निनिमेप-नयन उपासीन थे। विस्मय था उन नेत्रों की निहार निहार में। उल्लास, विलास, माधुर्य। ग्रौर विपुल वासना भी।

श्रभिसारिका प्रसाधिका द्वारा प्रस्तुत पीठिका पर उपासीन हो गई। प्रियतम से मिलन की स्पृहा में उसके गात्रपुंज प्रतिपल पुलिकत होने लगे। यौवन-चिकत चितवन का चांचल्य उसकी बाल-सुलभ श्रीड़ा को विदूरित कर रहा था।

प्रसाधिकाश्रों की परिचर्या प्रारम्भ हुई। दर्शक-गर्ग के देखते-देखते, श्रमिसारिका का अस्तव्यस्त अलकजाल कवरीपाश में परिग्रात हो गया। नवकुरक्क के शेखरापीड़ से मुशोभित कवरीपाश। बालरिव-से ललाटतट् के मध्य में, अन ज्ञचाप-सी चपल भूचाप पर सन्धान किए हुए शर के समान, शोभायमान हुआ बंकुमप क्क का तिर्यंक् तिलक। बीडा एवं विकलता के विमिश्रण से विमुख नेत्रयुगल के कटाक्ष, कृष्णाञ्जन धारण करके, कृष्टिलतर हो गए। स्नानश्रम से पाण्ड्र गण्ड्य, लोध्ररेगु से लिप्त होकर, द्विगुग् लावण्य से ललकने लगा। अभिसारिका के अधरोष्ठ, अधरराग के अवलेप से, अधींत्फुल्ल रक्तोत्पल के समान रसाल हो चले। किसलय के समान कोमल कर्णयुगल में दोलायमान हुए पीतवर्ण करिंग्-कार के कुसूम-कुण्डल।

दर्शकगण की दृष्टि, सुम्धा के सुखारिवन्द से अवतरण करके, उसके नम्नदेहमार पर नर्तन करने लगी। वहाँ, उसके गलदेश को आलिङ्गन में आबद्ध करने वाला पाटल का पुष्पहार, उसके पत्रलेखा-चित्रित पीन पयोधर-दृय को एकीभून होने से निषिद्ध करने के प्रयास में मध्यवाही होकर, नाभिप्रदेश की ओर प्रसृत हो रहा था। बाहुगुगल से विलम्बित थे शतपत्र-स्तवक के कुमुम-केयूर। प्रकोष्ठ-प्रान्त पुष्पवलय से वेष्टित थे। कटिप्रदेश की प्रदक्षिणा कर रही थी भृगाल-तन्तु की मेखला, जिसमें प्रथित अस्फुट अरविन्द के शुभग्रुवित स्तवक, किङ्किण्माल का भ्रम उपजा

रहे थे। ग्रन्ततः प्रसाधिका ने, ग्रभिसारिका के पादपद्मों की ग्रनवश ग्रह-िर्मा को ग्रालक्तक-रस से श्राच्छादित करने के प्रथान में पराजित होकर, उसकी पादाक्ष्मुलियों पर नवल निलनीदल के नूपुर पिहित कर दिए।

लावण्यमयी ने, एक वार, कांस्यपटल के आदर्श में अपनी दर्शना-भिराम मधुरपूर्ति का अवलोकन किया। दूसरे क्षण, उसने अपनी वरण-ग्रन्थियों पर पहिननने के लिए, किङ्किणमाल को अपने पाणिपल्लवों से उत्थापित कर लिया।

वाद्यस्वर, चेतोवधानग से, पदग में परिवर्तित होने लगा। आधावण् का आयास करती हुई वाद्यध्विन मन्द्रस्थान से मध्यस्थान की ग्रोर आरोह कर चली।

चंचल चितवन तथा भावभरे भ्रूविलास से, एक क्षरा, प्रेक्षिगरा के श्वाण पुलकायमान करके, ग्रभिसारिका ने ग्रपने ग्रासन से उत्यान किया। मानो इप्त दीपशिखा, धरादल से युनोक की ग्रीर ललक उठी हो।

प्रसाधिकाएँ, पार्श्व की घोर ग्रयसरुए करती हुई, नेपथ्यागार में निग्नुढ़ हो गईं। ≢मृदङ्ग के ग्रतिरिक्त ग्रन्य समस्त वाद्यवृन्द ने, सहसा, मौन का श्रवलम्बन लिया। द्विग्रुए ताल तथा द्रुत लय में मुखरित था मृदंग।

दूसरे क्षरा, प्रराधिनी के प्रथम पादिवक्षेप से, नाट्यशाला नानर्दमान हो उठी। लिलत लास्य की मृष्टि करने लगे यानंगरेखा के ग्रानवध ग्रारोही एवं श्रवरोही श्रंगहार। शिर, ग्रीवा, वक्ष, बाहुद्वय तथा कटितट के विविध विक्षेप विस्तारित हुए। हृदय के भावोद्वेलन को ग्रिभिव्यक्त करने स्त्रो, चिवुक, श्रधरोष्ठ, कपोल, नासिका, नेत्र एवं भ्रूयुगल के ग्रानेकानेक भंग। स्तांगुलियों में श्रगगित भावमुद्राएँ प्रस्फुटित हुई।

चंचल, प्रवाह, खण्ड तथा भ्रमर गित के प्रचार से, रंगशीर्प का प्रत्येक प्रान्त पुलकित हो उठा। गमन, आगमन, कीड़ा एवं चक्र के कियाकलाप ने प्रेक्षिगए। को चिक्त कर दिया। अर्धचक, अर्धविपरीतचक्र, विपरीत चक्र में, विविध विधि से आवर्तमान थी अनंगरेखा। उसके भूमिचारी नथा आकाशचारी पादविक्षेप से, नाट्यशाला का स्तव्ध वातास भी, मानो

विद्युन्वित हो रहा हो।

चिति-गित के चमत्कार प्रदिश्ति करके, नताङ्गी का नृत्य पुनरेण स्थिनगित की ग्रोर प्रत्याविति हुग्रा। तत, मुणिर ग्रौर घन वाद्य पुनरेण ध्वनित होने लगे। गीत की काकली, एक वार फिर, नाट्यशाला किहै, निन्दत करने लगी।

किन्तु, इस वार, गायिका नेपथ्यागार में निगूढ़ नहीं थी। वह राग रगशीप से ही उठ रहा था। विरहिवह्म कान्ता के अपने कलकण्ठ का कृजन। प्रग्रायिनी अपने प्रियतम को पुकार रही थी। अनुष्टुप में विरिचत छन्द पर उत्तरमन्द्रा की मूर्च्छना। विरहनेदना और मिलन-माधुर्य का मिश्रगा।

लिच्छिव तह्या-समाज, मूच्छोयमान सा, एक अभूतपूर्व द्वन्द्व से विदिग्ध हो गया। नेत्र निमीलित करके, कामिनी के कलरव से अपने कर्याकूप आपूर्य करें, अथवा निर्मिम नयनों से ललना का लोल लावण्य निहारें। एक आनन्द के अनर्गल आस्वादन में दूसरे आनन्द का स्खलन सन्निहिल था। वे नेत्रोन्मीलन करते थे तो उनकी अतृप्त श्रीत्रवृत्ति व्यथित होती थी। पर श्रीत्रवृत्ति की परिगृप्ति के निमित्त, उनके नयनों ने निमीलित रहना अस्वीकार कर दिया। उनका आकुल अन्तर, वारम्बर, एक ऐसी जानेन्द्रिय की गवेषणा करने लगा जिसमें, श्रवण एवं दर्शन, दोनों का सामर्थ्य एक साथ हो।

इन्द्र के भारवहन से विञ्चत रहीं तो एक श्रकेली राजकुमारी वत्सला। उन्होंने, ग्रपने विभोर होते हुए मानस को, महान संयम की सहायता से मंकुचित कर लिया। वे पाषाग्-प्रतिमा के समान, विजिड़त-सी उपासीन थीं। लिच्छिय तस्या-समवाय की वह लिप्सामयी मूर्ति देखकर, उनक्क श्रन्तर एक श्रचिन्तनीय श्रासङ्का से श्रातिङ्कत हो उठा था।

## : ३

परिविषक् के मध्याह्न में, भोजन के लिए उपासीन ग्रार्यश्रेष्ठ महाली ने परिवेषक्-रत वत्सला से हंस कर प्रश्न किया: "बत्से! गतरात्रि में पुलोमजा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण कैसा था?"

वत्सला ने, परिमित-सा उत्तर दिया : "बीभत्स !"

"एकमात्र बीभत्स-रस का ग्रवलम्ब लेकर नो ग्रमिनय की स्टिट ही सम्भव नहीं।"

"नाटक नहीं हुया, पिताजी! केवल नृत्य ही हुया। नर्तकी ने अपनी योर से तो, यादिरसान्विन आख्यान ही अभिनीत किया था। किन्तु मुक्तको, न जाने क्यों, केवल बीभत्स रस की ही अनुभूति हुई।"

"कलह से कलुपित मानस के लिए, शृंगार-रम भी बीभत्स रस बन जाता है।"

"कलह ! कलह कैसा, पिताजी ! किसके साथ किस का कलह ?"

"श्राज प्रातःकाल ही पुलोमजा तुम्हारे विरुद्ध धिभयोग लेकर धाई थी, वत्से, ! वह कह रही थी कि तुमने, हठ करके, नाटक को निषिद्ध कर दिया और उसे, अपनी मानरक्षा के हेतु, विवय होकर नृत्य ही प्रस्तुन करना पड़ा।"

"नाटक का निर्णेध मैंने अवश्य किया था, विताजी ! किन्तु कलह तो नहीं हुआ। नर्तकी ने, स्वेच्छा से ही मेरा अनुरोध मानकर, नृत्य द्वारा प्रेक्षिवृत्द का मनोरञ्जन करना स्वीकार किया था।"

"तुमने नाटक का निषेध क्यों किया ?"

"क्या पुलोनजा ने श्रापको प्रज्ञापित किया है कि नाटक की कथा-वस्तु क्या थी ?"

"कथावस्तु न उसने निवेदित की, न मैंने पूछी। कथावस्तु कुछ भी क्यों न रही हो, निपेध करने का अधिकार तो तुम्हें, किसी ग्रवस्था में भी, प्राप्त नहीं था।"

ग्रायंश्रेष्ठ के स्वर में ग्रसहिष्णुता का ग्राभास था। उनकी मुखभंगिमा सहसा गम्भीर हो गई।

वत्सला ने, पिता द्वारा प्रदत्त भन्मंना मुनकर, आत्ममार्जना करने का प्रयास नहीं किया। वे. अप्रतिभ-सी होकर, अवनत-मुख उपासीन रहीं।

श्रार्यश्रेष्ठ ने, करुगाभरी कोर से, पुत्री की श्रोर देखा । श्रपनी एक-मात्र ग्रवशिष्ट सन्तान के प्रति प्रतिहिंसा का भाव प्रदर्शित करके उनका अन्तर पश्चात्ताप से श्राकुल हो गया । तब वे, श्रपनी वाग्गी को वात्सल्य से विदिग्न करके, बोलं: 'वन्से ! मैंने ग्रामी तक केवल पुलोमजा का पक्ष हो लिया है। यदि तुमको, अपने पक्ष में, कुछ प्रतिवाद करना हो तो कहो।''

बत्सना ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे, उसी प्रकार, भूमि-निविष्ट-इण्डि उपामीन रहीं।

यार्थश्रेष्ठ महाली समभ गए कि पुत्री के नयन अश्रुजल से आर्द्र है। दूसरे क्षण, उनके मुख का कौर उनके कण्ठ को कण्टकित करने लगा। वत्मना का मुख अपने हाथ से उन्निमित करके, वे बोले: "ये कैंसे अश्रु है, वन्से । अनुनाप के, अयवा अभिमान के ?"

वत्सला के कपोल अश्वजल से आप्नावित होने लगे। साथ ही, आर्य-श्रेय्ठ ने अपना हाथ भोजनपात्र पर से अपसारित कर लिया।

पिता को भ्या रहते देख कर, वत्मला सत्रसित हो उठीं। वे, श्राचल ने अपना मुख पोंछ कर, वोलीं: "पिताजी, नाटक को निषद्ध करके मुभे पश्चात्ताप नहीं हो रहा, किन्तु आप यदि भोजन समाप्त किए दें विना चले गए तो मेरे परिताप की सीमा नहीं रह जाएगी।"

ग्रायंथेप्ट ने, गार्ववागी मे, पूछा: "तो तुम कुछ कहती क्यों नहीं?" वत्मला ने उत्तर दिया: "पिताजी! उस नाटक की कथावस्तु को मै वृज्जिमघ के विषद्ध कुचक मानती हूँ। ग्राप यदि ग्रपनी ग्राँखों से उसका ग्रभिनय देखकर, ग्रनुज्ञा दे तो मै मौन रहूँगी। किन्तु मेरा मत-परिवर्तन सम्भव नही।"

"प्रात रात्रिके समय वह स्रभिनय देखने का श्रामन्त्रण् मुक्ते पुलो-मजा देगई है।"

''सम्यक् है । मुक्ते अन्य कुछ नहीं कहना । श्राप ही अब, इस विषय में, प्रमाग्ग है ।''

"तुमको मेरे साथ जाना होगा।"

"यदि यह यापकी याज्ञा है तो मैं प्रवश्य इसका पालन करूँगी।"
तदनन्तर, आर्यश्रेष्ठ ने, प्रसन्नमन होकर, भोजन किया। फिर वे,
नाट्यजाला में जाने के लिए प्रस्तुत रहने का आदेश वत्सला को देकर,
अपने विश्रामागार में चले गए।

रात्रि के समय, अनंगरेखा का अभिनय आरम्भ हुआ तो राजकुमारी भी, आर्यश्रेष्ठ महाली के पार्श्व में उपासीन थीं। राजकुमारी ने, एक-वार, प्रेक्षिवृन्द का पर्यवलोकन किया। प्रायः सभी प्रेक्षक वयोवृद्ध लिच्छिव भी। यह कल्पना करते ही कि वे गृष्णन के समक्ष अनंगरेखा की अजिष्ट अभिसार-सज्जा देखेंगी, राजकुमारी का अन्तर गहन ग्लानि से आपूरित हो चला। किन्तु पलायन का पथ भी अवक्ष था। आर्यश्रेष्ठ का आदेश था कि वत्सला, उनके समीप उपासीन रहकर, ममस्त अभिनय का आखो-पान्त अवलोकन करे। वत्सला को भी, पुलोमजा के अभियोग की अति- जयोक्ति का प्रमाग् प्रस्तुत करना था। अत्तएव वे, मन को मार कर, अविचलित आसीन रहीं।

उनके मर्यादा-त्रोध की रक्षा की स्वयं ध्रतंगरेखा ने । ग्राज नर्तकी ने, नेपथ्य-निवेश के पूर्व ही, रंगशीर्ष पर ग्रपनी नग्न देह का निर्लंज्ज निवर्शन नहीं किया । वह नेपथ्यागार से निर्गत हुई तब वस्त्रालंकार से विधिपूर्वक विभूपित थी । ग्रिमनय का आरम्भ भी उस दृश्य से हुग्रा जिस पर, गतरात्रि में, उसकी समापना हुई थी ।

भ्राज के अभिनय में आदिरस का समावेश नितान्त न्यून था । प्राधान्य था रौद्र एवं करुण रस का ।

ग्रिभिनय के प्रथम श्रङ्क में, गीत की चतुष्पदी पर लास्य करती हुई, शाक्यवधू जयन्ती ने श्रपने प्रियतम को पुकारा। किन्तु प्रियतम के श्राने में विलम्ब हुआ। उसके श्राने से पूर्व ही, कोसलेश विदूरथ ने, की डाकक में प्रवेश करके, जयन्ती से प्रण्य की याचना की। जयन्ती ने उस खार के प्रति कोप प्रगट किया। श्रीर कोशल का कुद्ध श्रधीश्वर, यह प्रण् कर के ज्वला गया कि छल से अथवा बल से, जिस प्रकार भी हो, वह शाक्यदेश की जनपद-कल्याणी को श्रावस्ती के निशान्त में निविष्ट करके रहेगा।

द्वितीय श्रङ्क में, किपलवस्तु के सुविख्यात संस्थागार में समाहूत शानयसंघ की परिषद ने विदूरण का यह संदेश श्रवण किया कि शाक्य-गरण, जयन्ती को किपलवस्तु जैसे श्रुद्ध ग्राम से निकाल कर, कोसल के महिपी-पद पर प्रतिष्ठित करें। शाक्य-वृद्धों ने, एक स्त्रर से, प्रत्युत्तर दिया कि वे, शाक्य राजा की तुच्छ दासी के गर्भ से उत्पन्न, क्षत्रियबन्धु को अपने राष्ट्र की एक दासीपुत्री अपित करना भी अपना अपमान मानते हैं।

तृतीय श्रङ्क में, जयन्ती ने अपने पित, मिर्गिभद्र, से अम्यर्थना की कि वह एक अवज्यम्भावी रक्तपात का पातक अपने शिर लेना नहीं चाहती क्षेत्र जयन्ती ने, विप खाकर, अपने प्रारंग विसर्जित करने के लिए आर्यपुत्र की आज्ञा माँगी। उसने अपने पित से प्रस्ताव किया कि उसके शव को आवस्ती के राजप्रासाद में प्रेषित कर दिया जाए, जिससे विदूरण का दुष्ट हृदय, पश्चात्ताप-परायश होकर, युद्ध से विरत हो जाए। मिर्गिभद्र ने अपनी प्रियतमा को प्रजापित किया कि जयन्ती ने विष खाया तो वह स्वयं भी, विप खाकर, प्रारंग-विसर्जन करेगा। न शाक्यगण उन दोनों के शव आवस्ती की और प्रेषित करेंगे, न रक्तपात की विभीषिका का निवारण ही होगा।

चतुर्थं श्रङ्क में, कोसल के दुर्दान्त दस्यु-दल द्वारा किपलवस्तु का विध्वस तथा शाक्यकुल का विवाश हुआ। दीर्घ कारायण का आदेशर पाकर, कोसल के सैनिकों ने शाक्यवंश की वयोवृद्ध माताओं तथा अबोध शिशुगण का नृशंस नरमेध किया। शाक्यकुल की कुलांगनाओं को अपने साथ लेकर, दीर्घ कारायण ने श्रावस्ती की ओर प्रयाण किया।

पञ्चम एवं श्रन्तिम श्रङ्क में, धूलिधूसरित-देहा तथा विगतवसना जयन्ती, वैशाली के श्रन्तर्वुर्ग के द्वारदेश पर वण्डायमान होकर, श्रार्तनाद कर रही थी।

वत्सला के स्मृतिपट पर वह हश्य भ्रालिखित था। उस दिन उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि, एक दिन, वह श्रान्त-क्लान्त शाक्यदुहिता, करुए-रस का निर्भर वहा कर, लिच्छिन-वृद्धों के हृदय विदीर्ए कर देगी । किन्तु श्राज उन्होंने साक्षात् देखा कि नाट्यशाला में उपस्थित श्रनेक लिच्छिन-वृद्ध अपने नयनों से श्रविकल अश्रुमोचन कर रहे हैं।

श्रभिनय समाप्त हुग्रा । अनंगरेखा ने, ग्रार्यश्रेष्ठ के समीप ग्राकर, बद्धाञ्चलि हो, उनका ग्रभिनादन किया । ग्रार्यश्रेष्ठ ने नर्तकी को ग्राकी-र्वाद दिया ।

तब, श्रार्थश्रेष्ठ के दूसरे पार्श्व पर उपासीन पुलोमजा ने उनसे प्रश्न

पूछा : ''श्रार्यश्रेष्ठ ! स्रभिनय के विषय में ग्रापका श्रभिमत श्रभिन्नेत है ।'' श्रार्यश्रेष्ठ ने वत्सला को सम्बोधित किया : ''वत्से ! तुम्हारा क्या स्रभिमत है ?''

बत्सला बोलीं: "पिताजी, मैं श्रपना मत इसके पूर्व ही प्रगट कर चुकी हूँ। उस मत में परिवर्तन की कोई श्रावश्यकता मैं नहीं देखती।"

"तुम्हारा वह मत तो केवल कथावस्तु के विषय में व्यक्त हुआ था। स्रिभिनय का आद्योपान्त सास्वादन करके भी क्या तुम्हारा हुड हठ अ्रक्षुण्ए रहेगा ?"

"हठ कैसा, पिताजी ! हठ करना तो मैंने नहीं सीखा।"

"इतनी सर्वागमुन्दर कृति को कुचक कह कर निरस्कृत कर देना हठ नहीं तो क्या है, बत्से !"

' "मेरी दृष्टि नाटक पर निविष्ट नहीं, लिच्छिव-गर्ग के हृद्य पर निविष्ट है।"

"लिच्छवि-गए। अपने हृदय पर अधिकार रखते हैं, वत्से ! उनके हृदयदौर्वल्य की दृदिचन्ता से नुम अपने-आपको श्रकारण अवसन्त मत करो।"

"मेरा अन्तर आकोश कर रहा है कि इस नाटक में वृज्जिसंघ का अकल्यामा निहित है।"

भ्रार्थश्रेष्ठ ने राजकुमारी के भ्रवनत शिर का, अपने करतल से, स्नेहस्पर्श किया। फिर वे, अपने भ्रासन से उत्थान करते हुए, पुलोमजा से बोले: "पुत्रिके! लिच्छिवि-गग्ग जब तक यह भ्रभिनय देखने की भ्रभिलापा व्यक्त करते रहें, तब तक तुम भ्रवश्य उनका मनोरञ्जन करती रहना।"

पुलोमजा ने, एक विजयोन्मत्त दृष्टि से राजकुमारी की भर्त्सना करने का प्रयास किया। किन्तु राजकुमारी का ध्यान अन्यत्र था। उन्होंने पुलोमजा का वक्ष-विस्फारण लक्ष्य नहीं किया।

## : 8 :

अनंगरेखा का अभिनय एक मास तक चलता रहा। वैशाली के अधिकांश अभिजात लिच्छवि-गण ने नवागत नर्तकी का नृत्यनैपुण्य निहारा । स्त्री गुल्प, नरुगा, बृद्ध सबने पुलोमजा की प्रशंसा की ।

निच्छिव मानस में, शनै -ानै, देवी बाम्रवाली की स्मृति जागृत होने तथी। आर्यावर्त की ब्रयसण्य गिनका थी देवी बाम्रपाली। बृज्जिसंब की निभृति। बैद्याली का बैसव। गिराकालय के निकट से गमना-गमन करने हुए जनेक लिच्छिव अपने हृदय में एक अव्यक्त व्यथा का बमुभव करने लगे।

वह गिगकालय, एक दिन, वैंगाली के लिच्छिव-गग के लिए नन्दन-कानन को भी विनिन्दित किया करता। हरीलिमा के कारण हृदयहारी हुमा करना गिगकालय के प्रमदोद्यान का प्रान्त-प्रान्त। विटप-नृक्ष एवं लता-विनान से विकीर्ग प्रमदोद्यान की पुष्करिणी मे पञ्च प्रकार के पद्म प्रफुल्लित हुमा करते। त्रीटागैलों पर, किशोरियो की करतलघ्वति के माथ, नर्तन किया करने मत्त मयूर। ममुद्रगृहों में, गिराकालय का रमगी-ममवाय लिच्छित तदगों के साथ निन्यनवीन प्रणयनाट्य रचा करना। धारायन्त्रों तथा सुरिभित सुरा के पात्रों से समुत्थित गुगन्धोच्छ-वास नवप्रमृन की पराग-गन्ध को पराभृन कर देता था। प्रासाद के प्रत्येक पादर्न में, गवाक्ष-गवाक्ष, वानायन-त्रातायन से निर्गत हुमा करता नूपुर, काञ्ची, बलय तथा केयूर का किकिग्ग-स्वप्न। रात-रात भर अनवरत रहने वाले उन्मव के उपलक्ष्य में गीत, वाद्य तथा नृत्य की स्वरिनर्भरी निरन्तर करा करनी।

ग्राज वह मव नहीं था। ग्राज वह मब एक बीती बात थी। श्रतीत की ग्रवास्तव स्मृतिमात्र। ग्राज, वैगाली के वास्तुह्दय में उन्तनशीर्ष होकर भी, देवी ग्राम्रयाली का गरिगकालय सर्वथा गून्य ग्रौर शीर्गा था।

उपवत की घरा धूलिधूमरित हो गई थी। लता-वितान विलुप्त । विट्य-वृत्द विकृतकाय। पादपमाला ग्रस्थि-पञ्जर-शेष। पुष्करिग्गी का पयत्रक्ष शेवाल में स्थामल था। की डाशैल पर कन्दन कर रहे थे काक एवं कपोत। समुद्रगृह शुष्क हो चुके थे। धारायन्त्र व्वस्त। मदिरा के महार्घ पात्र पुनरेगा मृत्तिका में परिगात। निविद्य नीशार से कृष्णकाय प्रात्माद के हम्पैतल में, कृष्णपाध की निशीधिनी में, उल्कृ का निर्मम निनाद उठने लगा था।

लिच्छिवि-लिच्छिवि के सन में एक ही प्रक्ष्त प्रत्युख्यापित हुग्रा । क्या देवी ग्राभ्रपाली के गिलकालय को पुनरेण गन्धर्व-गृह में परिणत नहीं किया जा नकता ?

प्रश्न का प्रत्युत्तर दिया पुलोमजा ने: "अवश्य किया जा सकता है, सौम्य ! वैशाली में देशी आम्रपाली का पुनरागमन सर्वया सम्भव है, आयं ! वृष्णिसंघ अव मगव के साय युद्धरत नहीं रहा । पाटलिग्राम के लिच्छिव दुर्ग में अब लिच्छिव सुभट-समवाय का बिलदान वाञ्छिनीय नहीं । अब, प्राची के प्रांगिए में, सर्वत्र ही शान्ति का साम्राज्य है । और उस शान्ति में कान्ति वनकर अवतरित हुई है, आर्यावर्त की अदितीय अभि-सारिका, अनंगरेखा ।

"लिच्छवि-गए। के लिए यह अनार्य अनाचार होगा कि वे अनंगरेखा के आह्नान को अस्वीकार करें। लिच्छवि-गए। का प्रथम कर्त्तव्य है कि वे गिएकालय के अनपावृत कपाट, तुरन्त ही, अपावृत करें। युद्धकाल में सर्वथा क्षस्य संयम की शृङ्खना अब छिन्न-विच्छिन्न होनी चाहिए।

"मानव इसलिए इस घरा पर देह धारण नहीं करता कि वह, वारवाण की कारा में कुण्ठित होकर, ग्रकाल-मृत्यु का वरण करे। घरा पर सर्वत्र विपुन वैभव है। उपभोग के ग्रनन्त उपकरण। सुरा एवं ग्रभि-सार। गीत, वाद्य तथा नृत्य। शिल्प तथा कलाविनोद। मानव-जन्म को सार्थक करने के लिए यौवन-सुलग सुख का उपभोग सर्वथा विहित है। ग्रौर भगवान की दी हुई भोगभूमि को समरभूमि में परिणत करना ग्रक्ष-म्य ग्रपराध।"

वैद्याली की वीथि-वीथि में एक उन्माद ने जन्म लिया। श्रावास-श्रावास में एक विवाद का विस्फोट होने लगा।

विदेश में शिक्षित-दीक्षित लिच्छिव तरुण तथा वृद्ध प्रस्ताव करने लगे कि अनंगरेखा को वैशाली के गिरणकापद पर प्रतिष्ठित किया जाए। इस स्वधर्म-स्खलित लिच्छिव-वृन्द का समर्थन किया एक अन्य लिच्छिव-वृन्द ने, जो स्वदेश में जीवन-यापन करके भी, परम्परागत लिच्छिव-मर्यादा के प्रति, सहसा, संशयप्रस्त हो उठा था। अ नंगरेखा के अभिनय ने लिच्छिव कूपमण्डुकों को भी परम्परा नी कारा से प्रमुक्त कर दिया। तिच्छिव वृद्ध-समाज के एक वर्ष ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।
उनका मूल-मत यह या कि विदेश की नर्तकी बैधाली की गिण्का नहीं
बन सक्ती। पुत्र्य प्रवेग्गी-पुस्तक के विवानानुसार, वैशाली के गिण्कापद पर वही लिच्छिव-कुमारी प्रतिष्ठित हो सकती थी जिसके रूप पर मोहिल होकर, एकाधिक लिच्छिव तक्ष्ण मरग्ग-मारग् के लिए तत्पर हो
जाएँ। श्रिलच्छिव अंगना का गिणकालय-प्रवेश, वृज्जिसंघ की परम्परा
में, सर्वथा निषद्ध था।

यनंगरेखा के समर्थक लिच्छिव समवाय ने वृज्जिसंघ की इस पुरातन परम्परा को वर्धर-प्रथा के नाम से प्रख्यात किया। वे तर्क करने लगे कि किसी लिच्छिव ललना को, केवल उसके ललाम-जावण्य के कारणा, ऐसा घोर दण्ड देना अन्याय है। अविचार और अनाचार भी। एक पुरातन परम्परा का अन्य-अनुमरण करना, इस पक्ष के अभिमत में, अक्षम्य अपराध था। वैज्ञाली के प्रति अपराध । लिच्छिव-वंश के प्रति अपराध । वृज्जिसंघ के प्रति भी। युगधमं की अवहेलना करके, जराजीणं विधि-निषेध का यन्त्र- कत् अनुष्ठान मानवबुद्धि का अपमान था। मानवबुद्धि, निरुषप्रति, नूतन की खोज करती है। पुरातन का परित्याग भी।

धनंगरेखा का विपक्षी-वर्ग कहने लगा कि वैशाली में गिएतका की आवदयकता नहीं है। समर्थक-वर्ग ने प्रत्युत्तर दिया कि गिएतका के विना वैशाली शिल्प-कला तथा सभ्यता-संस्कृति से विहीन रह जाएगी; लिच्छिब गएा, समस्त आर्यावर्त में, वात्य ही कहलाते रहेंगे; वृष्णि महाजनपद, शिष्टजन के लिए सदा, विजत रहेगा।

विवाद के कारम् व्युत्यापित आवेश ने, समय पाकर, राजप्रासाद में भी प्रवेश किया। वन्सला की एक विघवा आतृजाया ने अनंगरेखा का व पक्ष लिया।

अन्ततः विवाद ने पाटलिग्राम के लिच्छिव दुर्ग को भी श्राकान्त किया। अनेक लिच्छिव सुभट श्रनंगरेखा का समर्थन करने लगे।

दुर्गपाल अनिसद्ध ने राजकुमारी वत्सला का स्मरमा किया। बत्सला ने दुर्गपाल का। वे दोनों, अभी तक, मगध-विजय के स्वप्न देखने में मग्न थे। ग्रार्यश्रेष्ठ महाली ने, प्रकस्मात्, प्रत्यन्त रुग्ण होकर रोगशय्या का ग्राश्रय लिया। विवाद की सूचना ग्रार्यश्रेष्ठ को देकर, वत्मना उन्हें व्यथित करना नहीं चाहती थी।

ज्ञतएव, एक दिन. वत्सला के विश्वस्त दूत ने पाटलिग्राम जाकर, दुर्गपाल को संदेश दिया कि राजकुमारी उनके साथ किसी गम्भीर विषय पर परामर्श करना चाहती है। दुर्गपाल तुरन्त समक्ष गए कि राजकुमारी ने किस कारण उनको वैशाली में ग्रामन्त्रित किया है।

## . પ્ર

दुर्गपाल ने वैशाली की प्रथम प्राचीर को पार किया तब उत्तर आपाढ का दिवस अवसान की ओर अग्रसर हो रहा था। उनकी इच्छा थी कि वे, किसी की हप्टि अपनी बोर आकृष्ट किए विना, ग्रज्ञान रह कर, राजप्रामाद में पहुँच जाएँ। अतएव, उन्होंने अपना उप्लीव उतार कर, उत्तरीय से अपने उत्तमांग तथा मुखमण्डल का अधिकांग आवृन कर लिया। ग्राज वे वैशाली में सर्वत्र-परिचित अपने काम्बोज पर आहढ नहीं थे। ग्राज एक साधारण मैन्धव ही उनका वहन कर रहा था।

किन्तु दुर्गपाल का मनोरथ सफल नहीं हुआ। श्रृंगाटक पर पहुँच कर उन्होंने देखा कि आर्य पद्मकीर्ति के प्रासाद-द्वार पर लिच्छिव-गर्गा की एक सभा समाहृत है। सभा को सम्बोधित कर रही थी तोर्ग्-द्वार के अट्टालक पर आरूढ पुलोमजा। नर्तकी अनंगरेखा को अपने पार्व में अवरूढ करके।

श्रनिरुद्ध, श्रपने छद्मवेश में ही, जन-समवाय के छोर पर रुक गए। सैन्धव से श्रवरोहण करके। पुलोमजा की वक्तृता पर विमुग्ध लिच्छवि-'वृन्द में से किसी ने भी श्रनिरुद्ध को लक्ष्य नहीं किया।

पुलोमजा कह रही थी:

"वृष्णि महाजन पद की सीमाएँ मानव-संसार की सीमाएँ नहीं हैं। वृष्णिसंघ के विधान द्वारा प्रजन्त-अप्रजन्त आर्यमात्र के लिए प्रजन्त-अप्रजन्त नहीं हो सकता। लिच्छिति-वंश की परम्परा ही क्षत्रियवंश मात्र की प्रमाएा-परम्परा नहीं। वैशाली का प्रताप ही प्रताप की पूर्ण पराकाष्ठा नहीं मानी जा सकती। "वृज्जि महाजनपद के परे भी मानवजगत में अनेक महाजनपद है। वृज्जिमंघ के अतिरिक्त भी आर्यावर्त में अनेक राष्ट्र हैं। लिच्छिव-वंश के समकक्ष अनेक क्षत्रियवंश भी। वैद्याली जैसी महानगरी, आर्यावर्त में, और भी अनेक है।

"तो फिर, हमारी दृष्टि, वृज्जि महाजनपद के क्षितिजकूल पर ही वयों कुण्ठित हो जाए ? एकमात्र वृज्जिसंघ में विहित ग्राचार ही क्यों हमारे ग्राचार की कषपट्टिका बने ? एकमात्र लिच्छवि-परम्परा ही क्यों काल के ग्रन्त तक हमारा पथ-प्रदर्शन करती रहे ? हम क्यों बने रहें वैशाती के कृत्मण्डूक ?

"मैने अपनी इन दो आँखों से आर्यावर्त का ओर-छोर देखा है। और देखा है, आर्यावर्त के परे, पारसीक देश। मैंने यवन-भूमि की भी यात्रा की है। मैं ही क्यों, आप में से अनेक लिच्छवि विदेश-भ्रमण कर चुके हैं। आप में से अनेकों ने, विदेश के विख्यात विद्यापीठों में, वत्सर उपक्र रान्त वत्सर कालयापन करके, शिक्षोपार्जन किया है। आप ही साक्षी हैं कि मैं सत्य कह रही हुँ अथवा असत्य।"

पुलोमजा की वाग्धारा एक क्षरा के लिए कक गई। अतिरुद्ध को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी प्राञ्जल भागा में युक्तिर्तर्क का प्रवाह बहाने वाली वह पुलोमजा ही है। पुलोमजा से वह भली-भाँति परिचित थे। वे भली-भाँति जानते थे कि पुलोमजा, अपनी बुद्धि एवं वाक्-शिक्त के बल पर, चार पल से अधिक ऐसी भागा का प्रयोग नहीं कर सकती। किसी भी प्रमंग पर युक्तितकं प्रस्तुत करना तो पुलोमजा के लिए सर्वथा असम्भव था। दुर्गमाल, चिन्तित होकर, सोचने लगे कि पुलोमजा किमके पढ़ाए हुए पाठ की पुनरावृत्ति कर रही है।

पुलोमजा, पुनरेरा, कहने लगी: "सुख एवं समृद्धि, सम्यता एवं संस्कृति सीन्दर्य की उपासना, मानवोचित जीवन का उपभोग, धर्म का ग्राचरगा, ज्ञान की गवेषसा — क्या किसी दृष्टि से भी, कोई लिच्छवि ग्राज ग्रपनी जन्मभूमि वैशाली को ग्रायवित में ग्रग्रगण्य कह सकता है? यदि हमारी वैशाली, हमारा वृज्जिसंघ, हमारा लिच्छवि-वंश, हमारा वृज्जि महाजनपद, ग्राज किसी दृष्टि से ग्रग्रगण्य है तो किस दृष्टि से? मरसा-मारसा

की दृष्टि से । अनवरत रक्तपात में रत रहने की दृष्टि से । मानव और मानव के मध्य सतत विद्यमान सहज-मुलभ सौहार्द को, परस्पर कलह से कलुषित करने की दृष्टि से ।

"हम नहीं जानते कि सुल से सपृद्ध थोर बान्त जीवन कैसा होता है। हमें ज्ञात नहीं कि घन-घान्य से भरपूर राष्ट्र, किस प्रकार अपने जन-जीवन में रस एवं संस्कार का सतत संचय करते हैं। हमारी सम्यना ग्राम्य है। संस्कृति के नाने हम पृथ्गजन कहे जाते हैं। सौन्दर्य की उपा-सना तो दूर, सौन्दर्य के स्फुट संकेत को भी हम नहीं समभ सकने। मान-वोचित जीवनचर्या हमने नहीं सीखी। धर्म का श्राचरण तथा ज्ञान की गवेषणा तो हम से कोसों दूर है। उस सबके लिए हमारे पास श्रवकाय ही कहाँ है?

"तथागत ने वृज्जिसंघ में ही जन्म लिया था। किन्तु वे सम्यक् सम्बद्ध हुए तब तक उनके पुण्यवान कुल, शाक्यगगा. को वृज्जिमंघ से विलग हो जाने पर विवश होना पड़ा। मल्लगगा को भी हम वृज्जिसंघ में नहीं रख सके। वैशाली से विरक्त होकर, किपनवस्तु तथा कुशीनगर ने, भी मुख परावृत्त कर लिया।

"ऋषिपत्तन मृगदाव में धर्मचक-प्रवर्तन करने के उपरान्त, भगवान ने पैंतालीस वर्षावास किए। किन्तु बैंशाली में उनके कितने वर्षावास हुए ? भगवान के महापरिनिर्वाग के अनन्तर, धर्मसंघ ने धर्म एवं विनय का संगायन किया। किन्तु धर्मसंघ की संगीति कहाँ सम्पन्त हुई ? भगवान के धर्मसंघ की सेवा का एक अपूर्व अवसर आया था। जिस समय कोसल का मदान्ध महीपति, भगवान के जातिबान्धवों का विध्वंस करने के लिए कटिबद्ध हुआ। किन्तु उस अवसर पर हमने धर्मसंघ की क्या सेवा की ?

"श्रापको स्मरण है कि महापरिनिर्वाण के कितपय दिवस पूर्व नक, तथागत वैशाली में विद्यमान थे। फिर उन्होंने वैशाली में ही महापरि-निर्वाण को प्राप्त होना क्यों नहीं स्वीकार किया? क्यों वे अपने जरा-जीर्ण तथा व्याधिशीर्ण शरीर का भार वहन करते हुए, यात्रा के अनेक कप्ट भेल कर, कुशीनगर की और गए?

सप्त०---१६

'यापको यह भी स्मरण है कि भगवान ने जिस समय, ग्रन्तिम वार, चैंदाली में पदार्थण किया, उस समय उन्होंने, वृज्जिमंघ के श्रार्थश्रेष्ठ महानी का नहीं, किसी महाभाग लिच्छिव का भी नहीं, गिणका श्राम्र-पानी का निमन्त्रण स्वीकार किया था। भगवान भगवान थे। उनका-स्वभाव नहीं पा कि मुख खोलकर किसी की भत्मेंना करते। किन्तु उनके याचरण ने उनके मानस का भाव व्यक्त कर दिया। वृज्जिसंघ के राजा की नुलता में गिणका का श्रातिथ्य ग्रहण करके वे सिहनाद कर गए कि गिणवा, किसी प्रकार भी. गींहत नहीं। सर्वथा स्तुत्य ही है।

' स्राज वैद्याली के कुछ कूपमण्डूक गिर्माका की विगर्हा करके नहीं स्रघात । गिर्माका की उपलब्धि को उछंखलता का नाम देकर, उसकी ग्रुग्ग-सम्पदा का उपहास करते हैं। किन्तु गिर्माका की विगर्हा भगवान की विगर्हा है; गिर्माका का उपहास.....

र्श्विरुद्ध का आत्मसंयम, महसा, अक्षुण्णा न रह सका। उनके मुख मे, उच्चस्वर में, अनायास ही निकल गया: "यदि तुम गिर्णका-पद को इनना गौरवान्वित मानती हो तो तुम स्वयं उस पद पर शोभायमान क्यों नहीं हो जाती ? गिणिकालय में गए विना भी तुम गिर्णका ही हो। तुमको अधिक.....

पुलोमजा के श्रोतागण कोध से जल उठे। श्रायं पश्चकीति की पौती को किमी ने गिणका कहा था! वह भी वैशाली के श्रंगाटक पर!! आयं पश्चकीति के प्रासाद के समक्ष संख्द होकर!!! श्रविन्तनीय दुःसा-हस था यह। श्रक्षम्य अपराध। कोप के कारण श्रारक्त श्रनेक नयन, एक नाथ श्रनिख्द पर श्राबिष्ट हो गए। श्रनेक कर, किट में किषत कृपाण की करमुष्टि पर जा दिके। श्रौर श्रनेक कण्ठों ने एक साथ कोला-हल किया: "कौन है तू!!!"

हुर्गपाल ने, हँस कर, उत्तर दिया: "श्रापका ज्ञातिबन्धु। वैशाली का एक निच्छवि।"

पुलोमजा ने उत्तेजित होकर कहा: "लिच्छवि! मृषाबाद है। वैद्याली का लिच्छिवि श्रार्य पद्मकीर्ति की पौत्री के प्रति इस प्रकार का अभद्र प्राचररण नहीं कर सकता।" चनिरुद्ध ते धाकोश किया: "तेरे जैसी पृथ्वली के प्रति जी भद्र व्यवहार करे उसको मैं लिच्छित नहीं मानता।"

जनसमबाय चीत्कार करने लगा : "मारो ! मारो !!"

प्रित्त ने, प्रपत्ता उत्तरीय उतार कर, उप्पीप धारण किया। तब वे, शान्त स्वर में, बोले: "हाँ, मारो ! मुभको अवश्य मारो ! मैं भी अब जीवित रहने के लिए लालायित नहीं हूँ। जिस वैद्याली में सिन्न-पात-भेरी का अवधोप ही परम-पुनीत स्वर था उसमें अब नर्तकी के तुपुर-स्वन की आराधना की जाएगी। जो लिच्छवि-गण रात्रु के बीधा काट-काट कर रणचिष्टका का खप्पर आपूर्ण करते थे, वे अब मुरापूर्ण चपक हाथ में लेकर अपने वक्ष विस्फारित करेंगे। जिस वृष्टिजसंघ के वज्अ-आधात से आर्यावनं का दिग्यगन्त भयभीत रहा करता, वह अब गणिका की चरणसेवा में गौरव-बोप करेगा। ऐसी वैद्याली में जीवन धारण करता, मेरे निकट बरक्यातना में भी प्रधिक क्लेशकारी है। ऐसे लिब्छवि-गण के स्पर्णमात्र को में महापातक मानता है। ऐसे वृष्टिजसंघ के वाता-वरण में द्यासाच्छ्वोस लेना, आत्महत्या में भी हीनतर है। मुक्ते मार दो। तुरन्त मार दो। पुलोमजा का पित्रच उपदेश मुन कर, आपको इस पुण्यकृत्य से विज्वत रहना शोभा नहीं देता। वैशाली के लिब्छिवि-वृत्त ! मेरे प्रागों का, इसी क्षण, हरगा करो।"

लिच्छिव समवाय सन्न रह गया। अनेकों ने, लिज्जित होकर, अपने जिर अवनत कर लिए। किसी को इतना साहम नहीं हुआ कि मुख सें एक शब्द भी कह दे। दुर्गपाल की हुँकार सुन कर सब के हुदय प्रकम्पित हो उठे।

ग्रनिरुद्ध ने देखा कि पुलोमजा, श्रद्धालक से अपसरण करके, अपने प्रासाद में चली गई है। उन्होंने भी, ग्लानि से विगलित होकर, अपने अश्व पर आरोहण किया। और दूसरे क्षरण वे, लिच्छवि-गण की ओर अन्य हण्टिपात किए बिना ही, राजपासाद की ओर चल पड़े।

राजकुमारी ने, अनिरुद्ध के आगमन का समाचार पाते ही, उनकी तुरन्त अपने कक्ष में आमन्त्रिन कर लिया। वार्तालाप आरम्भ हुआ, तब नक भी, अनिरुद्ध प्रकृतिस्थ नहीं हो पाए थैं। उनको खिन्नमुख देख कर,

बत्सना ने पूछा: "दुर्गपाल! ग्राप तो ग्रघ्वश्रम से मर्वथा श्रान्त दीख पड़ने है।"

दुर्गपाल ने उत्तर दिया: "नहीं, राजकुमारि ! श्रध्वश्रम जिस दिन मुफ्तको श्रान्त करने में नमर्थ होगा, उस दिन श्रापको पाटलिग्राम में नवीन द दुर्गपाल नियुक्त करना होगा।"

"तव ?"

"विशेष कुछ नहीं। मार्ग में पुलोमजा का उच्चाशय उपदेश श्रवस्य करके मेरी श्रोत्रवृत्ति कृतार्थ हो गई। ग्रव ग्रन्य कुछ श्रवस्य करने की ग्रभिलाषा ही नहीं रही।"

बस्मला हँसने लगीं। फिर व बोलीं: "उपदेश का श्रोता ही नवीन है, उपदेय्टा नहीं। वैद्याली के शृङ्गाटक पर, श्रधुना, नित्यप्रति पुलोमजा के धर्मसंघ का सन्निपात होता है।"

ग्रनिरुद्ध ने पूछा: "तो क्या ग्रापने भी उसके शिक्षापदों का श्रवएा किया है?"

''उसके श्रीमुख से तो नहीं। किन्तु वैशाली के समस्त समाचार मेरे समीप संग्रहीत होते रहते हैं। राजप्रासाद में भी पुलोमजा की एक उपा-सिका निवास करती है।"

"भ्रापने उसका प्रतिरोध क्यों नहीं किया ?"

"प्रतिरोध करने का एक ही मार्ग है, दुर्गपाल ! मुक्ते भी, श्रङ्काटक पर संख्ढ़ होकर, श्रपने धर्मसंघ का संग्रह करना पड़ेगा।"

''वैसा करने का परामर्श में श्रापको नहीं दूँगा। क्या कोई श्रन्य प्रतिकार नहीं है?"

"मुक्ते ज्ञात नहीं। इसीलिए श्रापको श्रामन्त्रित किया है। श्रव श्राप ः ही प्रमारण हैं।"

दुर्गपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी समभ में ही नहीं श्राया कि ने क्या कहें। वैशाली में पदार्पण करने के पूर्व, उनकी विदित नहीं था कि श्रनाचार का प्रचार इस प्रकार सम्पन्न हो रहा है। श्रृंगाटक पर पुलोमजा का प्रलाप सुनकर प्रचण्ड कीध से उनका मानस संतप्त हो गया था। किन्तु ने जानते थे कि कोध के द्वारा इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं। ग्राज लिच्छिव-गए। उनका रौद्र रूप देखकर, हठान्, हत-बृद्धि-से हो गए थे। किन्तु कौन कह सकता था कि वे भित्यप्रति, मौन रहकर, उनकी भरसंना मुनते रहेंगे ? लिच्छिव-गए। यदि तर्क करने के लिए तत्पर हो गए, तो क्या वे स्वयं भी उनके साथ तर्क करेंगे ? ग्रौर वे स्वयं यदि तर्क भी करने लगे, तो क्या पुलोमजा के प्रनाप का प्रत्युत्तर उनसे बन पड़ेगा ? किन्तु वे तर्क करना नहीं जानते थे। तर्क करना उन्होंने सीखा ही नहीं था। वे युद्ध करना जानते थे। वृज्जिसंघ के स्वा-तन्त्र्य के लिए युद्ध। लिच्छिव-मर्यादा के लिए युद्ध। वैज्ञाली के लिए...

स्रनिरुद्ध को किंकत्तंव्यविमूढ़ देखकर वत्सला ने कहा: "श्राप मौन क्यों हो गए, दुर्गपाल! मैं तो भ्रापसे पथप्रदर्शन की भ्राक्षा किए बैठी हैं।"

स्रितिरुद्ध ने उत्तर दिया: "श्राप परिहास मत कीजिए, राजकुमारि! यदि मेरे द्वारा किचित् करणीय हो तो मुक्ते स्रादेश दीजिए, श्रन्यथा... "स्रत्यथा?"

"में पाटलिग्राम लौट जाऊँगा। वहाँ का वातावरण ही मेरे लिए ग्रिधिक ग्रनुकूल है। वैद्याली में तो अब मेरे प्राग्ग पसीजते हैं। लिच्छविन गग्ग का श्रवःपतन सुभन्ने नहीं देखा जाता।"

वत्सला मौन हो गई। अनिरुद्ध के आक्रोश में तथ्य था। वैशाली के नवीन वातावरण में स्वयं उनका भी श्वास रुद्ध होने लगा था।

दुर्गपाल ने प्रश्न किया: "ग्राप ग्रार्यश्रेष्ठ से क्यों नहीं कहतीं कि इस ग्रनाचार का ग्रवरोध करें? उनके ग्रादेश को लिच्छिव-गण ग्रमान्य नहीं करेंगे।"

वत्सला ने, ग्रातं होकर, उत्तर दिया: "यही तो ग्राशंका है, दुर्गपाल ! यदि लिच्छवि-गण ने ग्रायंश्रेष्ठ की अवहेलना की तो.....

"तो वैशाली श्रापके निवास-योग्य स्थान नहीं रहेगा।"

"यह तो पलायन का परामर्श है।"

"पाप से पलायन करने में दोष क्या है, राजकुमारि !"

"किन्तु इस समय तो पाप को पराभूत करने का प्रसंग है।"

"उसका तो ग्रन्य मार्ग भव नहीं रहा। यदि आर्यश्रेष्ठ ने लिच्छवि-

नगग की भत्मंना नहीं की नो निच्छित्र-गग्ग, शीघ्र ही, हठकर बैठेंगे कि इस समस्या का समाधान परिषद के सन्तिपान में होना चाहिए। और परिषद का निर्णय पाप के पक्ष में ही होगा।"

वत्सला, ग्रापादमस्तक. काँउ उठी । ग्रातिकद्ध ने कहा : "मैंने सत्य का साक्षात् करने में नकोच करना नहीं सीखा । मैं, जिस समय, समर-भूमि में मेना सजाता हूं तो यह मोचने में नहीं सकुचाता कि पराजय मेरे पक्ष की भी सम्भव है।"

वन्सला ने पूछा: "दुर्गपाल! यदि विपक्ष इतना प्रवल हो कि अपनी पराजय के प्रति मन्देह का स्थान ही न रह जाए, तो आप सन्धिविग्रह-महामात्य को क्या परामर्श देने है?"

श्रनिकद्ध ने उत्तर दिया: "मन्धि का परामर्श, राजकुमारि !" "तो इस प्रसंग में भी प्राप वहीं परामर्श क्यों नहीं देते ?" "प्रतिपक्षी क्या इनना प्रबल है ?"

"प्रतिपक्ष में यदि पुलोमजा ही होती तो उसको मबल मानने के लिए प्रमागा की आवश्यकता पड़ती। किन्तु पुलोमजा तो इस प्रसंग गे निमित्तमात्र है। पाला पड़ा है लिच्छिवि-गग्ग के पाशव-प्रवृत्ति-पुञ्ज से। पड़ाना को नो कोई परमपुरुष ही पराभृत कर सकता है।"

"लिच्छवि-गग में इस पशुना का प्रादुर्भाव क्योंकर हुमा ?"

"यह विचार का विषय है, दुर्गपाल ! विचार के लिए अवकाश चाहिए। इस समय नो अवकाश प्राप्त करने की समस्या है।"

"क्या ग्राप पुलोमजा के माथ सन्धि करने की सोच रही हैं ?"

"सोच तो रही हूँ। यदि स्नामको स्वीकार हो तो मन्धि सम्भव भी है।"

राजकुमारी, सहसा, अत्यन्त गम्भीर हो गई। उनके मुख पर न जाने कैसे एक विषाद की छाया अंकित होती जा रही थी। अतिरुद्ध ने, उनके मुखमण्डल पर अपनी हिष्ट निवद्ध, करके कहा: "आप आदेश दीजिए, राजकुमारि! मुक्ते क्या करना है?"

वन्मला ने, एक क्षण, निर्मम नयनों से श्रनिरुद्ध को निहारा । श्रौर फिर उन्होंने कह दिया : "पुलोमजा का पाणिग्रहण ।"

श्रव की बार श्रनिरुद्ध, श्रापादमस्तक, सिहर उठे। किन्तु व-सला ने उनकी विभीषिका को जैसे लक्ष्य ही नहीं किया। वे कहती रहीं: ''पुत्रो-मजा ग्रापसे प्रेम करनी है। वह, ग्राप की सहर्वीमगी बन कर, श्रापके " धर्म का ही ग्राचरण करेगी। वैशाली का वातावरण विपाक्त होने में बच जाएगा। लिच्छवि-गगा लम्पटता की लाञ्छना से त्रागा पा सकेंगे।"

अवनत-शिर अनिरुद्ध ने पूछा: "और यदि मुक्तको पुलोमना के धर्म का आचररा करने लिए वाच्य होना पड़ा तो ?"

"वैसा क्यों होगा, दुर्गवाल ! आप पुरुष हैं, पुलोमजा नारी ।"

"उसके शिक्षापदों का मश्रद्ध श्रवण करने वाते ये अत्य लिच्छिव क्या पुरुष नहीं है ?"

"किन्तु आप तो पुरुष श्रेष्ठ हैं, दुर्गपाल ! आपका अतिक्रमग्ग पृलो-मजा नहीं कर गाएगी।"

, दुर्गपाल हँसने लगे । वत्सला ने गम्भीर रह कर ही उनकी स्रोट देखा । तब दुर्गपाल बोले :

"पुलोमजा के विषय में ब्राप विकट वितथ्य का प्रचार कर रही हैं, राजकुमारि ! पुलोमजा एक साधारण नारी नहीं है। वह भी नारी-रत्न है।"

दुर्गपाल के परिहास का उत्तर वत्सला ने नहीं दिया। वे एक, दीर्घ निश्वास छोड़ कर मौन हो गई।

एक क्षग्र के उपरान्त दुर्गपाल ने कहा: "आप आदेश दें तो मैं उसका पालन करूँगा, राजकुमारि!"

वत्सला बोली: "श्रादेश देने की न किहए, दुर्गपाल ! मैं भला श्राप को श्रादेश किस प्रकार दे सकती हूँ ? श्राप वृज्जिमंच के राजपुरुष हैं। श्रीर में.....मैं तो कोई भी नहीं। मैं तो श्रापसे केवल श्रनुरोध ही कर सकती हूँ।"

"आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश के समान है। किन्तु आदेश का अनुचरण करने के पूर्व मैं आपसे एक अधिकार की याचना करना चाहता हूँ।"

"कौन-सा ग्रधिकार?"

'श्रवकाण पाकर, जिस समय, श्राप इस समस्या का समाधान कर ने, तो मुक्ते माता जाह्नवी की जनधार में मण हो जाने की स्वतन्त्रता दे हैं।'

वत्सना ने अपने पाणिपल्लव से अनिरुद्ध का वासीद्वारा अवरुद्ध कर दिया। फिर वे, अपना मुख परावृत्त करके, अपने नयनों में आसन्त अश्रु-प्लायन को प्रनिषिद्ध करने का प्रयत्न करने लगीं। कक्ष का कीना-कीना एक असीम विकलता से विह्वल हो गया। कुछ क्षमा तक, वे दोनों मौन वैठे रहे।

प्रकृतिस्थ होकर, वत्सला स्निरुद्ध की स्रोर स्निमुख हुई। स्रौर, स्नप्ते स्रवरों को स्मित-सिक्त करक, वे, सार्द्रकण्ठ से बोलीं: "स्नाप पाटिनिग्राम लौट जाइए, दुर्गपान ! इसी क्षण् । वैगाली में स्नापका स्रव-स्थान स्रव प्रयोजनीय नहीं।"

## : E :

वैशाली के संस्थागार में, प्राज, वृज्जिसंघ की परिषद का सन्तिपात होगा। अनंगरेखा के विषय में ब्युत्थापित विवाद का विनिश्चय करने के लिए।

श्राषाढ़-पूर्शिमा का श्रापराह्न । राजप्रासाद में, श्रार्यश्रेष्ठ महाली संस्थागार की ग्रोर प्रयास करने के लिए प्रस्तुत हो रहे है ।

प्रतिहारी ने, आर्यश्रेष्ठ के कक्ष में प्रवेश करके, सूचना दी कि लिच्छिव-वृद्ध आर्य सुनक्खत आर्यश्रेष्ठ से साक्षात् करने के लिए, कक्ष के द्वारदेश पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आर्यश्रेष्ठ के अन्तर में, अकस्मात्, एक आशा का आविर्भाव हुआ। वे जानते थे कि आर्य मुनक्खत कुमारी पुलो-मजा के पृष्ठियोषक है। सम्भव था कि वे कोई योजनां लेकर आए हों, कि जिसका आश्रय लेकर, वैशाली को विवाद से विमुक्त किया जा सके। आर्यश्रेष्ठ ने प्रतिहारी को आदेश दिया कि वह आर्य सुनक्खत को, तुरन्त ही, उनके कक्ष में प्रविष्ट करे। फिर वे स्वयं एक आसन पर उपासीन हो गए।

मुनक्वत ने, कक्ष में धाकर, आर्यश्रेष्ठ का श्रभिवादन किया। तदु-परान्त, आर्यश्रेष्ठ के अनुरोव से, आमन ग्रहण, करते हुए वे कोले : "आर्य- अंब्ड ! वृष्ण्यसंघ का भविष्य ग्राज ग्रापके ऊपर निर्भर करता है।" ग्रायंश्रेष्ठ ने कहा: "यह क्या कह रहे हो, मुनक्खन ! ऐसा दुदिन कभी न ग्राए कि वृज्ञिसंघ का भविष्य एक लिच्छवि पर निर्भर करने

\* लगे।"

"किन्तु, दैवयोग से, वह दुर्दिन ग्राज उपस्थित हो गया है।"
"क्यों, सुनक्खत ! वृज्जिसंघ की परिपद ने क्या मंन्याम ले लिया?"
"प्रस्तुत प्रसंग पर परिषद यदि पूर्णतया प्रमागा होती तो मैं ऐसी
बात न कहता।"

"परिषद ही प्रमाण है, सुनक्खत ! परिषद के स्रतिरिक्त वृज्जिसंघ में स्रन्य कौन प्रमाण होगा !"

''वैषाली के लिच्छवि-वृन्द म्रव ऐसा नहीं मानते, म्रार्यश्रेष्ठ ! '' ''लिच्छवि-वृन्द किसको प्रमाग्ग मानते है ?''

"राजकुमारी वत्सला को।"

"सुनक्खत !!!"

ग्रायंश्रेष्ठ क्षुच्य हो गए। किन्तु सुनक्यत ने, किचितमात्र भी ग्रप्र-तिभ हुए विना, शान्त वाणी में कहा: "ग्रायंश्रेष्ठ ! मैं वृष्ठता करने के लिए राजप्रासाद में नहीं ग्राया। मैं तो यही विश्वास लेकर ग्राया हूँ कि वृज्जिसंघ के राजा, मेरी स्पष्टवादिता को घृष्ठता समभ कर, ग्रग्राह्य नहीं करेंगे। किन्तु, सम्भवतः, मैंने राजा के विषय में भूल की हैं।"

ग्रार्यश्रेष्ठ ने, श्रपने-ग्रापको संयत करके, गम्भीर वाणी में पूछा : "वत्सला के विषय में ऐसे श्रपवाद का प्रसार किसने किया ?"

सुनक्खत ने उत्तर दिया: "यदि इस प्रसंग को परिषद् के मतामत तक परिसीमित रक्खा गया होता, तो राजकुमारी के विषय में कदाचित् ऐसा अपवाद प्रसार नहीं पाता। किन्तु मैंने सुना है कि परिषद का मत-संग्रह करने के पूर्व, आप पूज्य प्रवेगी-पुस्तक का अवलोकन करके, प्रसंग के प्रज्ञप्त अथवा अप्रज्ञप्त होने का निश्चय करेंगे।"

"यह सब तो परिषद की प्रशाली के अनुकूल ही है।"

"मैं जानता हूँ, श्रायंश्रेष्ठ ! परिषद की प्रशाली से मेरा पुराना परिचय है। किन्तु लिच्छवि-वृन्द ऐसा नहीं मानते।"

' लिच्छवि-वन्द क्या मानते हैं?"

"व कहते हैं कि राजकुमारी के अनुरोध पर ही आपने, परिषद के मतामन को अविधेय घोषित करने के लिए, इस मार्ग का अवलम्बन लिया है।"

"किन्तु कतिपय लिच्छिनि-वृद्ध, इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर, म्राज पूर्वाह्म में ही मेरे पास म्राए थे।"

"जनश्रुति है कि राजकुमारी के इंगित पर ही उन लिच्छवि-वृद्धों ने ऐसा किया है।"

"तुम्हारी दोनों बातों में साम्य नहीं है, सुनक्खत ! वत्सला ने मुक्त से ग्रनुरोध किया है ग्रथवा लिच्छिन-वृद्धों से ? कौन सी बात सत्य है ?"

"मैने, आपके सन्मुख, अपनी बात नहीं कही। मैं तो केवल जनश्रुति की बात कह रहा था। आप जानते हैं कि जनमत से साम्य की अपेक्षा नहीं की सकती। किन्तु, सत्य कुछ भी हो, दोनो वातों का निष्कर्ष एक हो निकलता है। इतना तो निश्चित है कि आप पूज्य प्रवेग्गी-पुस्तक की शरगा लेगे।"

'यदि परिपद के किसी वृद्ध ने ऐसा प्रस्ताव किया तो, प्रसाली के अनुसार, सुभे पूज्य प्रवेगी-पुस्तक का अवलोकन करना ही होगा।"

स्रायं मुक्तक्खत मौन रहे। आर्यश्रेष्ठ ने पूछा: "तुम्हारी शंका का समाधान हो गया, सुनक्खत!"

सुनक्खन ने उत्तर दिया: "ऐसा न कहिए, शार्यश्रेष्ठ ! मुक्ते कोई शंका ही नहीं थी कि मैं समाधान खोजता। मैं तो केवल यही कह रहा था कि वैशाली का जनमत सशंक है। श्रीर यदि.....

सुनक्खन, प्रपनी बात को पूरा किए विना ही, कुछ भयभीत-से मौन हो गए। आर्थश्रेष्ठ ने अधीर होकर पूछा: "यदि क्या? तुमने श्रपनी बात पूरी क्यों नहीं की?"

मुनक्खन ने उत्तर दिया: "यदि आपने प्रस्तुत प्रसंग को अप्रज्ञप्त घोषित कर दिया तो जनमन को विश्वास हो जाएगा कि आपके विषय में वह सन्देह सर्वथा सत्य है।" ''कौनगा सन्देह?''

"ग्रायंश्रेष्ठ! किसी-किसी लिच्छिव का मत है कि ग्रापके आदेश से ही राजकुमारी ने अनंगरेखा के प्रतिपक्ष को प्रोत्साहित किया है।" अप ग्रायंश्रेष्ठ ने प्रतिहारी को पुकारा। फिर वे सुनक्खत से बोले: "मैं ग्रभी वत्सला को बुलाकर, तुम्हारे समक्ष ही, मत्यासत्य का प्रकाशन कहँगा।"

मुनक्खत ने कहा : "नहीं, द्यार्यश्रेष्ठ ! उसकी ग्रावश्यकता नहीं। मैं ग्रापकी बात पर विश्वाम करता हूँ, किन्तु.....

प्रतिहारी को कक्ष में याने देख कर सुनक्खत मौन गए। श्रार्थश्रेष्ठ ने उनमे पूछा:

"किन्तु बता?"

"अब सत्यामत्य के अन्वेषण् के लिए समय कहाँ है, आर्थश्रेष्ठ !" आर्थश्रेष्ठ ने प्रतिहारी को लौटाते हुए पूछा : "तो फिर ?"

ैं ''मैं द्याप पर विश्वास करना हूँ। किन्तु जनमत आपके प्रति सञाङ्क है।"

"क्यों ?"

"जनश्रुति है कि राजकुमारी तथा दुर्गपाल अनिरुद्ध को, मागध दुर्ग के धर्परण का परामर्श देकर भी, आपने परिषद में यह स्वीकार नहीं किया।"

"तुम क्या यह कहना चाहने हो कि मैंने परिषद में मिथ्याभाषण किया है।"

'मैं तो त्रापको सत्यवक्ता ही मानता हूँ। किन्तु.....

भंजाने दो वह बात । मुभको यह बतलाओं कि इस प्रसंग का उस प्रसंग से क्या सम्बन्ध है ?"

"जनमत मान बैठा है कि आप पुनरेग परिषद में मिथ्याभाषण करेंगे।"

श्रार्यश्रेष्ठ का श्रन्तर गहन ग्लानि से भर गया। एक क्षरा मौन रह कर, वे जैसे श्रपने-प्राप से ही कहने लगे: "लिच्छवि-गरा न जाने यह क्यों भूल जाते है कि राजा की कन्या होने के साथ-साथ वत्सला एक वयप्राप्त लिच्छवि-दुहिता है । उसको, प्रत्येक प्रमंग गर, अपना मतामत प्रगट करने का पूर्ण अधिकार है ।"

मुनक्खत बोले : "मैं ग्रापकी बात समभता हूं । किन्तु लिच्छवि-गरा न मानेंगे।"

"लिङ्छिव-गए को मिथ्या के प्रति इतना श्राग्रह कब से हो गया,

सुनक्खत !"

"ग्रावंधेष्ठ ! सत्य ग्रीर मिथ्या के मध्य का ग्रन्तर, कभी-कभी, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि साधारण्-बृद्धि मनुष्य उमे ग्रहण् नहीं कर सकते।"

''मुफ्ते ऐसी ग्राशा नहीं थी कि लिच्छवि-गग्ग ऐसी साधाररा-चुढि का परिचय देंगे।

"यह दु:ख का विषय है कि लिच्छिव-गर्ग ने प्रापको निराश कर दिया। किन्तु, श्रार्यश्रेष्ठ ! श्राप श्राज लिच्छिव-गर्ग को निराश न करें।"
"लिच्छिव-गर्ग मुक्तसे क्या श्राशा करते हैं?"

"यही कि अनंगरेखा के प्रसंग पर आप प्रज्ञप्त-अप्रज्ञप्त का विष्न उपस्थित किए विना ही, परिषद् में मतसंग्रह करें।"

"यह कैंसे सम्भव है, सुनक्खत ! परिषद के किसी वृद्ध ने यदि प्रज्ञप्त-ग्रप्रज्ञप्त का प्रश्न उपस्थित किया तो मुक्ते वाध्य होकर पूज्य प्रवेगी-पुस्तक की शरण लेनी होगी।"

"भ्रावश्यकतानुसार भ्राप पूज्य प्रवेगी-पुस्तक का भ्रवलोकन श्रवश्य करें, ग्रायंश्वेष्ठ ! किन्तु प्रसंग को श्रप्रज्ञप्त घोषित न करें।"

"इस विषय में तो पूज्य प्रवेगी-पुस्तक ही प्रमाग है। पुस्तक में जो प्रज्ञप्त है उसको में प्रज्ञप्त घोषित करूँगा, जो श्रप्रज्ञप्त है उसको श्रप्रज्ञप्त है उसको श्रप्रज्ञप्त।"

"पुस्तक में इस प्रसंग पर जो प्रस्थापना है, उसे परिषद का प्रत्येक वृद्ध जानता है। विवाद का विषय तो यह है कि वृज्जिसंघ के राजा उस प्रस्थापना का सर्थ क्या करेंगे।"

"यह कर्तव्य तो वृज्जिसंब के राजा, युग-युग से, पूर्ण करते ग्राये है। ग्राज इस विषय में विवाद क्यों ?" "इसलिए कि ग्राज, लिच्छवि-गगा वैज्ञाली के गणिकालय को ग्रशून्य करने के लिए ग्रधीर हैं।"

श्रायंथेप्ठ अपने आसन से उठकर खड़े गए। सुनक्खत के लिए यह प्रमूक संकेत था कि उनके चले जाने का समय हो गया। किन्तु सुनक्खत अपने श्रासन पर उपासीन रहे। क्षरणोपरान्त वे बोले: "ग्रायंथेष्ठ ! मैंने श्रपना कर्त्तव्य पूर्णं कर दिया। यदि श्रापका निर्ण्य अनंगरेखा के विपक्ष में रहा तो चैंशाली में एक विभीषिका का जन्म श्रनिवायं हो जाएगा।"

श्चार्यश्रेष्ठ ने, श्रमहिष्णु होकर, पूछा : "कैसी विभीषिका ?"
"वह सब कहने के लिए श्वाप मुक्ते वाध्य न करें।"

"मुनक्खत ! तुम मुक्तको भयभीत करने आए हो ! न जाने तुमने यह दुःनाहम किम प्रकार किया ! आज मैं परिगद के समक्ष तुम्हारी इस कुचेप्टा का प्रकाशन कर्ष्मा।"

"आप मर्वथा समर्थ है, आर्यश्रेष्ठ ! आप वृज्जिसंध के राजा है। और मै एक नगण्य लिच्छवि-बृद्ध मात्र।"

भ्रार्यश्रेष्ठ ने भ्रपना मुख परावृत्त कर लिया । व ऐसे हीन व्यंग का उत्तर देना भ्रपना भ्रपमान मानते थे ।

सुनक्खत, उत्थान करके, द्वार की श्रोर अग्रसर हुए। किन्तु निष्क्रमण के पूर्व, एक क्षण एक कर, उन्होंने कहा: "श्रायंश्रेष्ठ! में श्रापको भयभीत करने नहीं श्राया था। मैं स्वयं भयभीत होकर, श्रापसे परित्राण पाने की श्राशा कर रहा था। मुक्ते भय है कि नर्तकी श्रनगरेखा यदि वैशाली के गणिका पद पर प्रतिष्ठित नहीं हुई तो वह पद किसी धन्य अलिच्छित दोहिता को मुशोभित न करना पड़ जाए। श्रौर वह लिच्छित दुहिता.....

मुननखत, श्रपनी बात पूरी न करके, बाहर जाने लगे। श्रायंश्रेष्ठ ने, उनको रोक कर, प्रश्न-सूचक स्वर में, उनका श्रन्तिम वाक्य दोहरायाः "श्रौर वह लिच्छवि दुहिता?"

मुनक्खत ने वाग्वाग् का विमोचन कर दिया : "राजकुमारी वत्सला भी हो सकती है।" द्यार्पश्रेष्ठ का दारीर जुगुप्सा से कण्डिकत हो गया। सुनक्खत जैसे नीज व्यक्ति से वे ग्रौर बात करना नहीं चाहने थे। उन्होंने पुनरेशा ग्रपना मुख्ने भराकृत कर लिया।

किन्तु सुनवस्तत, दो पद प्रत्यागत होकर, संवेदना-पूर्ण वाणी में कि कहने लगे: "ग्रायंश्रेष्ठ ! में ग्रायका हिर्ताचितक ही हूँ। इसीलिए ग्रापके पान ग्राया हूँ। इसीलिए ग्रापकी ग्रवहेलना सहन करता रहा हूँ। ग्राप वृज्जिसंघ की पुरातन परम्परा में ग्रनिज्ञ नहीं। ग्राप्रपाली के विषय में वह दु:खद काण्ड ग्रापके जीवनकाल में ही घटित हुग्रा था। राज-कुमारी वत्सला भी ग्रसाधारण सुन्दरी हैं। यदि एकाधिक लिच्छवि नक्षण राजकुमारी के लिए मरण-मारण पर तत्पर हो गए तो वैशाली में प्रलय हो जायगी। मैं राजकुमारी को गिण्कालय में देखना नहीं चाहता। उसके पूर्व में ग्रात्महत्था कर लूँगा।"

यार्बश्रेष्ठ ने एक बार भी सुनक्खत की ग्रोर नहीं देखा। न मुख से पूर्व शब्द कहा। उनकी ग्रात्मयंम करने में बाधा को बोध हो रहा था। उनके कराग्रों को, सहमा, कर्कश होते देखकर मुनक्खत समक्ष गए कि ग्रब वहाँ क्कना उचित नहीं। वे चले गए।

किन्तु सुनक्लत के शब्दों ने श्रायंश्रेष्ठ का हृदय उद्देलित कर दिया या। वे जानते थे कि, पूज्य प्रवेगी-पुस्तक के विधानानुसार, यदि किसी लिच्छिवि तरुगी के कारगा लिच्छिवि तरुगों में कलह उत्पन्त हो जाए, तो उस तरुगी को वैशाली की गिरगुका बनना पड़ता है। श्रीर उनके मानस में, वारम्वार, यह श्राज ङ्का उठने लगी कि जो लिच्छिवि तरुगा श्राज एक श्रज्ञातकुलशीला नर्तकी के लिए लिच्छिवि-परम्परा से परांगमुख होने के लिए प्रस्तुत हैं, वे कल बत्सला को गिग्कालय के गर्त में गिराने के लिए भी किटबद्ध हो सकते हैं। वैशाली के लिच्छिवि-गगा को, श्रकस्मात्, न जाने क्या हो गया था। किन्तु कुछ हो गया था श्रवस्य। श्रन्यथा एक ऐसे पाप-प्रसंग को लेकर, वृज्जिसंघ की परिषद को यह विडम्बना बहन नहीं करनी पड़ती।

वृज्जिसंघ के भिष्य के प्रति ग्राशङ्का से ग्रातिङ्कृत ग्रायंश्रेष्ठ महाली को यह स्मरण ही नहीं रहा कि उनको संस्थागार में जाना है। वे, चिंता- निमग्न होकर, अपने कथा में, इतस्ततः पदचार करने लगे।

बत्सला ने कक्ष में प्रवेश करके कहा: "पिताजी ! द्वार पर स्थ प्रस्तुत है।"

ग्रायंश्रेष्ठ ने, निर्निमेष नयनों से, दुिहता के देहभार पर दृष्टिपात किया। उस दिन तक, पिता ने कभी भी पुत्री की रूपयौवन-सम्पदा को नहीं देखा था। वत्सला, सर्वदैंब, उनके निकट एक ग्रबोध शिशु के समान रही थीं। श्राज प्रथमवार श्रायंश्रेष्ठ ने राजकुमारी को देखा। श्रौर देखने ही उनका हृदय त्राहि-त्राहि करने लगा।

वत्सला साधारण तकणी नहीं थीं । उनका चप वैद्याली में प्रप्रतिम था। श्रीर उस चप को उद्दास यौवन ने उन्कीर्ण किया था। जैसे तर्डिन्तान के साथ भञ्भा का भोंका हो ! राजकुमारी का वर्ण किवित स्यामल-धुनि था। उन्होंने, चित्र-विचित्र वेदाभूषा प्रथवा प्रसाधन-प्रव्य के प्रयोग से, श्रपने मौन्दर्य को चमन्कृत करने की चेण्टा नहीं की थी। किन्तु उस सौन्दर्य में इनना सामर्थ्य था कि वैद्याली में द्याग लगा दे। उस यौवन में इतना ज्वार था कि चाहे जिसका संयम भंग कर दे।

श्रायंश्रेण्ठ के हृदय में एक टीस-सी उठी। उनका रोम-रोम एक समाध व्यथा से व्याप्त हो गया। हा हन्न ! वत्सला ने इतना इप क्यों पाया ? श्रीर क्यों चढ़ा इस सौन्दर्य पर इस उद्दाम यौवन का उभार। कुरूपा क्यों न हुई वत्सला ? ग्रसमय में ही विगतयौवना। पिता का वात्मल्य वत्सला को प्रत्येक श्रवस्था में प्राप्त हो जाता। किन्तु इस दुनि-वार दुर्वें का.....

पिता को अपनी स्रोर एक स्रभूतपूर्व भंगी से देखते हुए देख कर \_वत्सला विचलित हो गईं। उन्होंने, स्रममञ्जस में पड़ कर, पूछाः ''पिताजी! स्राप क्या देख रहे है?''

ग्रार्यथेष्ठ ने, ग्राई कण्ठ से, उत्तर दिया:

"तुमको, वन्से ! तुमको देख रहा हूँ।"

"मुक्ते तो ग्राप नित्यप्रति देखते हैं।"

"तहीं । इसके पूर्व मैंने कभी तुमको नहीं देखा । आज सर्वप्रथम देख रहा हूँ।" वन्सला, पिता की बात मुनकर, किंचित चिन्तित हो गई। उन्होंने पूछा: "ग्रापका चित्त तो प्रसन्न है?"

ग्रायंश्रेष्ट ने उत्तर दिया : "मैं सर्वथा प्रकृतिस्य हूँ ।"

''तो ग्राइए, ग्रापको रथारूढ़ करा ग्राती हूँ। संस्थागार में जाने करू, समय हो गया।"

राजप्रासाद के द्वार पर आकर, आर्थश्रेष्ठ ने अपने रथ पर आरोहण किया। किन्तु सारिथ ने अश्वद्वय की रिश्म को विकिषित करने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो उन्होंने उससे कहा: "सौम्य! रथ को तिनक रोक लो।"

द्वार पर संरूढ़ वत्सला ने, प्रश्तसूचक दृष्टि से, पिता की ग्रोर देखा। ग्रार्यश्रेट्ठ ने श्रपना भुजदृय प्रसारित करके कहा: "वत्से! श्राज तुम मेरे साथ चलो।"

वत्सला, विस्मित होकर, बोलीं: "किन्तु संस्थागार में स्त्री का प्रवेश निषिद्ध है, पिताजी !"

"मुक्तको संस्थागार के द्वार पर छोड़ कर चली ग्राना । तुम्हारे साथ दो बातें करने की उत्कट इच्छा हो रही है।"

राजकुमारी ने, एक वार, भ्रपनी वेश-भूषा पर दृष्टिपात किया। राजप्रासाद से बाहर जाने के योग्य नहीं थी वह वेपभूषा। किन्तु पिता का भ्राग्रह तथा समय का ग्रभाव जानकर वे, इतस्ततः किए विना ही, पिता के पादवें में उपासीन हो गईं। रथ राजपथ की ग्रोर चल पड़ा।

भ्रायंश्रेष्ठ ने, तर्जनी से वत्सला की चिवुक उन्नमित करके, पूछा : "वत्से ! तम विवाह कब करोगी ?"

नत्सला इस प्रश्न के लिए सर्वथा ग्रप्रस्तुत थीं। इस विषय में कभी कुछ सोचा ही नहीं था उन्होंने। उनके मुख से केवल इतना ही निकला: "विवाह!"

''ग्रव तुम किशोरी नहीं रहीं । तरुगी हो गई हो ।'' ''ग्रापकी दृष्टि में भी ?''

"हाँ।"

''तो क्या हुआ ?"

"तुम्हारा विवाह जब नक नहीं होता तब नक मुझे चिन्ता रहेगी।"
"यह तो भ्राप नई बान कह रहे हैं, पिनाजी ! निच्छिव दुहिना के विवाह को लेकर निच्छिव पिता कभी चिन्तित नहीं होने।"

"वैशाली में अब नई बातें ही होने लगी है।"

राजकुमारी ने, अविलम्ब, यह अनुमान लगा लिया कि आर्थश्रेष्ठ किसी विषाद ने प्रस्त हैं। किन्तु विषाद का विषय वे नहीं समफ पाई। उन्होंने अनेकानक विकट परिस्थितियों में पिना को देखा था। वे घोर से घोरतम मंकट के समय भी विचलित नहीं होने ये। हृदय में सब के लिए सौहार्द, बृद्धि में विश्वाम तथा मुख पर मुस्कान लेकर ही वे प्रत्येक परिस्थिति का सामना किया करने थे। किसी भी प्रवस्था मे अवसन्न होना उन्होंने नहीं मीजा था। आज, सहना. न जाने उनको क्या हो गया था।

राजकीय चिन्ना के विषय मे पिता से प्रश्न पूछना राजकुमारी की श्रीक्षा के विक्छ था। यदि आर्यश्रेष्ट उनको कोई आदेश देने थे तो वे प्राराप्यम से उसका पालन करनी थीं। किसी प्रसम पर उनका परामर्श माँगा जाता था तो वे, स्पष्ट शब्दों में. अपना अभिमन व्यक्त कर देती थीं। किन्तु इससे अधिक कुछ नहीं। अपनी श्रोर से किसी प्रकार की जिज्ञासा प्रगट करना उनके लिए अचिन्तनीय था। अत्राप्त वे, मौन होकर, उपासीन रहीं।

राजपथ निस्तब्ध था। लिच्छिवि-गग्ग, दल पर दल, संस्थागार की स्रोर जा चुके थे। उस नीरवता को संग करते हुए, द्रार्यश्रेष्ठ ने वन्सला से पूछा: "वत्सं! श्रनिरुद्ध का वया मन है?"

बत्सला ने प्रतिप्रश्न किया : "किस विषय में, रिताजी !"

"तुम्हारे साथ विवाह करने के विषय में।"

वत्सला ने, ब्रीडाभिभूत होकर, अपना दिए धवनत कर लिया। उनके मुखमण्डल पर लालिमा की एक लहर खेल गई। लनाट पर ललकने लगे कतिपय स्वेदविन्दु।

वे मन-ही-मन सोचने लगीं: "पिताजी को यह कैसे ज्ञान हुआ कि मैं दुर्गपाल से प्रेम करती हूँ ? मैंने कभी इम विषय में कोई इङ्गित मात्र भी नहीं किया। मेरा विवाह दुर्गपाल में ही होगा, यह निश्चिन है। सप्त • — १७

किन्तु वह दिन अभी दूर है। दुर्गपाल स्वयं भी सम्भवतः मेरे मानस की मूक म्नृहा से सर्वया अनिभन्न हैं। वैशाली में कोई भी नहीं जानता मेरे मूक प्रगाय की कहानी। तो फिर पिताजी ने यह प्रशन क्यों पूछा ?"

राजकुमारी की मौन देखकर, ग्रार्थश्रेष्ठ ने उनके शिर का स्नेहस्पर्शे किया। फिर वे बोले: 'मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, बत्से!"

दत्सला ने कहा : "याप दुर्गपाल से पूछ लीजिए ।"

"तो तुम अनिष्द को स्वीकार करती हो ?"

ग्रार्थश्रेट्ठ के मृक्ष से सुख की एक निश्वास निकल गई। जैसे उनके शिर पर ग्राई कोई विभीषिका विदूरित हो गई हो।

वत्मला के कपोलों पर लाज की लालिमा लुकछिप कर रही थी। श्रीर उनकी देहलता पर प्रस्फुटित हो रहे थे ग्रगिशात पुलक-प्रसुत।

पिता एवं पुत्री में श्रीर वार्त्तालाप न हो सका। रथ संस्थागार के सम्मुख पहुँच चुका था।

वत्मला ने देखा कि, शृङ्काटक पर सम्भूत होकर, लिच्छवि-गर्ण का धपार जनसमवाय कोलाहल कर रहा है। जनसमवाय की उन्नमित दृष्टि आर्य पद्मकीर्ति के प्रासाद पर निविष्ट थी। वहाँ तोरण-द्वार के अट्टालक पर, अनंगरेखा को अपने पाहर्व में लेकर खड़ी पुलोमजा, मन्द-मन्द मुस्करा रही थी।

## : ξ :

राज्यासन पर उरामीन होते ही आर्यश्रेष्ठ महाली को आभास हुआ कि मंस्थागार के वातास में विश्वीभ-सा व्याप्त है। वे, संस्थागार में, अनेक वर्ष व्यतीत कर चुके थे। न जाने कितने क्षुद्र एवं गम्भीर प्रसंगों पर परस्वर परामर्श करते हुए लिच्छिवि-वृद्धों की उन्होंने, वारम्बार, इिटिंक्निया गत किया था। किन्तु आज के समान अस्थिरता का अनुभव उन्होंने, इसके पूर्व कभी नहीं किया था। समस्त विषयों पर सर्वथा शान्त रहकर परामर्ग करने के लिए ही, वृज्जिसंघ की यह पूज्य परिषद प्रसिद्ध थी।

एक क्षगा, द्यार्यश्रेष्ठ महाली के मानस में संशय उठा कि वह विक्षोभ, बाह्य वातावरगा में न होकर, उनके ग्रपने ग्रन्तर में विद्यमान है। वे स्वयं वृज्जिमंब के भविष्य की दुश्चिन्ता से दुःखित थे। वे स्वयं लिच्छवि-गगा

को पतनोत्मुख पाकर त्रस्त थे। वे स्वयं ही वत्सला के जिर पर ग्रामन्त विभीषिका का विचार करके विकल थे।

किन्तु, दूसरे क्षणा, उनको विश्वास हो गया कि बाह्य वातावरण में भी विक्षोभ विद्यमान है। वृद्ध-वृद्ध के मुख का अवलोकन करके उन्होंने देखा कि वे सब विपन्त-से, व्यथित-से, विधुन्वित-से उपासीन हैं। आर्य-श्रेष्ठ को अपनी श्रोर दृष्टिपात करने देखकर श्रनेक वृद्धों ने अपने शिर स्रवनत कर लिए।

स्राज के सन्तिपात में आर्थ रत्तकीति नहीं आए थे। एक स्रत्य महा-मात्य ने, शार्य थेटठ के समीप आकर, उनको सूचित किया कि आर्थ रत्त-कीति, किंचिन् रुग्ग होने के कारना, स्रपने प्रासाद में विश्वाम कर रहे है। आर्थ थेटठ को शाश्चर्य ही हुआ। पूर्वाल्ल के समय ही तो स्रार्थ रत्त-कीति, राजप्रामाद में आकर, उनसे मिले थे। उन दोनों में, नर्तकी अनंग-रेखा के विषय में, विशद बार्तालाप भी हुसा था। आर्थ रत्तकीति इस प्रसंग के प्रति उदासीन थे। आर्थ थेटठ ने. अनंगरेखा को गिणका-पद पर प्रतिष्ठित करने के विषय में, अपनी अरुचि से आर्थ रत्तकीति को सम्यक् सूचित किया था। रत्नकीति को स्रनुपिस्यित पाकर आर्थ थेटठ को किंचिन् मानसक्लेश सहन करना पड़ा। उनका विश्वास था कि रत्नकीति यदि संस्थागार में उपस्थित होते तो वे उनके दुर्वह भार का एक ग्रंश बहन करते। श्रष्टकुलिक के किसी अन्य महामात्य पर आर्थ थेप्ठ की वैसी आस्था नहीं थी।

गरापूरक ने श्रपनी गराना समाप्त करके परिषद को प्रज्ञापित किया कि संस्थागार का प्रत्येक श्रामन श्रजून्य है। श्रायंश्रेष्ठ महाली ने परिपद की श्रोर हिंदपात किया। वे लिच्छिव वृद्धों से मूक श्रनुरोध कर रहे थे कि जिसकी इच्छा हो वह, परिपद के समक्ष, कर्मवाचन करे।

तब ग्रार्थ सुनवस्त ने, ग्रपने ग्रासन से उत्थान करके, परिपद को सम्बोधिन किया: "ग्रार्थश्रेष्ठ ! पूज्य परिपद मुक्तको श्रवण करे। यदि परिपद उचित काल समक्ते तो परिपद, वैशाली में सम्प्रति वर्तमाना, ग्रप्रतिम-रूप-पौवन-ग्रुण-सम्पन्ना, विज्ञात-गीत-त्राद्य-नृत्य-नृपुण्या, शाक्य-दुहिता ग्रनङ्गरेखा को वैशाली के गिंगाका-पद पर प्रतिष्ठित करे। यह

जप्ति है।"

श्रायंश्रेट महाली ने, दृष्टि प्रसारित करके, परिषद को प्रज्ञापित किया कि किसी लिच्छिव-बृद्ध को जिप्त के द्वारा प्रस्तुत कर्म के प्रति श्रापित हो तो वे निवेदन करें। कुछ क्षगा तक, किसी लिच्छिव बृद्ध ने रू श्रपने श्रासन से उत्थान नहीं किया। श्रायंश्रेष्ठ श्राश्वस्त-से होने लगे कि मंकट टल गया।

उनकी आँखें परिपद के लिच्छिव वृद्धों पर आविष्ट थीं। किन्तु उनका ध्यान अपने अन्तर्मानस में आवद्ध था। वहाँ पर, वत्सला की विपन्न सुसाकृति मानो आर्तनाद कर रही थी कि आसन्न विभीषिका से मेरा परिवागा कीजिए।

श्रार्यश्रेष्ठ को वत्मला के परित्रारा का एक ही पथ दिखलाई दिया।
नर्तकी श्रनंगरेखा को वैशाली के गरिएकालय में प्रतिष्ठित करना। श्रविलम्ब। किसी भी बाधा से विमूद हुए विना। वे, उसी पथ से, पुत्री का
परित्राण करने के लिए व्यग्न हो उठे।

सुनक्खत ने परिषद से निवेदन किया: "आर्थशेष्ठ ! पूज्य परिषद मुफ्तको श्रवण करे। यदि परिषद उचित समभे तो परिषद इस कर्म को ज्ञप्ति-द्वितीय कर्म विहित करे। जिस आर्थ को यह स्वीकार हो वे मौन रहें, जिस आर्थ को यह स्वीकार न हो वे बोलें।"

श्रायंश्रेष्ठ का श्रन्तर, मुनक्खत के प्रति कृतज्ञता से भर गया । उनकी भी यही इच्छा थी कि यथाशीझ इस कर्म की समापना हो । कर्म के ज्ञप्ति-चतुर्थ होने से सम्भावना थी कि परिपद के एकाधिक वृद्ध उसका विरोध करने । विरोध के कारगा विलम्ब सम्भव था । और विलम्ब.....

किन्तु, इसी समय लिच्छिव-वृद्ध आर्य भद्रसाल ने उत्थान करके कहा : "आर्यथिष्ठ ! पूज्य परिषद मुक्तको श्रवण करे। मेरे मत में, परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर्म पूज्य प्रवेणी-पुस्तक द्वारा श्रप्रज्ञप्त होने के कारण परिषद के लिए श्रकरणीय है।"

श्रामंश्रेष्ठ महाली को जिस वाघा का भय था वही ग्रा उपस्थित हुई। वे विषण्ण होकर परिषद की ग्रोर देखने लगे। लिच्छवि-वृद्ध कोला-हल कर रहे थे। कोई कह रहा था कि कर्म प्रज्ञप्त है, कोई कह रहा था ग्रप्रज्ञप्त है।

मुनक्तत ने परिषद को सम्बोधित किया : "ग्रायंश्रेष्ठ ! पूज्य परि-पद मुक्तको श्रवण करे । यदि परिषद उचित समक्षे तो परिषद, प्रस्तुत कर्म के विषय में प्रज्ञप्त-प्रप्रज्ञप्त से ग्रवणत होने के लिए लिए, ग्रायंश्रेष्ठ महाली से श्रनुरोध करे कि वे, पूज्य प्रवेग्गी-पुस्तक का श्रवलोकन करके, एतद्-विषयक विधान से परिषद को प्रज्ञापित करें।"

परिषद ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब मूर्छायमान-से ग्रार्य-श्रेष्ठ महाली, राज्यासन से उत्थान करके, प्रवेग्गी-पुस्तक की ग्रोर ग्रग्र-सर हुए। उनका पादद्वय प्रकम्पित था। हृदय उद्वेलित। हिष्ट तिमिरा-छन्न।

कुछ क्षरण तक, प्रकम्पित श्रङ्गुलियों से प्रवेग्गी-पुस्तक के पृष्ठ पलट कर, स्रार्यश्रेष्ठ महाली ने परिषद को प्रज्ञापित किया : "श्रार्यवृन्द ! पूज्य प्रवेग्गी-पुस्तक के द्वाविंगति पर्व के त्रयाविंगति परिच्छेद की चनुर्चत्वारिंशत गाथा के श्रनुसार, यदि किसी लिच्छिव कुमारी के रूपवैभव से विमूद हो कर, एकाधिक लिच्छिव पुरुष परस्पर मरगा-मारग् के लिए उद्यत हो जाएँ तो उस कुमारी को, गग्गभोग्या बनकर, वैशाली के गग्गिकालय में प्रवेश करना होता है।"

प्रवेशी-पुस्तक को वस्त्राच्छादित करके, ग्रायंश्रेष्ठ महाली राज्या-सन की ग्रोर लौट ग्राए । संस्थागार में पुनः कोलाहल होने लगा । ग्रायं-श्रेष्ठ, राज्यासन पर उपासीन होकर, परिषद की ग्रोर देखने लगे ।

तब श्रार्य भद्रसाल ने कहा: "आर्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिपद मुक्तको श्रवणा करे। मेरे मत में, पूज्य प्रवेग्गी-पुस्तक के पावन विधानानुसार, प्रस्तुत कर्म ग्रप्रज्ञप्त एवं परिषद के लिए सर्वथा ग्रकरगीय है। नर्तकी अनंगरेखा लिच्छिविकुमारी नहीं, श्रज्ञातकुलशीला विदेशिनी हैं। वह वैशाली के गणिका-पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकती।"

म्रार्यश्रेष्ठ का हृदय, शूलविद्ध-सा होकर, ख्दन करने लगा। यदि म्रनंगरेखा ने गिर्णका-पद प्राप्त नहीं किया तो वह पद वत्सला को..... सुनक्खत बोले : ''म्रार्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद मुक्तको श्रवण करे। मेरे मत में, पूज्य प्रवेणी-पुस्तक का यह पावन विधान, केवल विडम्बना- ग्रस्त लिच्छिव कुमारी के प्रसंग में ही प्रजप्त एवं यप्रजप्त की प्रस्थापना करता है। किसी अन्य रूप-यौवन-गुग्ग-सम्पन्ना सुन्दरी को वैशाली की गिंगका घोषित करने के विषय में, इस विधान को निपेधात्मक मानना उन्ति नहीं।"

भद्रमाल ने उत्तर दिया: "श्रायंश्रंट्ड ! पुज्य परिपद मुक्तको श्रवरा करे। पूज्य प्रवेग्गी-पुस्तक की प्रस्थापना से यह ज्ञात हो जाने पर कि बँगाली की गणिका कौन स्त्री, किस प्रवस्था में बन सकती है, उपसिद्धि स्पट्ट है कि उन विजय परिस्थित के उपस्थित हुए विना वैशाली की गणिका वनाने का प्रसंग ही उत्थापित नहीं होता। श्रतएव पूज्य प्रवेग्गी-पुस्तक का यह पावन विधान, प्रस्तुत कर्म के विषय में, नितान्तक्ष्पेगा निषेशात्मक है।"

मुनक्वत ने कहा: "श्रायंश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद सुक्षको श्रवस्य करे।
पृत्य प्रवेशी पुस्तक के किसी विधान को लेकर कोई विवाद उपस्थित
ान पर. गुज्जिसंघ के राजा उस विधान का विनिश्चय करते हैं। यदि अ
परिगर उवित समके तो परिषद श्रायंश्रेष्ठ महाली से श्रनुरोध करे कि
व इस श्यान का विनिश्चय करके, परिषद में उत्थापित विवाद का
प्रवामन करें।"

परिषद ने, मौन रहकर, मुनक्खत का निवेदन स्वीकार किया। श्रीर श्रार्यश्रेष्ठ महाली के मुख से, श्रनायास ही, ये शब्द निर्गत हो गए: "श्रार्यवृन्द! में पूज्य प्रवेगी-पुस्तक के इस पावन विधान को, परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर्म के विषय में, निपेधात्मक नहीं मानता। परिषद अर्थ होतत समस्रे तो परिषद श्रार्य सुनक्खत को श्रनुजा दे कि वे इस के विषय में प्रतिज्ञा का श्रनुआवरण करें।"

परिणद ने मौन रहकर स्वीकार किया। सुनक्खत ने, मुस्कराकर, किया गान वार आर्यश्रेष्ठ की ओर देखा और फिर विजयगिवत दृष्टि से परिषद की ओर । तव वे बोले : ''आर्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद मुक्को श्रवण करे। परिषद वैशाली में सम्प्रति वर्तमाना, अप्रतिम-रूप-यौवन-गुग्ग-सम्पन्ना, विज्ञान-गीत-वाद्य-नृत्य-नैपुण्या, शाक्यदृहिता अनंगरेखा को वैशाली के गिगका पद पर प्रतिष्ठित करती है। जिस आर्य को यह स्वीकार हो वे

मीत रहें, जिस आर्य को यह स्त्रीकार नही हो, वे बोलें।"

भद्रसाल ने कहा : "ग्रार्थश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद मुक्तको श्रवण करे । ग्रांगरेखा के विषय में, वैज्ञाली के लिच्छिति-वृन्द वैज्ञाली की वीश्वि-वीश्व में. ग्रावास-ग्रावास में, दिन-प्रतिदिन, मास-प्रति-मास, ग्रावरत विवाद कर चुके हैं । परिषद के समक्ष उस समस्त मतामत की पुनरावृत्ति करना वाञ्छतीय नहीं । उससे परिषद में रोष की सृष्टि होगी । निश्चय नहीं हो सकेगा । दूसरी धोर, परिषद में ग्रांचक लिच्छिति-वृद्ध ऐसे है जो, मौन रह कर, प्रस्तुत प्रतिज्ञा को स्वीकार नहीं कर सकते । श्रावण्य यदि परिषद पद उचित समके तो परिषद, इस प्रतिज्ञा के विषय में, ग्रालाकाग्रहण द्वारा छन्दसंग्रह करे ।"

द्यार्य मुनक्खत ने भद्रमाल का समर्थन किया। वे बोले: "श्रार्थक्षेष्ठ ! पूज्य परिषद मुक्तको श्रवण करे। यदि परिषद उचिन समके तो परिषद पूढ़-शलाका-ग्रहण द्वारा प्रस्तुत प्रतिज्ञा के विषय में छन्दसंग्रह करे।"

भद्रमाल ने गूढ़-शलाका-ग्रहण का विरोध किया। वे कहने लगे: "श्रार्थ-श्रेष्ठ ! पूज्य परिषद मुभको श्रवण करे । परिषद में ग्रनेक लिच्छवि-वृद्ध ऐसे हैं जो, मन-ही-मन प्रस्तुन प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हुए भी, प्रकाश रूप से, उसका समर्थन नहीं करेंगे। वृज्जिसंघ की परम्परा के श्रनुसार, लिच्छवि-वृद्ध का सत्य मत उसे ही माना जाता है जिसे वह वृद्ध प्रकाश रूप से प्रज्ञापित करने के लिए प्रस्तुत हो। ग्रतएव, परिषद यदि उचित समभे तो परिषद विवृतक-शलाका-ग्रहण द्वारा प्रस्तुत प्रतिज्ञा के विषय में छन्द-संग्रह करे।"

सुनवलत बोले: "ग्रायंथेष्ठ ! पूज्य परिषद मुक्तको थ्रवण करे।
वृज्जिसंघ की परम्परा के ग्रनुसार, लिच्छित-बृद्ध का सत्य मत वही
"माना जाना चाहिए जिसे उस वृद्ध का ग्रन्तःकरण पूर्णरूपेण स्वीकार करे। उस मत के विरुद्ध किसी मत को ग्रमिन्यक्त करना मिथ्याचार है।
किसी-किसी विशेष परिस्थिति में, यदि किसी लिच्छित-बृद्ध के लिए
ग्रपने सत्य मत का प्रकाशन सम्भव न हो तो उस वृद्ध को सत्य के ग्रवलम्बन का ग्रवसर ग्रवश्य मिलना चाहिए। ग्रतएव, प्रस्तुत प्रतिज्ञा के
विषय में, ग्रुढ़-शलाका-ग्रहण हो वाञ्छनीय है। विवृतक-शलाका-ग्रहण

में तो जलाका प्रहाग का मूल प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा।"

एक ग्रन्य लिच्छिवि-वृद्ध ने, ग्रपने ग्रासन से उत्थान करके, ग्रार्थ-श्रेष्ठ महाली को सम्बोधित किया: "ग्रार्यश्रेष्ठ ! परिषद शलाका-ग्रहगा के विषय में ग्रापका मन जानना चाहती है।"

ग्रार्यथेष्ठ ने मुनक्खन की श्रोर देखा । सुनक्खत मुस्कराने लगे । तब ग्रार्यथेष्ठ के मुख से, श्रनायास ही, ये शब्द निर्गत हुए : "श्रार्यवृन्द ! मेरे मन में ग्रह-शलाका-ग्रहण ही वाञ्छनीय है।"

श्रार्य भद्रसाल, ह्तप्रभ-से, अपने श्रासन पर उपासीन हो गए। श्रार्य-श्रंग्ठ का अप्रत्याशित श्राचरण उनकी बुद्धि के लिए, अकस्मात् ही, अगम्य हो गया। पूर्वाह्म में, जिस समय उन्होंने श्रायंश्रेष्ठ से संलाप किया था, तब श्रायंश्रेष्ठ का निश्चित मत था कि अनङ्गरेखा को वैशाली की ग्रीणका बनाना लिच्छवि-गण के लिए घोर श्रनाचार होगा। किन्तु संस्थागार में पदार्पण करने के उपरान्त, श्रायंश्रेष्ठ का श्राचरण, श्रनवरत, श्रायं सुन-क्लन के अनुकूल रहा। इस मत-परिवर्तन का कारण न जानकर, आर्य भद्रमाल किंकर्तव्य-विमृष्ठ हो गण्। तदुपरान्त उन्होंने, मुख खोलकर, एक शहर भी नहीं कहा।

चलाका-प्रहापक ने शलाका-पेटिका को, राज्यासन के सम्मुख रखी पीठिका पर में उठाकर, संस्थागार के एक पार्श्व में विनिर्मित गूढ़-शलाका-प्रहाप-गृह में पहुँचा दिया। तदनन्तर लिच्छिव वृद्ध, एक के अनन्तर एक, कक्ष में प्रवेश करने लगे। प्रतिज्ञा के पक्षपाती वृद्ध श्वेत शलाका लेकर ग्राए। विपक्षी वृद्ध कृष्ण शलाका। कक्ष से निष्क्रमण् करते समय प्रत्येक वृद्ध को शलाका उनके उत्तरीय से ग्रावृत थी।

शनै:-शनै: शलाका-ग्रहण सम्पूर्ण हुआ। शलाका-ग्रहापक ने, शलाका-पैटिका कक्ष में से लाकर, पुनः शिलासन पर स्थापित कर दी। आर्थ थे प्ट दत्तचित्त होकर, अवशिष्ट शलाकाओं की गराना करने लगे। और अन्त मे. उन्होंने राज्यासन से उत्थान करके, परिषद को सम्बोधित किया:

''श्रार्यवृन्द ! परिपद द्वारा गृहीत स्वेत शलाका त्रयोविकात्यधिक चतु-दशत है । कृष्णा शलाका चतुराझीत्यधिक द्विशत । परिषद ने प्रतिज्ञा को धारण किया है ।" परिषद विसर्जिन होने लगी । संस्थागार से निष्क्रमण् करने वाले वृद्धों के मुख से ग्रनंगरेखा की विजय का प्रथम समाचार मुनकर, शृंगा-टक पर समवेत लिच्छवि-समवाय जयघोष करने लगा ।

मृतक्खन ने, राज्यासन के निकट ग्राकर, ग्रायंश्रेष्ठ का ग्रिभिनन्दन किया। किन्तु ग्रायंश्रेष्ठ ने एक वार भी ग्रांख उठाकर उनकी ग्रोर नहीं देखा। केवल ग्रायंश्रेष्ठ के ग्रधरोष्ठ जुगुप्सा से कुञ्चित हो गए।

मूच्छार्यमान म्रार्यश्रेष्ठ महाली ने, संस्थागार से निर्गत होकर, जिस समय ग्रपने रथ पर म्रारोहग किया उस समय प्रदोप के प्रथम स्पर्श से प्रगाटक का श्रन्तरिक्ष कृष्णकाय होने लगा था। किन्तु उससे भी निविद्यतर तिमिर म्रायंश्रेष्ठ के ग्रन्तर में घनीभूत होता जा रहा था।

जनसमवाय, ग्रभी भी, ग्रायं पद्मकीर्ति के प्रासाद की श्रोर बढ्ढदृष्टि था। वहाँ तोरण-द्वार की ग्रट्टालिका पर, नर्तकी श्रनंगरेखा को पार्श्व में लेकर खड़ी पुलोमजा श्रट्टहास कर रही थी। श्रायंश्रेष्ठ की श्रोर देखने का ग्रवकाश किसी लिच्छिव को नहीं मिला।

श्रार्य श्रेष्ठ महाली रथ पर उपासीन होने ही संज्ञा-विहीन हो गए। सारिथ द्रुतवेग से रथ को प्रवावमान करता हुग्रा, उन्हें राजप्रासाद की ग्रोर ले चला।

ग्रीर उसी रात्रि के प्रथम याम में, ग्रायंश्रेष्ठ महाली ने ग्रपने ग्रश्रु-सिक्त नेत्र, लिच्छिव-गए। की महानगरी के मालिन्य पर से श्रपसारित करके, सदा के लिए निमीलित कर लिए।

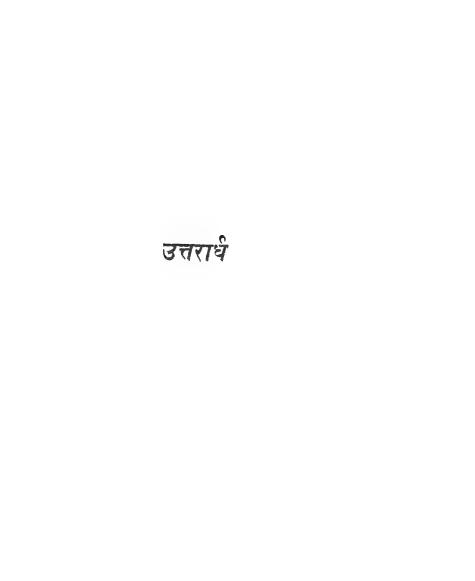

## पष्ठ अंक

सूर्यास्त का समय । उत्तरपक्ष वैशाख के प्रतिपल प्रगाढ़तर होते हुए प्रदोप में, भागीरथी के पाटलिग्रामस्य तीर्थ पर दण्डायमान तरुए शाक्य-ध्रमए के काषायवस्त्र ग्रह्ण-ग्रस्त गभस्ति-से द्युतिमान हैं। श्रमए, ग्रन्यान्य यात्रियों से ग्रपमरित होकर, एक ग्रोर खड़े हैं। पुण्यसितना के वीचितिलास पर ग्रपनी गान्त चितवन का सिन्नवेश करके।

लिच्छिव दुर्ग की श्रोर से आगत एक मध्यवय सुभट ने, श्रमग् के "समीप श्राकर, बद्धाञ्जल श्रभिवादन किया। श्रमग् का श्राशीवदि पाकर, सुभट बोला: "भन्ते! क्या श्राप भी, पारगमन के निमित्त, नौका की प्रतीक्षा कर रहे हैं?"

श्रमरण ने उत्तर दिया: "हाँ, सौम्य ! न जाने नौका के श्राने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ? मैं सूर्यास्त से एक घटिका पूर्व यहाँ ग्राया था । ग्रभी तक नौका के ग्रायमन का किचित्मात्र ग्राभास नहीं मिला।"

"भन्ते ! क्या आप प्रथम वार पाटिलग्राम के तीर्थ पर पधारे हैं ?" "नहीं, सौम्य ! प्रथम वार तो नहीं । अनेक वर्ष के अनन्तर अवदय । पाँच वर्ष पूर्व तो इस तीर्थ पर नौका मिलने में इतना विलम्ब नहीं -होता था।"

सुभट हैंमने लगा । किन्तु कुछ बोला नहीं । श्रमण ने, उत्मुक होकर पूछा: "तुम हँसे क्यों, सौम्य!"

सुभट ने उत्तर दिया: "भन्ते! ऐसा प्रतीन होता है कि ग्रापने आर्यश्रेष्ठ महाली के राजत्वकाल में इस तीर्थ से भागीरथी पार की थी। किन्तु ग्रद्य तो वृष्ण्जिसंघ के राज्यासन पर राजा रत्नकीति विराजमान हैं। उनके राजत्व में प्रत्येक परम्परागत प्रया परिवर्तित हो गई है। ग्रव वृज्जि महाजनपद में, समस्न कार्य सावकाश सम्पन्न होते हैं । त्वरा के लिए कोई भी तत्पर नहीं ।"

मुभट के स्वर में व्यङ्ग था। उसकी अवहेलना करके, किन्तु प्रसंग को परिवर्तित किए विना, श्रमण ने पूछा: "सौम्य! वृज्जिसंघ में क्यांन्य नाविक नहीं रहे? श्रथवा नौकाएँ नष्ट हो गई?"

सुभट बोला: "भन्ते! नाविक भी हैं श्रीर नौकाएँ भी। किन्तु निष्ठा नहीं रही। श्राप तो साधारएा यात्रार्थी हैं। यदि वृष्ण्यिसंघ की सेना को भी, मगधराज के सैन्य से सत्वर समर करने के लिए, इस पार उतरना हो तो भी वृष्ण्यिसंघ की नौसेना को सावधान होते-होते, कई दिवस स्रतिवाहित हो जाएँ।"

श्रमगा की उत्मुकता में श्रीर भी श्रिभवृद्धि हुई। प्रसंग की तिनक परिवर्तित करते हुए वे बोले: "सौम्य! मैंने सुना है कि मगधराज की सेना को पाटलिग्राम में ही परास्त करने के लिए पाटलिग्राम का लिच्छिति हुगें ही पूर्गातया पर्याप्त है।"

सुभट ने कहा: "भन्ते! पाटलिग्राम में ग्रब लिच्छिव-गर्ग का दुर्ग एक नहीं, दो हैं। किन्तु इप्टिका-समूह तथा पापाग्-शिला-पुञ्ज ही तो दुर्ग नहीं कहला सकता।"

"दुर्ग के लिच्छवि सुभट कहाँ गये ?"

"सुभट-समवाय के शरीर तो स्रव भी हुर्गद्वय के स्रम्यन्तर ही स्रव-स्थित हैं, भन्ते!"

"ग्रीर उनका मन?"

"मद्यपात्र में । नर्तकी के नखिशाख में । द्यूतजनित विवाद और विद्वेष में । अब यदि मगधराज पाटलिग्राम के प्रति अभियान करें तो आर्यं दुर्गपाल ही, एकाकी, राजगृह की ओर अभिमुख रहेंगे । लिच्छिव सुभट-समवाय तो, रणभेरी का अवधोष सुनते ही, शिर पर पाँव रखकर, वैशाली की ओर प्रधावमान हो जाएगा।"

श्रमण् का मुख, सहसा, म्लान हो गया। एक क्षण् मौन रहकर, उन्होंने मुभट को सम्बोधित किया: "सौम्य! पाटलिग्राम के लिच्छिन दुर्गपाल कौन हैं?"

मुभट ने उत्तर दिया: "ग्रायं ऋनिरुद्ध मैथिलीपुत्र, भन्ते!" "जनन्य वीर विदित्त होने हैं।"

"ति:सन्देह, भन्ते ! आर्यश्रेष्ठ महाली के मरखोपरान्त, आर्य अतिरुद्ध के समान समरवीर, वृज्जिसंघ में, कोई दूसरा नहीं है ।"

"दुर्गपाल किन्तु विलास-प्रिय प्रतीत होते हैं।"

सुभट का मुखमण्डल कठोर हो गया। मुखद्वार पर म्राई भर्त्सना को मुखरित होने से रोककर, वह असिहप्सा बासा में बोला: "भन्ते ! म्रायं अनिरुद्ध लिच्छविगसा की पुरातन परम्परा के परमपूर्ण अनुयायी हैं। वे मुरा का स्पर्श भी नहीं करते। नर्तकी की स्रोर निहारना भी उनके निकट पातक है। ख्तकी डा तो दूर की बात, वे पाशक से भी परिचित्त नहीं। आप, सजानवश, सार्थ अनिरुद्ध के प्रति अन्याय न करें।"

असगा ने हंसकर पूछा: "तो, सौम्य! इसका अर्थ है कि पाटलिग्राम के लिच्छिति सुभट अपने नायक का नियन्त्रण मान्य नहीं करते।"

''मान्य करते थे किसी दिन । तब वृज्जिनंघ के राज्यासन पर स्रायंश्रेट महानी आमीन थे, भन्ते ! उनके दिवंगत होते ही वृज्जिसंघ की नवीन राजकुमारी, पुलोमजा, ने एक दिन सकस्मात् पाटलिग्राम में पदार्पण किया । वे, लिच्छिव सुभट-समवाय को दुर्ग के प्राङ्गण में समवेन करके, कहने लगीं कि वृज्जिसंघ में युगपरिवर्तन हो चुका है; मगध के साथ युद्ध श्रव अतीत युग की कथामात्र है; भविष्य में शान्तिमङ्ग होने की श्राराङ्का श्रव नहीं रही; लिच्छिव सुभट-समवाय को श्रव श्रपन जीवन में रस का संचय तथा संस्कार की मृष्टि करनी चाहिए। राजकुमारी, यह सब कहकर, चली गई। दूसरे दिन, उनके द्वारा वैशानी से प्रेयित किये हुए सौरिक, श्रपने साथ एक सुन्दरी-समवाय को लेकर, दुर्ग-द्वय में श्रा जमे। तब से लेकर श्रवपर्यन्त, पाटलिग्राम के लिच्छिव सुभट निरन्तर श्रपने जीवन में रस का संचय तथा संस्कार की मृष्टि कर रहे हैं।"

"क्या वृज्जिसंघ की परिषद ने राजकुमारी की प्रेरणा का प्रत्याख्यान नहीं किया ?"

"परिषद में, अब पूर्व समय के समान, लिच्छिव-संस्कार-प्रम्यन्त

वृज्जिवृद्ध सन्निपात नहीं करते। राजा रत्नकीर्ति के निर्वाचित होते ही परिपद का भी नवसंस्कार हो गया। अब वैज्ञाली का संस्थागार, विदेश में शिक्षित एवं लिच्छवि-संस्कार-शून्य कापुरपों की कीड़ास्थली है। नर्तकी अनंगरेखा के पादाग्र का ग्रहानिश श्रवलेह करने वाले वे नाममात्र के विज्ञावृद्ध, राजकुमारी पुलोमजा का प्रत्याख्यान किस प्रकार कर सकते हैं?

"तब तो दुर्गपाल के लिए यही उचित था कि वे अपने पद का परि-त्याग कर देते।"

"वह मैं नहीं जानता, भन्ते ! जनश्रुति है कि ग्रार्य ग्रनिरुद्ध, पद-त्याग करने का निश्चय करके, वृज्जिसंघ की भूतपूर्व राजकुमारी, वत्सला, से परामशं करने के लिए, वैशाली गये थे। वत्सला ने उनको, ग्रपने स्थान पर सावधान रहने का श्रनुरोध करके, पुनः पाटलिग्राम की ग्रोर प्रेषित कर दिया। नब से वे सर्वथा मौन रहकर पाटलिग्राम में ही कालयापन कर रहे हैं।"

श्रमण मौन हो गए। लिच्छिव सुभट भी, कुछ क्षरण उपरान्त, दुर्ग की ग्रोर प्रत्यार्वातत हो गया।

तवं, एक अन्य पुरुष ने, समीप आकर, श्रमण को सम्बोधित किया: "भन्ते ! आप क्या पारगमन के अभित्राय से यहाँ उपस्थित हैं?"

श्रमण ने उत्तर दिया: "हाँ, सौम्य! किन्तु ग्रब मुक्ते ग्राशा नहीं कि नौका मिलेगी।"

"भन्ते ! यदि वाधा न हो तो ग्राप हमारे यानपात्र को ग्रपनी पद-रज से पवित्र कीजिए।"

श्रमण् ने उस पुरुष को श्रापादमस्तक निहारा। वह वृष्णि महाजन पद का साधारण् नौकाजीवी नहीं था। वृष्णि महाजनपद के नौकाजीवी शिशिर ऋतु में भी श्रिधिकतर अर्थनग्न रहा करते थे। शैंत्य में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह उन नौकाजीवियों के व्यायाम-बलिष्ठ, श्रातप-कृष्ण एवं कर्कश त्वचा-कवच का भेदन करता। किन्तु यह पुरुष तो निदाध काल में भी कार्पासक का कञ्चुक धारण किये हुए था। उसके पदत्राग्-विहीन पाँच तथा उसका कृष्ण वर्ण दृष्टिगत करके ही श्रमण

ने अनुमान किया कि वह भी नौकाजीवी है।

श्रमण ने हँगकर कहा: "यानपात्र द्वारा यात्रा करने योग्य शुन्क बाक्यश्रमण के पास नहीं होता, मौम्य !"

- पुरुष ने, विनीत वागी में, कहा: "भन्ते! मैंने तो आपसे गुल्क की याचना नहीं की।"

"तुम नौकाजीवी हो, सौम्य ! तुम्हारा यानपात्र तुम्हारे परिवार के भरुगपोपरा के लिए ही है। मैं धर्मसंघ का श्रिकञ्चन भिक्षु हूँ। मेरे लिए तो क्षुद्र नौका ही उपयुक्त होगी।"

"यानपात्र मेरा नहीं है, भन्ते ! में इस योग्य कहाँ कि यानपात्र का क्रय कर सकूँ। में तो एक प्रकिञ्चन यनुचर मात्र हूँ।"

"यानपात्र का स्वामी कौन है ?"

"वृज्जिसंघ के राजा। मैं यानपात्र लेकर वैशाली की धोर प्रत्या-वर्नन कर रहा था कि प्रापको देख पुण्यार्जन की श्रभीष्सा मेरे श्रन्तर में जाग उठी।"

"किन्तु यानपात्र पर कोई राजपुरुष यात्रा कर रहे होंगे ?"

"नही, भन्ते ! राजकुमारी पुलोमजा को चम्पा में छोड़कर यानपात्र रिक्त ही वैद्याली की ब्रोर लौट रहा है ।"

"क्या राजकुमारी को प्रत्यावर्तन के निमित्त यानपात्र का प्रयोजन नहीं था?"

"भन्ते ! वे स्थलपथ मे राजगृह की छोर प्रयाग करेंगी । तदनन्तर, उनको पाटलिग्राम में प्राकर लिच्छित सिन्तिवेश का निरीक्षण करना है । पाटलिग्राम में उनके श्रागमन की मूचना प्राप्त होते ही यह यान-पात्र पुनः इस तीर पर प्रस्तुत हो जाएगा।"

"िकन्तु, सौम्य ! राजकुमारी द्वारा श्रामन्त्रित हुए विना मैं, किस प्रकार, उनके यानपात्र पर पदार्पमा करूँ ! श्रौर तुम ही, स्वामिनी का स्पष्ट श्रादेश पाए त्रिना, किस प्रकार सुक्तको श्रामन्त्रित कर रहे हो ?"

"भन्ते ! राजकुमारी तो धर्मसंघ की अनन्य उपामिका हैं। उन्होंने अभी तक विवाह भी नहीं किया। जनश्रुति है कि धर्मसंघ में प्रवृत्रित । होने की आकांक्षा से ही वे गृहस्थ-जीवन अङ्गीकार करना नहीं चाहतीं। सप्त • — १ प

उनके प्रत्येक ग्रनुचर को उनका म्रादेश है कि वह जहाँ भी धर्मसंघ के शबगा को देखे वहीं उनकी यथायोग्य सेवा करे।"

श्रमण स्निम्भत रह गए। ग्रभी, कुछ क्षण पूर्व, लिच्छिव मुभट ने राजकुमारी के चरित्र का जो चित्र प्रस्तुत किया था उसकी तुलना में — राजकुमारी का यह द्विनीय चित्र सर्वथा विपरीत था। धर्मसंघ की उपा- मिका भना किस प्रकार मुभट-समवाय को मुरा एवं मुन्दरी के उरभीग का उपदेश दे सकनी थी? श्रमण कुछ भी नहीं समभ पाए। किन्तु यानपात्र द्वारा पारगमन का ग्रामन्त्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया।

नाथिक का ग्रमुसराग करते हुए श्रमण तीर्थ मे कुछ दूर पूर्व की छोर गए। वहाँ एक यानपात्र, नदी-तीर से कुछ दूर ग्रम्यन्तर, जलधार पर प्लावमात था। विद्यालकाय यानपात्र। महार्घ काष्ठ से विनिर्मित। वित्र-विचित्र ग्रालिम्पन तथा ग्रालेस्य से चतुर्दिक चित्र। वंशानुगत राज्यों के राजपुन्प ग्रथता ऐन्वर्यनाली कुलपुत्र, जलविहार के हेतु, इस प्रकार के यानपात्र का प्रयोग करने थे। श्रमण ने किसी लिच्छिव को, कभी भी उम प्रकार के यानपात्र पर नदी पार करते न देखा था, न मुना था।

श्रमग्ग को लिच्छिव सुभट के शब्द स्मरण होने लगे: "उनके राजत्व में प्रत्येक परम्परागन प्रथा परिवर्तित हो गई है।" श्रमण का ग्रपना अन्तर माध्य देने लगा कि, ग्रवश्य ही, प्रवल परिवर्तन हुया है।

यानपात्र, एक द्विभूमि प्रासाद के सदृश था। नाविकों तथा अनुचरों के निवासयोग्य निम्नतल। बँहारिक उपकरणों से उत्फुल्ल उपरितल, जिसके नृतीयांश में एक हिंमिका प्रस्थापित थी तथा अवशेष ग्रंश में एक प्रशस्त प्रांगण। हिंमिका का काष्ठकलेवर काञ्चन एवं रजत के तारों से खिन था। उसका एकमात्र द्वार प्रांगण की ओर अपावृत होता था। शेष तीन दियाओं में दिट प्रसार करने के लिए बने थे किनिपय वाता-यन और गवाक्ष। हिंमिका के गर्भ में किन्नने कक्ष हैं, यह अनुमान श्रमण नहीं कर पाए। किन्तु इतना वे तुरन्त समक्ष गए कि उन कक्षों में प्रसाक्ष तथा आमोद-प्रमोद के अनल्प साधन संगृहोत हैं।

हर्मिका की और वृष्टिपात करके, श्रमण तीर पर ही ठिठक गए। हर्मिका का हार अनुपावृत था। नदी-तीर की ओर खुनने वाले वातायन

एवं गवाक्ष भी । किन्तु धमगा को ऐसा ग्रामास हुआ कि हर्मिका के गर्भ में कोई व्यक्ति विद्यमान है ।

श्रमण को यानपात्र की भ्रोर प्रवाविन पुलिन पर पदार्पण न करने , देखकर नाविक ने निवेदन किया : "भन्ने ! प्राद्या । भ्राप, उपरित्तल पर भ्रारोहण करके, प्रांगण में श्रासन ग्रहण कीजिए ।"

श्रमण ने प्रश्न किया : "सौम्य ! क्या तुम निञ्चयपूर्वक जानते हो कि हर्मिका के भीतर कोई नहीं है ?"

"भन्ते ! इसके पूर्व ही मैं निवेदन कर चुका हूं कि राजकुमारी ने चम्पानगरी में अवरोहण किया है। उनकी अनुरास्थित में, अन्य कौत है, जो हर्मिका में प्रवेश करे ?"

किसी के कथन पर श्रविश्वास करना श्रामण्य-वर्स के विरुद्ध है—
यह विचार श्राते ही, श्रमण ने, मौन रहकर, पुलिन को पार किया और
सोपान-श्रेणी का ग्रारोहण करके, वे यानपात्र के उपरितल पर चले गए।
प्रांगण की भूमि, हर्मिका से लेकर दूसरे अत्यन्त तक, एक महार्थ ज्ञास्तरण से ग्राच्छादित थी। पार्य-त्रय पर प्रस्थापित थी एक अतनु पिवेप्टिनी। सुन्दर-मुन्दर स्वर्णिम काष्ठशलाकाशों से विरचित परिवेप्टिनी।
प्रांगण के कोण-चतुष्ट्य पर दण्डायमान थे शुद्ध रजत के स्तम्भदण्ड,
जिनके ग्राथार पर, ग्रावश्यकतानुसार, समस्त प्रांगण की वितानपट्ट में
ग्रावृत किया जा सकता था।

श्रमण् ने, एक थण्, हर्मिका की श्रोर हिंदिपात किया। किन्तु, उम श्रोर से, किसी सूक्ष्म व्यति का ग्राभास भी उन्हें उपलब्ध नहीं हुग्रा। तब वे, इतस्ततः दृष्टिपात किए विना, प्रागण के प्रत्यन्त में परिवेष्टिनी के श्राथय से श्रवस्थित पीठिका पर उपासीन हो गए। उनका पृष्ठ हर्मिका की श्रोर था श्रीर हिंदि पूर्व दिशा की श्रोर प्रवाहित, जलधार पर।

दूसरे क्षण में धमण नेत्रोन्मीलन करके ध्यानस्य हो गए। यानपात्र ने नदी-तीर का परित्याग करके पूर्व की और प्रस्थान किया। प्रथमतः मन्थरगति से। तदनन्तर उत्तरोत्तर द्रुततर। प्रदोग, धीरे-धीरे, गहन अन्धकार में परिणात होने लगा। किन्तु आकाश पर अवलम्बित चतुर्दशी का चन्द्रमा, अपनी ज्योत्स्ना के ज्वार से दिग्दिगन्त को देदीप्यमान करने का दृढ मनोरथ घारगा करके. ग्रपनी पाण्डुर मुखच्छिव को प्रसावित कर रहा था ।

## : २ :

श्रमग् का ध्यान भंग हुया तब यामिनी का प्रथम याम श्रतिवाहित-हो चुका था। निशाकर के कराग्र, झाकाशप्य से अवतरग् करके, यान-पात्र के प्रागंग को परिमाजित कर रहे थे। अविन-मण्डल के श्रन्त-प्रत्यन्त निस्तीम नीरवता में निमिष्जित थे।

श्रमण ने, नेत्रोन्मीलन करके, एक वार ग्रपने चारों थ्रोर हिन्दिपात किया। तब वे, ससंभ्रम, उठकर खड़े हो गए। यानपात्र, ग्रभी भी, भागीरथी के विशाल वक्ष पर प्रवाहमान था। गण्डकी की क्षुद्र-काय जलधार पर नहीं। दोनों श्रोर के तटप्रान्त पर किसी वसित का ग्राभास उनको नहीं मिला। उनका मन कहने लगा कि यह तो, पाटलिग्राम से वैशाली की थ्रोर जाने वाला, उनका पूर्वपरिचित जलपय नहीं है। उनके अन्तर में किसी प्रवञ्चना की श्राशङ्का, श्रकस्मात् ही, श्रङ्कुरित होने लगी।

निम्नतल पर जाकर नाविक-गण से प्रश्न पूछने के उद्देश्य से, वे मोपान-श्रेगी की ग्रोर श्रग्रसर हुए। किन्तु प्रांगण को पार करने के पूर्व ही, किसी कोकिल-कण्टा के कूजित ने, हठात, उनको हतबुद्धि बना विया। स्वर की स्वामिनी ने कहा था: "कहाँ जा रहे हो, उदय!"

श्रमग्ग ने, चिकत होकर, हिमका की श्रोर देखा। वहाँ, हिमकाहार की श्रवग्रहग्गी पर, श्रपावृत कपाट का श्रवलम्बन लेकर, शालभिक्जका-सी शोभायमान थी एक श्रनिन्द्य सुन्दरी। उसको देखते ही श्रमग्ग के मुख से, ग्रनायाम, निकल गया: "श्रनिले! तुम!! यहाँ!!!"

मुन्दरी ने उत्तर दिया : "ग्रनिला नहीं, उदय ! श्रनंगरेखा । श्रनिला मर गई । श्रनंगरेखा ने उसकी देह धारण की है ।"

रूपवती रमग्गी ने, कङ्कग्ग-स्वन को स्वरित करके, कपाट का भव-लम्बन त्याग दिया। फिर वह, नूपुरमाल को रिग्गित करती हुई, भव-ग्रहग्गी का ग्रतिक्रमग्ग करने लगी। उसका भुजलता-द्वय भ्रन्तरिक्ष में प्रसारित था। मानो वह, दूसरे क्षग्ग में प्रधावमान होकर, श्रमग्ग को भ्रगने ग्रालिगंनपाश में ग्रावड कर लेगी।

श्रमण, एक आग मीन रहकर, भूमि-निविध्ट-हिष्ट खड़े रहे। फिर वे, प्रत्यावर्तन करके, पीठिका पर उपासीन हो गए। अनगरेना की घोर • हिष्टिपात किए विना ही, अवनत-मुख आयुष्मान उदय ने प्रश्न किया: "यह कैसा परिहास है, भगिनी!"

अनंगरेखा के मस्तक पर जैसे कोई प्रवल प्रहार पातित हुआ हो। वह प्रताड़ित-सी पीछे की ओर अपसरण करने लगी। उसकी करवनी में किंवत किङ्किया-माल तथा पादपचद्वय पर पिहित नूपुर, करना करवन-मा कर उठे। धपने दक्षिण पाशिपल्लव को निषेषात्मक मुद्रा में मृद्युनित करती हुई ग्रनंगरेखा बोली: "सुक्त विरहिग्गी को भगिनी कह कर भग्नान मत करो, उदय! अन्यया में, इसी क्षण, भागीरथी को अतल-जनवार में ग्रवस्कन्द करके आत्मधात कर लूंगी।"

श्रमण ने, श्रनगरेला की श्रनुतय को ग्रस्वीकार करके, शान्त स्वर में पूछा: "भगिनि! मुक्त जैसे श्रनागारिक भिक्षु को साथ लेकर तुम कहाँ जा रही हो?"

श्रनंगरेखा ने, श्रमण् के निकट जाकर, उत्तर दिया: "विरहण्यथा में विकल हृदयसागर के तलदेश में प्रस्थापित है मेरा प्रण्यप्रामाद । उस देश में, प्रण्य को पराभूत करने वाला वंशाभिमान नहीं है । सौख्य की स्पृहा को संयम के शीकर से शीतल कर देने वाला श्रामण्य भी नहीं । वहाँ स्वाच्छन्द्य का निस्सीम साम्राज्य है । सौहार्द का निर्वाध नैखिल्य । नुम एक वार कह दो कि मेरे सहयात्री बनोगे । केवल एक वार हाँ कह दो, हृदयनाथ ! केवल एक वार !"

नारी ने, भूमितल पर जानुद्वय निविष्ट करके, पुरुष से प्रणय की याचना की। किन्तु पुरुष ने विरक्ति से त्रपना मुख परावृत्त कर लिया। श्रमण के मुख से निकल गया: "शान्तं पापम्! शान्तं पापम्!"

ग्रनंगरेखा ने ग्राहत-सी होकर उत्थान किया। नृत्य के नित्याभ्यस्न पदाघात से प्रांगरा प्रतिध्वनित हो उठा । श्रन्तरिक्ष में एक ग्राकोश-सा ग्राप्तावित होने लगा। मात्य, गन्य एव अंगराग के मौरभसार से आपूरित हो चले आयु-रगान उदय के नामिकारन्छ । किन्तु उन्होंने एक वार भी दृष्टि परावृत्त नःर्व, नयन की कोर ने भी, नयनाभिराम नतांगी को नहीं निहारा ।

छपेक्षा के प्रहार में प्रकुपित नारी,श्रप्तितहत पुरप का श्रात्यगंयम देख-कर, द्रवित हो गई। उसका कोकिलकण्ठ पुनरेगा कूजित हुग्रा: "उदय! ज्योत्स्ना के ज्वार से अर्जरित श्रपनी विरहिब्दण्य देह को, तुम्हारी चित-वन के चन्दन में निचन करना चाहनी हूँ। एक बार, श्रपना मुख मेरी गोर करके, मुक्ते देख लो। केंद्रल एक बार मुक्ते देख लो, उदय!"

किन्तु श्रोयुःमान उदय श्राने हठ पर भटल रहे। उनकी हिन्द, ग्रनंगरेखा की ग्रोर परिमरम् न करके, भागीरथी की जलशार पर श्राबढ हो गई।

प्रनंगरेखा ने अग्रमर होकर प्रभ्यर्थना की: "उदय! ग्राविल जल के उस पार्थिय प्रसार में क्या देख रहे हो? एक बार, मेरे ग्रन्तर में प्रवाहित प्रणय की पावन धार में भी नेत्र निमज्जित कर लो। केवल एक बार।"

प्रत्युत्तर में, ग्रायुप्मान उदय ने ग्रपने नेत्र निमीलित कर लिए।

परिचारिका ने, हिमिका ने निर्गत होकर, श्रमण की पीठिका से घनित्र एक श्रासन्दिका प्रस्थापित कर दी। अनंगरेखा का विकल कलंबर, छिन्नमूल पादप के समान, ग्रासन्दिका पर आपातित हो गया। उसके पादपच श्रवण की घोर प्रमारित थे। देहयिट दूसरी श्रोर शायमान। उसका स्तनांयुक-चून्य तथा चन्दनानुलिप्त उत्तुंग पयोधर-द्वय, उत्तप्त उच्छ्वास से उत्तुगतर होने लगा। श्रलम देह के श्रसह्म भार से श्रवसन्त होने लगा कामिनी का कृष्ण प्रयोदर-प्रान्त। महार्घ ममृण् कौशेय की गुन्नवर्ण साटिका में से उभर श्राए उसके करभ-सन्तिभ ऊख्युगल। उपका एक पाण्-पल्लव, श्रामन्दिका पर अवस्थापित होकर, उसकी देहलता को बाहुलता का श्रवलवा कर रहा था। श्रीर दूसरे पाणिपल्यव ने श्रावृत्त किया था श्रवंगरेखा का श्रश्विह्वल ग्राननारविन्द।

यानपात्र का प्रान्त-प्रान्त परिपूर्ण नीरवता में निमन्जित था। नदी के उत्तरवर्ती तटप्रान्त से कभी-कभी उठने वाला शृगाल-वृन्द का विलाप, उन नीरवता को और भी प्रसर कर देता था।

यानपात्र, भागीरथी के जलप्रवाह पर पूर्वाभिमुल प्रधानमान था। हिमकर का किरण-जाल, जलोमियों की दोला में दोलायमान होकर, श्रान्त-मा स्रोतस्विनी के कोड में शायमान होने लगा।

मुळ क्षण उपरान्त, प्रकृतिस्थ भनंगरेवा, अपने सामन ते उत्थान करके, हिमका की खोर गई और एक दुकूल लेकर लौट आई। तब उसने पापागा-प्रतिमा के समान स्थागा श्रमणा को सम्बोधित किया: "उदय! बातास में शैंटब के शीकर स्फूर्त होने लगे हैं। अपने गावों को इस दुकूल में आच्छादित कर लो।"

ग्रनंगरेखा का स्वर गान्त था। विनम्न ग्रौर व्याकुल। ग्रायुष्मान उदय ने भी बान्तभाव से उत्तर दिया: "नहीं, ग्रनिले! मेरे तिए मेरा उत्तरानंग पर्याप्त है। वरन् तुम्हारी विवस्त्रा देह ही दुकूल से पर्यावृत ही।"

, "ग्रहोभाग्य! तुमने मेरे नाम का उच्चारण तो किया। श्रौर ग्रवांग से ही क्यों न हो, मेरी श्रोर ट्विटपात तो किया। किन्तु, उट्य! मुभको शीत का भय नहीं। तुम्हें शीत सता सकता है।"

"वयों ?"

"तुम्हारे अन्तर में, संयम द्वारा सम्पन्न जीत्य, पहले से ही प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। मेरे अन्तर में आप्लावित है उत्कट माधुर्य की भ्रमन्द ऊटमा।"

"यामना का दाह माधुर्य नहीं होता।"

"यौजन जिसको माधुर्य कहकर जानता है, वार्धक्य उसी की वामना के नाम से विख्यात करता है।"

 "नहीं, ग्रनिले! बुद्धि का दौर्बस्य, मन की लोलुपता तथा इन्द्रियवृत्द का उद्दाम विद्रोह, जब काव्य का कलेक्ट बारण करके प्रस्तुत होते हैं, तब वासना ग्रपने-प्रापको माधुर्व कहकर अपना परिचय देती है।"

"वासना ही सही, उदय ! वासना की इतनी विपुल विगहीं क्यों ?"

"इमिलए कि वासना प्राणी को परवश करती है। तब प्राणी पाप की झोर प्रवृत्त होना है। और पाप के प्रतिदिन परिवर्द्धित पुञ्ज से प्रच्छन्न होकर प्राणी एक दिन प्रणप्ट हो जाता है।" "मरस्यमा प्राणी प्रमास्य होने के लिए ही तो जन्म लेता है, देह भारत करता है।"

'नहीं, प्रति । प्राणी के दहवारण का प्रयोजन है प्रमृतत्व का गर्जन, असीम प्राप्त की बक्षीत्या। पात्र के पङ्क में प्रतिपत्र परिस्पन्दनें कि करने के लिए प्राणी जन्म नहीं नता।"

पाप बया हे "

'प्रवृत्ति के प्रति गरायण रहना।"

"और पूजा ?"

"निवृत्ति द्वारा निर्वाग को प्राप्त होना।"

श्रनगरेखा मीन हो गई। एक क्षण तक बुठ जिन्तन करके वह बोली: "उदय! मै तुमसे शास्त्रार्थ करने के पिए तुमको श्रपने साथ नटी लाई। मुभने शास्त्रार्थ मत करो।"

प्रायुत्मान उदय ने पूछा . "तो उत्तर दो, ग्रनिने ! मुभसे तुम्हारा ⊾ क्या प्रयोजन है ?"

"मैंने तुमने कहा तो था, उदय !"

"वह नाव्य वी कल्पना थी। मैसीथी भाषा को ही समफने का ग्रभ्यासी हूँ।"

"मैं तुमसे श्रेम करती हैं।"

"मै भी तुगने प्रेम करता है.....

श्रमण के मुख ने ये कट्ट मुनकर अनगरेखा, आना बाहुद्वय द्विधा करके, उनकी और अग्रसर हुई। उनकी आकाशा थी कि श्रमण को अपने आलियन में आबद्ध करले। ये घट्ट श्रवण करने के लिए न जाने कब से लालायित थी अनंगरेखा।

किन्तु श्रमण ने उसकी उदाम प्राज्ञा के उत्तृग शिखर पर श्राहट होने का श्रवसर नहीं दिया। दूसरे ही क्षण. उन्होंने एक श्रन्य वाक्य का उच्चारण करके, उसको निराधा के गहन गर्त में गिरा दिया। वे बोले: "मैं मसार के प्राग्णी मात्र में प्रेम करना हूँ, प्रनिले!"

श्रमण की प्रेमकथा का उत्तराई मुनकर यनगरेखा के मुख से निकला: "यो ! निष्टुर !! गापाण् !!!" धनंगरेखा, श्रपना बाहुद्वय प्रसारित किए, पतक्षट के पत्रपुष्पविहीन पादप-सी प्रकम्पित खड़ी रह गई। आयुष्मान उदय की शान्त, गम्भीर मुलमुद्रा एक स्मित की सुधा से स्फीत हो चली।

भागा ने कहा : "नाविक को बादेश दे दो कि यानपात्र को पश्चिम की ब्रोर प्रवाहित करे।"

ध्रनंगरेला ने, पदाघात करके, प्रत्युत्तर दिया: "यानपात्र पूर्व की खोर ही जाएगा।"

"नो मुक्तको उत्तरवर्ती तीर पर उतार दो। मैं वैशाली का पथ खोज नुंगा।"

"नहीं, तुमको मेरे साथ जाना होगा।"

"तुम्हारा गन्तव्य स्थान क्या है ?"

"मैं, तुमको साथ लेकर, महासागर के असीम अलिन्द पर, काल के अन्त तक अटन करती रहूँगी।"

श्रायुष्मान उदय मौन हो गए। अनंगरेखा, हर्मिका की श्रोर जाकर, मद्यभाण्ड एवं चषक ले श्राई। तब मुरिभत सुरा से चयक को श्राप्तरित करके, श्रमगा की श्रोर बढ़ाती हुई वह बोली: "श्रघरमधु तो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, उदय! मधूकमधु का ही पान कर लो।"

श्रमण ने उत्तर दिया: "धर्मसंघ मुरापान का नितान्त निषेध करता है।"

"किन्तु यहाँ तो धर्मसंघ उपस्थित नहीं, उदय ! यहाँ मै हूँ, और नुम । परिचारिका, अपने प्राणभय के कारण, यह मुसमाचार धर्मसंघ के स्थितर-समुदाय के समीप न ले जा सकेगी। मधूकमधु का पान कर लो, उदय !"

"मैं धर्मसंघ से भयभीत होकर मद्यपान से विरत नहीं हुम्रा, म्रिनले ! मैंने तथागत के धर्म-विनय को मनसा, वाचा, कर्मणा धारण किया है। धर्मसंघ द्वारा उपदिष्ट श्रामण्यघर्म में मेरी ग्रास्था है।"

"सम्यक् । मधु का पान मत करो । किन्तु श्रपने अधरोष्ठ के ईषत् स्पर्श से मेरा पानपात्र पवित्र कर दो ।"

"अपवित्र वस्तु कभी भी पवित्र नहीं हो सकती।"

श्रनंगरेला ने, प्रकुषित होकर पानपात्र को जाल्लवी की जनधार में परिक्षिप्त कर दिया। नश्र वह, रहने स्परन ने उत्थान करि, प्रांगरम के उन पार इसरे प्रत्यन्त-कोण पर आफर खाँ हो गई। स्तम्भरण्ड का आश्रय लेकर। पन्विरिटनी पर अपना एक पादप्य प्रस्थापित करके। प्रभव्यन के प्रवाह में उसके कायपक्ष परिस्पन्दित होने लगे। श्रीर भर- भर गिरने लगा उसकी कवरी का गुनुमजान।

श्चनेक क्षगा श्रतिवाहित हो गए। आयुष्मान उदय ध्यानस्थ होने लगे। श्चनंगरेखा प्रकृतिस्थ। तब श्रनंगरेखा ने, श्रमगा के समीप श्राकर, गम्भीर वाग्गी में कहा:

"उदय ! तुमने मेरे नाथ यह प्रवञ्नना क्यों की ? क्या तुम हमारी प्रगायकथा का स्मरगा नहीं कर पा रहे ? क्या तुम्हारी स्मृति विश्रप्ट हो गई ?"

श्रमण ने उत्तर नहीं दिया। अनंगरेखा कहने लगी:

"मैं ही तुमको स्मरण करवाती हूँ। कपिलवस्तु की उस रिमिन्स रात में, तुम तस्कर की नाई तिरोहित रहकर, मेरे शयनकक्ष में प्रविष्ट हुए थे। तुमने, मेरा पाणिढ़य अपने पाणिपाश में लेकर, मेरा प्रणय प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। तुमने मेरे पादह्य पर अपना शिर प्रयनत कर दिया था। और तुम मुक्तको विरह की दुर्वह व्यथा देकर चले गए थे।

"मैंने तुम्हारे वचन पर विश्वास किया था। तुमने कहा था कि तुम अपने पिताजी से अनुज्ञा प्राप्त करके मेरा हरण करने आग्रोगे। मैं, वंशाभिमानी शाक्यकुल की कुलपुत्री होकर भी, अपने कुलगौरव को कलु- पित करने के लिए कटिबद्ध हो गई थी। मैंने यही श्रेयस्कर समक्षा था कि तुम्हारे लिच्छवि-कुल का गौरव गरिष्ठ रहे।

"श्रन्यथा तुम्हारी उस प्रग्योन्मादपूर्ण श्रवस्था में, मैं तुमको अपने साथ लेकर, कपिलवस्तु से पलायन कर सकती थी। उस ओर श्रावस्ती थी। वाराग्रसी और कौशाम्बी भी। धार्यावर्तं का असीम प्रांगग् मेरे लिए अपावृत था। जिस और मेरा मन मानता, उसी ओर तुमको ले जाकर मैं अपने श्रवृष्त यौवन को तृष्त कर सकती थी, तुम्हारे प्रग्य का प्रसाद पा सकती थी। तुम मुख खोल कर मेरी अवज्ञा नहीं करते। तुम काष्ठपुत्तलिका के गमान मेरे संकेत-संकेत पर नर्तन करते।

"िकन्तु मेरा प्रमाय, पण्यिवपिण में क्रीतिविकीत कांचमिण के तुत्य 'कृत्रिम मारिणक्य का सिष्याचार नहीं था। मेरे प्रमाय में आत्मविन्दान का बल था। ऐसे प्रमाय के प्रति, तुमने इतना विकट विश्वासघात क्यों किया? उत्तर दो, उदय!"

श्रनङ्गरेखा ने, एक क्षग्, मौन रहकर, श्रमण के मुल की श्रोर देखा। वे सर्वथा मूक उपासीन रहे। किन्तु उनकी दृष्टि श्रव श्रनङ्गरेखा की श्रोर थी। उनके नयन-कोरों में कारुण्य के श्रश्रुकग छलछलाने लगे थे।

श्रनःङ्गरेखा फिर कहने लगी:

"वैशाली की आर प्रस्थान करके तुम प्रत्यागत नहीं हुए, उदय ! मैं
प्रतिपल तुम्हारे प्रत्यावर्तन-पथ की छोर दृष्टिगान करनी रह गई। दिनप्रतिदिन, मास-प्रति-मास। मैंने, मृगया के मिप, अपने नगर से निष्क्रमगा
करके वैद्याली जाने वाले पथ पर, योजन-योजन-भर, अपना अवव प्रधापमान किया। इस प्रत्याशा से कि उस और से आते हुए तुमको हृदय से
लगाकर अपने प्रागों का परिवाण कर पाऊँ। किन्तु तुम नहीं आए।
तुम्हारा कोई समाचार भी नहीं आया।

"निराश होकर मैंने अपना विश्वासपात्र दूत वैद्याली की स्रोर प्रेपित किया। वह भी तुमको वैद्याली में नहीं देख पाया। वह कपिलवस्तु लौटा तो केवल इतना समाचार लेकर कि तुम, सहसा, धर्मसंघ में प्रवृजित हो गए हो। गेरा मानस मृतप्राय हो गया, उदय! कैसा दुःसह दुःसमाचार था!

"में भी धर्मसंघ में प्रवृज्ञित हो जाती। मैं तुम्हारी सहधर्मिए। वन कर तुम्हारे पैतृक आवास में प्रवेश नहीं कर पाई थी। किन्तु मैं धर्मसघ की विमल विनय से अनुशासित होकर तुम्हारे पथ की अनुगामिनी वन सकती थी। एक वार, उस पथ पर पदार्पण करने की उत्कट अभिलाषा ने गुभे ग्राभिभूत भी किया था।

"किन्तु मेरे अन्तर में, धर्मसंघ के विरुद्ध न जाने कैसी दावानल-स्री जल रही थी। धर्मसंघ ने मेरे मधुमास को पतकार में परिशात कर दिया था। मैं धर्मनंब को क्षमा न कर मकी.....

त्रायुष्मान उदय ने, त्रपना दिल्ला हस्त उत्थापित करके, अश्रुसिक्त स्वर में कहा: "अनिले! धर्मनंव की निन्दा मन करो। नुम्हारा अपराधी मैं हूँ। तुम मेरी भर्त्मना करो। धर्मसंघ के प्रति नुम्हारी प्रतिहिंसा परि- व्याज्य है। घर्मनंघ ने नुम्हारे प्रति अपराध नहीं किया।"

ग्रनंगरेखा ने, रुदन करके, पूछा: "किन्तु, उदय! तुमने यह किया क्या?"

'मै सर्वथा विवश था, श्रतिले ! तुम्हारे साथ वचनबद्ध होकर गया तो मैं, पिनाजी की आजा प्राप्त करके अथवा न प्राप्त करके, कपिलवस्तु लौट जाने के लिए ही कटिबद्ध था। किन्तु पिनाजी से परामर्श करने के पूर्व ही मैं वैशाली में आगत तथागन की चरणवन्दना करने चला गया। और फिर मैं अपने आवास में प्रत्यागत नहीं हो पाया। मै आगार से प्रनागा-रक हो गया, अनिले !

"दशवल के दिव्य दृष्टिपात मे न जाने कैसी ज्वाला-सी जल रही थी। जन्म-जन्मान्तर से मंचित मेरा पापपुञ्ज, एक पन में, जल कर क्षार होगया।

"महाश्रमण की महिमामयी मुस्कान से न जाने कैसा ग्रमृत-सा भर रहा था। मेरी उद्दाम वासना की उद्दीप्त उल्का, एक क्षण में, भीगकर बुभ गई।

''तहुपरान्त मेरा मन मेरा श्रपना न रहा। मेरी बुद्धि सम्यक्-सम्बद्ध की हो गई। मेरा गरीर सर्वथा शीतल हो गया, श्रनिले ! तहुपरान्त मैं वह पुराना 'मैं' नहीं रहा।

"मानो मेरे मानसतल में, जिरयुग से समाधिस्थ मेरा सुष्टा, मुभको च काल के कराल चक्र से निकालने के लिए कृतनिश्चय हो उठा था।

"जिस उदय लिच्छविपुत्र नै, उस दिन, तुमको प्रगायबन्धन मे आबद्ध किया था वह मर गया। मृत मनुष्य के विषय में बोक करना व्यर्थ है। मृत मनुष्य पर रोष करना भी व्यर्थ है, ग्रानिले!"

अनंगरेला, अपादमस्तक, अवसन्त हो गई। उसने प्रांगरण की भूमि पर उपासीन होकर, अपने पारिएयुगल से, अपना मुखमण्डल आवृत कर लिया ।

श्रमण अपने ग्रामन में उत्थान करके, श्रनंगरेखा के समीप ग्राए। ग्रीर फिर, उनके शिर का स्नेहस्पर्श करते हुए, वे वोले: "भावना के भार से ग्राभिभूत मत हो, भगिनि!"

अनंगरेखा, आयुष्मान उदय के पादपद्यों में विलुण्ठित होकर, क्रन्दन करने लगी । श्रमण्, करुणाभरी दृष्टि से, अन्तरिक्ष का अवलोकन करने खड़े रहे ।

## : ३ :

पूर्वपक्ष ज्येप्डमास की गोधूलि के गह्वर में, वैशाली की विमानमाला, ग्राकाशपट पर ग्रालिखित ग्रालिम्पन-मी ग्राभासित है। दिवसव्यापी दिनकरताप में संतापित लिच्छित पौरगगा, पुण्य-मिला पयस्विनी-द्वय के वीनिविलाम से शीतल पवमान का सेवन करने के लिए, शिविकाओं पर ग्राहड़ होकर, ग्रपने-ग्रपने ग्रावास से निष्कमण कर रहे हैं।

और लिच्छवि-गरम के आचरम का आद्योपान्त अवनोकन करने के लिए, क्षत्रियग्राम के शुङ्गाटक पर संरूढ़ है धर्मसंघ के श्रमण, आयुष्मान उदय ।

एक-एक शिविका पर उपासीन एक-एक मानव-मिथुन महामुख की मुद्रा में मुस्करा रहा है। मानो वे, सब-के-सव, जन्म-मरए तथा जरा • व्याधि के जगज्जाल से विमुक्त हुए विश्रव्य देवहन्द्र हों।

इवासोच्छ्वास के सौक्ष्म्य से स्पर्धा करने वाले उनके परिधान में, कासी और कोसल के कुशल कर्मकारों का कौविद्य द्युतिमान है। स्त्री-स्त्री के स्तनपट्ट तथा शाटक में। पुरुष पुरुष के ग्रधोवस्त्र तथा उत्तरीय में।

निर सबके उष्णिप-विहीन हैं। सद्यस्नात तथा कुमुमकल्पित कच-कलाप से मुसक्जित। पुरुष-पुरुष का ग्रास्कन्ध कुञ्चित केशभार। ग्रंगना-ग्रंगना का, ग्रानितम्ब ग्रालम्बित एवं ग्रगरुषूम से ग्रभिषिक्त, ग्रनक-जान।

राजपथ के पार्कद्वय पर प्रस्तुत प्रवीरण पण्यिकिकेता, प्रकृत एवं ग्रप्रकृत स्वर में, ग्रपने-ग्रपने प्रसाधन-पुञ्ज का प्रचार कर रहे हैं। कौशास्त्री तथा काम्मिल्य ने द्यायात किये गए तिलकश्चरूजन, नेत्राञ्जन, द्यवरराग, अगुरुवन्दन एवं आलक्तक । माहिष्मती तथा मधुरा के महार्घ मुगमोद, कर्ष्र, कालीयक एवं यक्षकर्दम भी ।

मालाकार, विविध विधि के पुष्पाभरगों से श्रापूर्ण वृन्तिपिधान लेकर, लिच्छिवि-वृन्द को लालायित कर रहे हैं। मिला-मािलाव्य, मुक्ता एवं सुवर्ण के श्राभूषणों से विरक्त वैशाली की वरांगना को, कुमुम-विरिचित कर्रणपूर, कष्ठहार, केयूर, करवनी तथा लीलाकमल के प्रति लोभान्वित जानकर। प्रकृत्लित पुण्डरीक के प्रश्लब्दक के प्रति, लिच्छिवि पुरुष की प्रीति का परिचय पाकर।

प्रमदायों के प्रेमपाश में परिक्षिप्त प्रत्येक लिच्छिव पुरुष, अपनी प्रमायिनी को प्रेमोपहार दे रहा है। किसी उत्पलनयना के दीर्घपक्ष्मल कटाक्ष मे अन-विक्षन होने के लिए। किसी शिखरदशना स्थामा की स्मित्तमुधा में स्नात होने की स्पृहा से। किसी कोकिलकण्टा के कल-स्वन से अपने कर्णकृष आपूर्ण करने की आकांक्षा से प्रेरित होकर।

चन्द्रवदना की चपल चितवन का अनुचर बना है प्रत्येक पुरुप का दृष्टिपात । जिस भी द्रव्य की श्रोर नतांगी के नेत्र उन्नमित होते हैं, वह पुरुप के संकेत से संकर्षित होकर, शिविका की श्रोर श्रा जाता है।

परस्पर प्रश्न पूछते और समाचार सुनाते हुए लिच्छवि-युगल, नगर के श्रृङ्गाटक पर स्थित अनंगरेखा के गिर्माकालय की और गम्यमान है। गिर्माकालय का प्रस्थात प्रमदोद्यान, विटप, वृक्ष, वेलि, वल्लरी तथा कुश-काश से सतत शीतल है। वहाँ हैं लता-वितान एवं कानन-कुञ्ज। धारायन्त्र और समुद्रगृह। कीडावील तथा मत्तमयूर। वहाँ देश-देश की विख्यान वारुगी उपलब्ध है। आसव, मधु, मैरेय और प्रसन्ना। विख्यान कारुग प्रसन्ना। विद्यान कारुग भक्ष्य एवं भोज्य भी।

गिर्णिकालय का वातावरण उत्सव और समाज के लिए सर्वथा समी-चीन है। श्रापानक एवं अभिसार के लिए भी। वहाँ पर प्रण्यी-प्रण्-यिनी-इन्द्र, परस्पर पाण्गिमर्दन करते हुए, हृदय की विह्वलता को वाणी की श्रपेक्षा अंगस्पर्श द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए विकल होकर, विविक्त वनवीथियों में विहार कर सकते हैं। ग्रायुष्मान उदय को, सहसा, विश्वास करना कठिन हो गया कि वे वैशाली में विद्यमान हैं । यह तो कौशाम्बी के नागरवृत्द का नित्य-नैमित्तिक विद्याकलाप था । वैशाली के लिच्छवि-गरा का नहीं ।

्रः इसके पूर्व उन्होंने किसी लिच्छिव पुष्प श्रयना स्त्री को शिविका पर श्रासीन नहीं देखा था। लिच्छिव-गए शिविका के नाममात्र से सिह्र उठा करते। मनुष्यों को पशु के समान यान में युक्त करना, वृज्जिनंघ में पातक कहलाता था। वैशाली की स्त्रियाँ रथारूढ होकर यात्रा किया करतीं। पुष्प श्रद्म के पृष्ठ पर श्रारोह्ण करके।

वृष्णि महाजनपद के कर्मठ क्रुपीवलों तथा कर्मकारों की कठोर-कटट-साध्य कसाई, आज, विदेश से आयात ृकिये गए आमोद-प्रमोद के उप-हासास्पद उक्तरगों पर लुट रही थी। एक युग बह भी था जब वृष्णिज-संघ के सार्थवाह, वृष्णि महाजनपद में विरिचित विविध वस्तुममुदाय लेकर, दिग्दिगन्त में जाते थे श्रौर मुवर्ण, रजत तथा रत्न की राशि से श्रमने रासभ एवं वलीवर्द लादकर लाते थे।

श्राज लिच्छवि पुरुषों के श्रवयव, दिन-प्रति-दिन, रात-प्रति-रात, के श्रभिनव एवं श्रविरत विलास से विकलीकृत थे। एक युग वह भी था जब लिच्छवि-गरा के गात्र, दैनन्दिन व्यायाम के दीर्घाम्यास से दृढ़ तथा दृष्त रहा करते।

एक समय, जिच्छिवि-गण् की महिमामयी माताएँ यौवनोचित ऋंगार एवं प्रगण्याभिसार का परित्याग करके, वात्सत्य एवं व्यवहारकौशल द्वारा जिच्छिवि गृहों को गौरवान्वित किया करतीं। श्राज वे ही मध्यवय महिलाएँ, प्रसाथन के प्रचुर प्रयोग की सहायता से, तरुणवय रमण्यों के साथ रूप की स्पर्धा करने में रत थीं।

एक समय, लिच्छवि-वंश के धीसम्पन वृद्धगगा के मुखों पर स्थविर-मुलभ संयम एवं शील छलका करता। भ्राज उन्हीं वयोवृद्ध वक्त्रों पर विलासवैकल्य एवं वासना की विद्व-ज्वाल जल रही थी।

एक समय, लिच्छिव तरुगा प्रगायिनी प्रमदा के प्रति ग्रपना परिपुध्ट प्रमोद्गार भी, गुरुजनों के समक्ष व्यक्त करने में क्षीड़ा का श्रनुभव किया करते। श्राज वे ही तरुगा, विनय के विचार-मात्र से विमुक्त होकर, राजपथ के पद-पद पर, प्रग्यय्यापार की प्रदर्शनी सजा रहे थे।
एक समय, लिच्छवि-कुल की किद्योरवय कुलपुत्रियाँ तथा कुलवधूएँ,
रहम रिनिकीड़ा के समय भी, उच्छृङ्खल उद्गार का उच्चारण करने में
कुण्टा को बोध किया करतीं। याज वे ही कुलांगनाएँ, कुशीलव-कन्याओंक्
से भूविलास का भेद सीखकर, राजपथ के प्रकाश में, कोटि-कोटि कटाक्ष
कसने पर कटिबद्ध थीं।

आयुष्मान उदय को शृंगाटक पर उपस्थित देखकर, कई मानविमिथुनों ने गिविका से अवरोहगा करके, बद्धांजिल अभिवादन किया। श्रमण ने भी स्वस्तिमुद्रा में दक्षिण हस्त उत्थापित करके, उनकी कल्याग् कामना की। किन्तु धर्ममंघ के उपासकवृन्द का यह अभिनव रूप देखकर, श्रमण का मानस गहन ग्लानि से कण्टकित होने लगा था।

एक बृद्ध उपासक ने, श्रायुष्मान उदय को पहिचान कर, पूछा: "भन्ते ! श्राप तो प्रथम श्राथम के उदय लिच्छिविपुत्र प्रतीत होते हैं!" श्रमण ने उत्तर दिया: "सौम्य! मेरा जन्म वैद्याली में ही हुश्रा था।"

"भन्ते ! श्रापको धर्मसंघ में प्रव्रजित हुए कितने वर्ष हो गए?"
"पांच वर्ष से कुछ मास श्रधिक।"

"इस अविध में तो वैशाली में अनेक अभूतपूर्व परिवर्तन हो गए।"
"जिस वैशाली में मेरा जन्म हुआ या वह और ही थी। नई वैशानी
तो मैंने आज ही देखी है।"

वृद्ध की सुगन्ध-स्नात सहधिमिसी ने श्रमस्म से प्रश्न किया : "भन्ते ! श्रापने चारिका करते हुए अनेक जनपद और नगर देखे होंगे ?"

श्रमण ने उत्तर दिया : "हाँ, भगिनि !"

"क्या ग्रापने कौशाम्बी भी देखी है ?"

"इस वार वहीं से चारिका करके ग्रा रहा हूँ। उपसम्पन्न होने के उपरान्त मेरा प्रथम वर्षावास भी कौक्षाम्बी में ही व्यतीत हुग्रा था।"

वृद्धा का मुखमण्डल, सहसा, एक स्पृहा से स्फीत हो गया। यह स्वप्न देखती-सी दोली: "कौशाम्बी बहुत मुन्दर है ना, भन्ते!"

श्रमगा ने उत्तर दिया : "सुन्दर-श्रमुन्दर का ग्रवलोकन करना, धर्म-

मंघ के श्रममा की विधा नहीं।"

किन्तृ बृद्धा ने उनकी उपेक्षा को लक्ष्य ही नहीं किया। यह प्राप्त-विभोर होकर कहने लगी: "कौशाम्बी के नागर-गग को जान है कि रम --श्लीर संस्कार किसे कहते हैं। वहाँ के कुलपुत्र एवं कुलपुत्रियाँ, कला-विनोद के कोविद हैं।"

त्रायुष्मान उदय ने वृद्धा के प्रलाप का प्रत्युत्तर नहीं दिया। वृद्ध दम्पति, शिथिकारूढ़ होकर, अपने गन्तव्य की योर चले गए।

हौदाव तथा किशोरावस्था में श्रमण का की हासहचर एक तरुण भी भ्रपनी तरुणी भार्या को साथ लेकर उनके समीप चला भाषा। किन्नु उन दोनों में से किसी ने भी श्रमण का श्रीभवादन नहीं किया।

तरुगा ने श्रमगा को सम्बोधित करके कहा: "ग्ररे, उदय ! तृम यहाँ क्या कर रहे हो ? तुम्हारा यह वेष तो तुमको इस समय, इस स्थान धूपर उपस्थित होने की ग्राज्ञा नहीं देता।"

बायुष्मान उदय मौन रहे। तब युवती, उनको लक्ष्य करके, नक्ष्य में बोली: "किसी श्रमण को यदि अपने काषायधारण पर पञ्चात्ताप होने लगे तो वह क्या करे, प्रियतम !"

युवक ने युवती के व्यंग की अवहेलना करके, आयुष्मान उदय से पूछा : "वैशाली में कब आए ?"

श्रमगा ने उत्तर दिया: "आज हीं। प्रातःकाल के कुछ पूर्व।" "यहाँ अवस्थान करोगे?"

"हाँ, यहाँ पर कुछ काल यापन करने का मनोरथ है।"

"तो मुक्त से मिलना कभी। ग्रभी तो मैं व्यस्त हूँ। अवकाण के ु.समय मेरे श्रावास पर ग्रा जाना।"

"तुमको किस समय श्रवकाश मिलता है ?"

युवक कुछ चिन्तित हो गया। फिर जैसे ध्रपने-आपसे बात करता हुआ कहने लगा! "पूर्वाह्न में तो नहीं। मध्याह्न में भी......नहीं। अपराह्न के समय.....

युवती बीच में ही बोल उठी: "अपराह्न में भी नहीं। किसी समय भी नहीं। मेरे प्रियतम जैसा कर्मण्य पुरुप किसी अकर्मण्य श्रमगा से सप्त०—१६ सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकता।"

युवक ने हनप्रभ-मा होकर शिर अवनत कर लिया। और युवती उसका हाथ पकट कर उसे जिविना की स्रोर ले चली। जाते-जाते वह, मुख परावृत्त करके, श्रमण में बोली: "यदि तुम्हारे मानस में शौवन का लेश⇒. मात्र भी रस पविष्ट हो नो गिणकालय में आ जाना, श्रमण ! किसी भी रात्रि के प्रथम याम में । तब हम, यथासाध्य, तुम्हारा जीर्णोद्धार करने की चेट्टा करेगे।"

त्रायुष्मान उदय ने, जान्त स्वर में प्रश्न किया: "रात्रि के द्वितीय याम में आर्ज तो ?"

युवती ने उत्तर दिया: "द्वितीय याम तक, सुरा एव मुन्दरी के साधक, सिद्धावस्था प्राप्त करके, कर्त्तव्य कर्म से विरक्त हो जाते है। उस समय तुम्हारा उद्धार सम्भव नही होगा।"

वह युगल चला गया। यायुष्मान उदय, मन-ही-मन, युवती के श्रवि-कल विश्वास पर त्रिम्मय करने लगे। पापी जब तक प्रपने पापाचार को " प्रच्छन रखने का प्रयत्न करता रहता है, तब तक उसके उद्धार की ग्राका का परित्याग नहीं किया जा सकता। पाप की पराकाष्ठा तो तब प्राप्त होती है जब पापी ग्रपने पापाचार को पुण्य कह कर श्रख्यात करने लगे।

कुछ क्षरण उपरान्त, शिविकारूढ़ एक तरुण ने, प्रायुष्मान उदय को देखकर. पीछे से ग्राने वाली दूसरी शिविका पर ग्रारूढ़ एक ग्रन्य तरुण ने पूछा : "ग्रहे, सौम्य ! धर्मसघ का यह भिक्षुक इस समय, इस स्थान पर क्या कर रहा है ?"

दूसरे नरुग ने उत्तर दिया: "श्रनायास ही प्राप्त पक्वान्न से परिपुष्ट इसकी मानव-देह भी ग्रभिसार की श्रभिलाषा करने लगी है।"

प्रथम तरण वोला: "वैशाली अब सव प्रकार के अन्यविश्वास से विमुक्त हो चुकी है। काषायवस्त्रवारी तस्करों को अब यहाँ से तिरोहित हो जाना चाहिए।"

द्वितीय नहता ने कहा : "उस स्वर्णविहान की वेला में ग्रभी विलम्ब है, मौम्य ! महाली की दारिका, बत्सला, ग्रभी भी वैशाली में विद्यमान है। राजकुमारी पुलोमजा भी, न जाने क्यो, इन भिक्षुकों का भरगा-पोषगा करनी रहती है।"

प्रथम तरुग बोला : "कुछ दिन तक और धैर्य धारण करो, मौम्य ! वह दिन अधिक दूर नहीं है जब कापायवस्त्र का कलुप, वृज्जि महाजनपद \_्रो, प्रनन्त काल के लिए विलुप्त हो जाएगा।"

ग्रायुप्मान उदय, श्रांगाटक को त्याग कर, वैद्यानी के दक्षिमाद्वार पर प्रथम प्राचीर के अन्तर्भा ग्रवस्थित गौतमक चैत्य की भ्रोर चल दिये। उनके मन में राजपथ के प्रति एक घोर अव्हिच ने जन्म लिया था। अत-\* एव उन्होंने एक रथ्यामार्ग का अवलम्बन लिया। उनको ग्राचा थी कि रथ्यामार्ग, राजपथ की अपेक्षा, ग्रधिक अनुकूल होगा।

किन्तु नवीन वैद्याली से उनका यह प्रथम परिचय था। वे नहीं जानने थे कि एक ही विष वैद्याली के प्रत्येक ग्रवयव में व्याप्त हो चुका है। रथ्यामार्ग पर पदापण करते ही उन्होंने एक पानागार का दृश्य देखा। सुरा की सुगन्ध ग्रथवा दुर्गन्ध के साथ-साथ, पानागार में से नर्तकी की नुपुरध्वित तथा पुरुषों का प्रमत्त प्रलान निगंत हो रहे थे।

एक वार उनकी इच्छा हुई कि लौट कर राजपथ पर चले जाएँ। किन्तु वे वैशाली की वस्तुस्थिति का अवलोकन करने निकले थे। धर्म-संघ की विनय की अवहेलना करके। अतएव, आत्मसंयम का आश्रय लेकर, वे पानागार के सन्मुख दण्डायमान हो गए।

वहाँ पर वैशाली के मध्यवर्ग नागरिकों का समाज समवेन था। लिच्छित क्षत्रियवृन्द के साथ-साथ गृहपतिक वैश्य भी। द्वार के उस पार परिवेशा में, मण्डलाकार उपासीन होकर, कितपय तरुग एवं वृद्ध पुरुप मद्यपान कर रहे थे। नवयौवना मधुवालाएँ, मद्यभाण्ड लिए, इत-स्ततः विचर रही थीं। कोई-कोई मद्यप, सुरामत्त होकर, किसी मधुवाला का हाथ पकड़ता था अथवा आंचल भटकता था तो वह मधुवाला, उसके समीप उपासीन होकर, दो क्ष्म्ण संलाप करती थी। फिर वे दोनों, उत्थान करके, अन्तर्कक्ष की और चले जाते थे।

श्रापानक का श्राघार थी मद्यपमण्डल के मध्य में नर्तन करती हुई नर्तकी। अञ्चलिल गीत का अवलम्ब लेकर अञ्चलील अंगहार करने में रत। गीत के किसी सारगींभत शब्द को सुन कर अथवा नर्तकी की किसी ग्रह्म चेप्टा पर मुग्ब होकर मद्यप-गग भी अक्लील इंगित करने लगते थे। रजत के कार्पापणा, नागरिकों के कटिबट्ट से कर्षित होकर, नर्तकी के चरगों का चुम्बन करने की स्पर्धा में, परिवेगा की परिक्रमा कर रहे थे।

ग्रायुग्मान उदय, ग्रीर भी कुछ क्षरण तक वहाँ उपस्थान करके, वह " ह्रस्य देखते रहते। किन्तु, ग्रकस्मात् ही, एक रूपाजीवा ने, पानागार से निकल कर, उनको सम्बोधिन किया। ताम्यूल-रस से रिवतम ग्रपने ग्रध-रोष्ठ पर भ्रपनी एक ग्रंगुली न्यस्त करके, वह बोली:

"भन्ते ! श्राप इस प्रकार, बाहर खड़े होकर, विरहज्वाल में क्यों जल रहे है ? श्राप पानागार में पदार्पण कीजिए।"

श्रमरा ने, रूपाजीवा की श्रोर दृष्टियात किए बिना ही कह दिया: "भिगिनि! मैं धर्मसंघ का भिक्ष हूँ।"

"तो क्या हुआ। आप तस्त्यां भी तो है। सरोवर के समीप आकर ताप सहना—धर्मसंघ यह शिक्षा नहीं देता। हमारी राजकुमारी भी तो , धर्मसंघ की उपासिका है। किन्तु वे कभी भी तास्ण्य-सुलभ सौस्य का तिरस्कार नहीं करतीं। आपको मेरे कथन का विश्वास न हो तो इसी क्षरा गिणकालय में जाकर अपनी आंखों से देख लीजिए। राजकुमारी का नयनयुगल सुरापान से लाल मिलेगा।"

"इस पानागार का प्रभु कौन है ?"

"राजा रत्नकीर्ति के आदेश से, वैशाली में इस प्रकार के अनेक पाना-गारों की व्यवस्था की गई है। वृज्जिसंघ में रस एवं संस्कार की सृष्टि के लिए नवीन राजा ने कोई तृष्टि नहीं रहने दी। आप किसी ओर चले जाइए। क्षत्रियग्राम की किसी वीथि में विचरण कीजिए। गीत तथा वाद्य की घ्वनि से आपके कर्णकुहर घन्य हो जाएँगे। एक-से-एक सुन्दर नर्तकी ; अब वैशाली की वीथि-वीथि में नर्तन करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पानागार पर पद्यारे हैं। आइए, मेरे साथ आइए।"

रूपाजीवा ने, हठात्, श्रमण् के उत्तरासंग का ग्रांचल पकड़ लिया। भ्रायुष्मान उदय उसकी इस घृष्ठता के लिए प्रस्तुत नहीं थे। उनके मुख से, ग्रनायास ही, निकला: "शान्तं पापम् ! शान्तं पापम् !!"

रूपाजीवा हँसने लगी। फिर उनका आंचल छोड़कर वह बोली: "ज्ञात

होता है कि श्रापको कापायवस्त्र घारम् किए श्रविक काल नहीं बीता । श्रन्यथा, श्राप भी, श्रन्यान्य काषायधारियों के समान, नुरन्त ही मेरा श्रवरामृत पान करने के लिए श्रधीर हो जाते । श्राज श्राप चले जाइए । श्राज श्राप में साहस नहीं है। जिस दिन श्रावके मन की यह भीरू भावना भाग जाए, उस दिन श्रवश्य इस श्रोर श्राइएगा । श्रापका रूपयौवन मेरे ह्दय का हरएा करके जा रहा है। श्रकारण ही मेरा मरमा न होने पाए। श्रापको पाप लगेगा।"

श्रायुप्पान उदय ने, द्वुतपद से, उस स्थान का त्याग कर दिया। उनको भय होने लगा था कि, रूपाजीवा को विलम्ब करते देखकर, कहीं कोई मद्यप पुरुष उसकी सहायता के लिए न श्रा जाए।

: 8

गौतमक चैत्य का प्राङ्गए। आज, पूर्व समय के समान, प्रकाशमान नहीं है। जिस प्राङ्गए। में, सांभ प्रति सांभ, श्रद्धालु उपामकों का समवाय आकर, शत-शत तैलप्रदीप प्रज्विति किया करना, उसी प्राङ्गए। में आज दस-पांच दीपक श्रन्धकार के साथ असफन संघर्ष कर रहे हैं।

ग्रायुष्मान उदय ने, प्राङ्गण का ग्रातिक्रमण करके, चैत्य के मण्डप में पदार्पण किया। पूर्व समय में, वह मण्डप वैद्याली की उत्सव-स्थली था। वहाँ ग्राकर, ग्रागित उपासक देवता की ग्राराधना किया करते। धूप, दीप, नैवेद्य, मङ्गलवाद्य और स्तवनगान की सहायता से। बालक ग्रीर वृद्ध। तह्णा ग्रीर वयस्थ। स्त्री तथा पुरुष। क्षत्रिय, गृहपतिक, कर्मकारभ प्रत्येक वर्ग के उपासक।

किन्तु श्राज वहाँ स्मशान-सहश शान्ति का साम्राज्य था। श्रायुष्मान उदय ने हिष्ट प्रसारित करके देखा कि मण्डप में, कुलीन कहलाने वाला, एक भी तरुए श्रथवा तरुएी नहीं है। दस-पाँच मध्यवर्ग वृद्ध एवं वृद्धाएँ मौन उपासीन होकर, मन-ही-मन, स्तवन-पाठ कर रहे थे।

गर्भगृह के द्वार पर, परित्यक्त पदार्थ-सा म्लानमुख उपामीन था चैत्य का चिर-परिचित पुजारी। श्रायुष्मान उदय भी, पुजारी के निकट जाकर, उपाविष्ट हो गए। फिर उन्होंने पुजारी को सम्बोधित किया:

"महात्मन् ! आज चैत्य में, उपासकों की संख्या, इतनी न्यून,

क्यों है ?"

पुजारी ने उत्तर दिया: "भन्ते ! उपासक-गग ग्रव इस ग्रोर नहीं ग्राते।"

"उनकी उदानीनना का क्या कारगा है ?"

"वृज्जिसंघ के नवीन राजा ने, नगर में, नवीन चैत्यों की स्थापना की है। ग्रिथिकांश उपासक-गण अब उसी श्रोर जाते हैं। विशेषकर वैद्याली के कुलपुत्र एवं कुला क्लगार्ह । इस श्रोर कोई नहीं श्राता।"

श्रमण समक्त गए कि पुजारी का संकेत किस श्रोर है। किन्तु, फिर भी, उन्होंने प्रश्न किया: "नवीन चैत्यों में श्राराध्य कीन हैं, महात्मन्!"

पुजारी ने कहा : "भगवान मन्मथ । वृज्जिसंघ में उनके समान कोई अन्य स्नाराध्य नहीं रहा।"

"पुरानन देवतायों के विषय में राजा का क्या मन्तव्य है ?"

"राजा का मत है कि कालपरिवर्तन के साथ-साथ उपासना की पढ़ित में भी परिवर्तन होना चाहिए। वृज्जिमंघ के लिच्छिव जब तक युढ़ोपयोगी किन्तु गिहत एवं ग्राम्य जीवन व्यतीत करते थे तब तक उनके लिए यह उचित था कि, पाषाग्-प्रतिमाग्रों पर पत्रपुष्प समिपित करके, ग्रज्ञात-शिक्त देवताश्रों की ग्रन्थ श्राराधना करते रहें। किन्तु वृज्जि महा-जनपद में ग्रव शान्ति ने जन्म लिया है। इस नवीन युग में, लिच्छिवि-गर्ग का पुष्य कर्त्तव्य है कि वे, मानवोचित रस तथा संस्कार की साधना के लिए, ज्ञान एवं इन्द्रियगोचर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके, उपभोग के उपकरगों का संग्रह करें।"

श्रायुष्मान उदय का मन कहने लगा कि वैशाली में श्रवश्य ही किसी उत्माद ने जन्म लिया है। जिसके साथ भी वार्तालाप करो वही रस एवं इ मंस्कार की चर्चा करने लगता है। न जाने यह रस एवं संस्कार क्या है? किन्तु.....

पुजारी, किंचित् व्यङ्ग की वास्ती में, कहने लगा: "भन्ते ! आपको तो यह सब विदित होना चाहिए। आप तो धर्मसंघ के श्रमस्त हैं। श्राप का धर्मसंघ ही प्राम्प्यम से राजा का समर्थन कर रहा है। राजकुमारी श्रापके धर्मसंघ की श्रनन्य उपासिका मानी जाती हैं। गौतमक चैत्य भले ही जनशून्य हो जाए, स्रापके संघाराम तो स्रव भी उपासक-उपानिकास्रों से संकुल रहते हैं।"

ग्रायुप्मान उदय ने उत्तर दिया : "मुक्तको कुछ भी विदित नहीं है, \*महात्मन् ! मैं श्राज ही वैशाली में श्राया हूँ । ग्रनेक वर्ष के उपरान्त ।"

"भन्ते! ग्राप इस चैत्य में किस प्रकार ग्रा गए? घर्मसंघ के श्रमण् के लिए तो इस ग्रोर हिस्टिपात करना भी निधिद्ध है।"

"मुक्ते ज्ञान नहीं, महात्मन् ! पूर्व समय में तो निषिद्ध नहीं था। ग्राप तो जानते हैं कि तथागत ने इसी चैत्य में बिहार करने समय बाक्य-श्रमगा के त्रिचीवर-विधान पर विनय कहा था।"

"भन्ते ! उस समय मैं स्वयं यहाँ विद्यमान था। किन्नु भगवान भगवान थे। सनातन क्रार्य-धर्म के अवतार। धर्मसंघ तो, क्षिप्रगति मे, एक संकीर्ण सम्प्रदाय में परिसात होता जा रहा है। धर्मसंघ के द्वारा धर्म की हानि ही होगी, भन्ते ! वृद्धि नहीं।"

आयुष्मान उदय मौन हो गए। धर्मसंघ की निन्दा श्रवण करना उनके लिए वस्तुतः निषिद्ध था। वार्त्तालाप या प्रमंग-परिवर्तन करने के लिए उन्होंने पूछा: "महात्मन्! चैत्य की अवस्थानकाला में पुण्यवान परिव्राजक तो आते ही होंगे?"

पुजारी ने उत्तर दिया: "परिवाजक तो भ्राते रहते हैं, भन्ते! किन्तु वैसे उच्चकोटि के नहीं जैसे पूर्व समय में भ्राया करते थे। अवस्थानशाला में निवास करने वाले यधिकतर परिवाजक भ्रव उदरपोपी ही होते है। कभी कोई पुण्यवान परिवाजक श्रा भी जाते हैं तो भ्रधिक दिन रुकते नहीं।"

"ऐसा क्यों ?"

"परिवाजक-गण की परिशुध्या अब वैशाली में नहीं हो पाती। वे पिण्डपात के लिए नगर में जाते हैं तो उनकी अवगणना होती है। उनके उपदेश का उपहास। एक वर्ष पूर्व यहाँ एक परिवाजक का अपमान भी हो गया।"

"ग्रपमान! किसने ग्रपमान किया?"

"उनको चैत्य की अवस्थानशाला में आए दो-तीन दिन ही हुए य

कि सगस्त वैद्याली में, उतके विरुद्ध, एक अपवाद विस्तृत होने लगा। लिच्छिवि-गए कहने लगे कि वे कोसलराज के प्रृहेपुरुप हैं और वृज्जिसंघ में अविन्त का कृत्यपक्ष संग्रह करने आए हैं। विनिश्चय-महासात्य ने, राजपुरुप प्रेपित करके, उनको विनिश्चय-शाला में आहूत किया। जनगए के समक्ष उनसे ऐसे अनेक प्रश्न पूछे जो जिसी परिवाजक से कभी नहीं पूछे जाते। अन्ततः महामात्य ने निर्णय किया कि अपवाद अक्षरशः सत्य है। तब राजपुरुप, परिवाजक के साथ जाकर, उनको वृज्जि महाजनपद के प्रत्यन्त पर छोड़ आए।"

"ये विनिश्चय-महामात्य कौन हैं ?"

"वर्षकार ब्राह्मग्।"

"वे ही जो पूर्व समय में मगध के महामात्य थे।"

् "हाँ, वे ही । आर्यश्रेष्ठ महाली के समय में वे वैद्याली में शरणा-पन्न हुए थे। राजा रत्नकीर्ति ने, राजसत्ता प्राप्त करते ही, उनको महा-मात्य-पद पर आरूढ़ कर दिया।"

"वैशाली में जो अनाचार हो रहा है उसके सम्बन्ध में महामात्य का क्या मत है ?"

"वे इस ग्रनाचार को लिच्छवि-गण का संस्कार कहते हैं।"

श्रायुष्मान उदय के मुख से एक दीर्घ निरुवास निकल गया। उन्होंने, मुख परावृत्त करके, मण्डप की ग्रोर देखा। मण्डप श्रव सर्वथा शून्य था। ग्रायुप्मान उदय ने भी, प्रस्थान करने के लिए, ग्रासन से उत्थान किया। वे पुजारी से बोले: "महात्मन्! वेला श्रधिक हो गई। ग्रव मैं जाऊँगा। पुनः किसी दिन श्राकर ग्रापके दर्शन करूँगा।"

पुजारी ने, प्रत्युत्थान करके, कहा: "भन्ते ! गीतमक चैत्य स्रापका 🚎 स्रपना स्रावास है । यहाँ सदा स्रापका स्वागत होगा।"

श्रायुण्मान उदय गौतमक चैत्य से निर्गत हुए तो उनकी इच्छा हुई कि एक वार गिंग्यकालय में जाकर भी वस्तुस्थिति का निरीक्षण कर लें। किन्तु सहसा उन्हें लिच्छिवि युवती की कही बात स्मरण हो ग्राई: "द्वितीय याम में, सुरा एवं सुन्दरी के उपासक, सिद्धावस्था प्राप्त करके, कर्त्तव्य कर्म से विरत हो जाते हैं।"

कौशाम्बी में, एक वार अनायास ही, उनको ऐसे समाधिस्य साथकों का इर्शनलाभ हो चुका था। नारी एव पुरुष, विवस्त्र होकर, मूइ प्युकृत्द के समान समागम कर रहे थे। उनका अनगंल प्रेमालाय मुन कर अनग को अपने दोनों श्रोत्र अवस्त्र करने पड़े थे। जीवन में एक वार पुनः उन महान साधकों का सत्संग करने के लिए अमगा को साहम नहीं हुआ। वे रथ्यामार्ग से उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होने लगे। उनका गन्तव्य-स्थान था महावन की कुटागार-शाला।

वैज्ञाली में उन्होंने जो कुछ देखा-सुना था, उनका विश्नेपण् करते हुए जा रहे थे श्रमण् । रथ्यामार्ग पर अब श्रिवक यातायात नहीं था । पथप्रान्त में दो-चार पानागार उनको मिले । किन्तु वहाँ यय नूपुर का रण्न तथा मद्यपों का प्रलाप नहीं सुनाई दिया । सम्भवतः वहाँ वास करने वाले समस्त साधक भी समाधिस्थ हो चुके थे ।

तव, सहसा, श्रायुष्मान ने एक नारी का आर्तनाद सुना। आर्तनाद का श्रनुसरण करते हुए वे, दुतपद, एक वीथि में प्रविष्ट हो गए। किंचित् पथ पार करके उन्होंने देखा कि एक आवाम के सम्मुख खड़ी एक तक्णी हदन कर रही है। आवास का कपाट श्रनपावृत था।

तरुशी के निकट जाकर, आयुष्मान उदय ने पूछा : "यह क्या काण्ड है, भगिनि!"

तरुणी ने अश्रुमोचन करते हुए आर्द्रकण्ठ से उत्तर दिया: "भन्ते! सुभको मेरे पतिदेव ने अपने आवास से निर्वासित कर दिया है।"

"तुम्हारा पति लिच्छवि कुलपुत्र है ?"

"वे कुलपुत्र है, भन्ते!"

"किन्तू लिच्छवि तो कभी स्त्री का अपमान नहीं करते।"

तक्ति की समक्त में नहीं श्राया कि श्रमण की बात का क्या उत्तर दे। उसने तो विवाह होने के उपरान्त केवल लाञ्छना श्रीर श्रपमान ही सहे थे। यह, श्रमण का मुख देखती हुई, मौन खड़ी रही।

श्रमण् ने पूछा : "तुम्हारा अपराघ ?"

तरुगी ने उत्तर दिया: "वे आज पानागार से प्रत्यागत हुए तो एक रूपाजीवा उनके साथ थीं। मैंने आग्रहपूर्वक कहा कि मैं अपना आवास

अपिवत्र नहीं होने दूँगी । तब उन्होंने कोपाविष्ट होकर मेरा ताइन किया स्रौर तदनन्दर मुफ्ते ग्रावास से निर्वासित कर दिया । स्रावास का द्वार स्रवरुद्ध है । मैं कुलवधू हूँ, भन्ते ! उच्चकुल की दृहिता । इतनी रात को मैं इस उच्छृत्खल नगरी में कहाँ जाऊँ ?"

तस्गी पुनरेग उच्चतर स्वर से ख्वन करने लगी। श्रमण ने प्रश्न किया: "भिगिनि! क्या तुम्हारे श्वमुर जीवित हैं?"

तरुगी बोली: हाँ, भन्ते ! स्वस्नू भी । किन्तु हमारा विवाह होते ही ये हठ कर के परिवार से पृथक हो गए । अन्यथा इस वीथि का यह शुद्र ग्रावास क्या हमारे निवास-योग्य था । हमारा पैतृक आवास आप देख पाएँ तो विश्वास करें कि हम सत्यशः उच्च-कुलीन हैं।"

श्रमण् ने तरुणी के साथ अधिक आलाप नहीं किया। वे, अग्रसर होकर, कपाट पर करतलाघात करने लगे। अभ्यन्तर से एक तरुण ने, तुरन्त, द्वार अपावृत कर दिया। जैसे वह द्वार के समीप ही खड़ा हो। उसका एक हाथ पानप्रमत्त रूपाजीवा के गलदेश पर वेप्टित था। दूसरे में वह एक मद्यकूपी लिए था। श्रमण् को देखते ही तरुण हैं मने लगा। फिर, तरुणी को सम्बोधित करके कहने लगा: "वराकी! तेरे जार के लिए आवास में स्थान है, किन्तु मेरी प्राग्णाधिका प्रेयसी के लिए नहीं! और पृथ्चली कह रही थी कि आवास को अपवित्र नहीं होने दूंगी!"

स्रायुष्मान उदय समक्ष गए कि तरुए की हिष्ट में वे जारपुरुष हैं। उन्होंने स्रत्यन्त शान्त भाव से कहा: "सौम्य! मैं रथ्यामार्ग से संघाराम की स्रोर जा रहा था। भिगनी का आर्तनाद सुन कर इस स्रोर चला स्राया।"

तक्ता अट्टहास करने लगा। फिर वह रूपाजीवा के कपोलों पर कित- प्र चुम्बन अङ्कित करके बोला: "चोरी-चोरी जब मैं इसके पास जाया करता तो किसी के पूछने पर मैं भी इसको भगिनी कहा करता। किन्तु यह जानती थी कि यह मेरी कौन है।"

श्रमण् ने कहा: "मैं मृपावाद का ग्रभ्यासी नहीं हूँ, सौम्य !"

"क्षाक्यश्रमण का छद्मवेश घारण करते समय तुमको यह स्मरण नहीं रहा कि झाक्यसंघ के श्रमण रात्रि के मध्यम याम में नगर की रथ्या ग्रौर वीथि में विहार नहीं करते। तुम जाग्रो। इस पुंच्चली की ले जाग्रो। जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ ले जाग्रो। ग्रब यह मेरे काम की नहीं रही।"

 तह्णी, अपने पति के अनाचार पर तिज्जित होकर, बोली: "आर्य-पुत्र! श्रमण की अवगणाना करके श्राप क्यों अकारण अपने पाप-पुञ्ज को परिविधन कर रहे हैं?"

तरुग पर मानो किसी ने प्रहार किया हो ! वह क्रोध से जल कर बोला: "ग्रिर कुलटे ! तू मुक्तको पाप-पुण्य का पाठ पढ़ाएगी ! दूर हो जा !! नहीं तो प्राग्त ले लुँगा !!!"

तन्त्ती ने, दो पद अग्रसर होकर, कहा: "मैं अपने आवास में रहूँगी। मैं पण्यविषाण में कीत कीड़ादासी नहीं, तुम्हारी विवाहिता अर्थाणनी हूँ।" रूपाजीवा ने, रो कर, तहल से कहा: "यदि मैं जाननी कि मेरा ऐसा अपमान होगा तो मैं तम्हारे साथ कभी नहीं आती।"

तक्ण ने, अकस्मात्, अपने हाथ की मचकूपी अपनी स्त्री पर दे मारी।
आयप्पान उदय, उत्पतित होकर, तक्ष्मी के आसे खड़े हो गए। अन्यया
तक्षी का शिर क्षत-विक्षत हो जाता। श्रमण की देह दीर्घाकार थी।
मचकूपी उनके वक्षस्थल पर पड़ी। कूपी अन्न होकर शरा पर गिर गई।
श्रमण का उत्तरासंग तथा श्रधोवस्त्र मच से भीग गए। वीथि का रुद्ध
वातास दुर्गन्थ से विद्ध हो गया। श्रावास का द्वार पुनरेग श्रवकृद्ध हो
चुका था।

आयुष्मान उदय असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तरुणी से अनुरोध किया कि वह, उनके साथ, अपने श्वसुरगृह अथवा पितृगृह में चली जाए। . किन्तु तरुणी अपने हठ पर हढ़ रही कि वह प्राण् दे देगी किन्तु प्रिदेव को एक रूपाजीवा के आलिङ्कन में छोड़कर, अन्यत्र नहीं जाएगी।

ग्रामुष्मान उदय वैशाली की दशा देख चुके थे। उनका मन नहीं माना कि एकाकी नारी को ग्रसहाय छोड़कर चले जाएँ। किन्तु वे सर्वथा विवश थे। ग्रतएव पति-परायणा तस्णी को सुखी रहने का ग्राशीर्वाद देकर, वे संघाराम की ग्रोर चल दिए।

## : ሂ :

क्षत्रियग्राम के पूर्वानल में, दिवंगत ग्रायंथेष्ठ महाली का ग्रावास । पूर्वाह्न की वेला । गृहतल में, परित्रेण के पार, उपवेशनशाला के फलका-स्तरण पर उपासीन है ग्रायुष्मानं उत्तय, दुर्गपाल ग्रिनिरुद्ध ग्रौर कुमास्रे-वत्सला । गम्भीर परामर्श में प्रवृत्त ।

वत्सला ने कहा: "मन्ते ! वर्षकार ब्राह्मण के विषय में भ्रापने जिस रहस्य का उद्घाटन किया है, उसकी तथ्यता पर मुफ्ते तिनक भी सन्देह नहीं। किन्तु मैं सर्वथा विवश हूँ। मैंने ही उस कितव का वैशाली में स्वागत किया था। वृज्जिवृद्धों द्वारा प्रगट विकट विरोध के विपरीत। भ्रव मैं किस मुख से कहने जाऊँ कि मैंने एक विषथर व्याल को शरण देने के लिए वृज्जिसंघ को बाध्य किया था?

"मैं परिहास से भयभीत नहीं हूँ, भन्ते ! यदि मेरे किए कुछ सम्भव हो तो मैं अपने जीवन का बिलदान देने के लिए भी प्रस्तुत हूँ । किन्तु मेरी सुनेगा कौन ? आज की वैशाली में, वृज्जिसंघ की कल्याण-कामना करने का अवकाश ही किसे है ? जिसको देखिए वही रस एवं संस्कार का संचय करने में संजग्न है ।

"वर्षकार के विरुद्ध मेरा श्रीभयोग सुनकर वैशाली के निवासी यही कहेंगे कि मैं, वृज्जिसंच और मगध के मध्य स्थापित शान्ति को भंग करना चाहती हूँ। दुर्गपाल को विदित है कि पुलोमजा के प्रताप से, बहुत पूर्व ही, मैं वैशाली की वीथि-वीथि में कलह-परायणा कुचककारिणी के नाम से कुस्यात हो चुकी हूँ। वर्षकार के विरुद्ध मुख खोलने से मेरी कुस्यात में ही वृद्धि होगी। लिच्छवि-गण सावधान नहीं होंगे।"

ग्रामुण्मान उदय, वत्सला के विवशता-निवेदन को ग्रस्वीकार करके, बोले: "मुक्तको वैशाली में वास करते हुए प्रायः एक मास व्यतीत हो चुका। प्रथमतः मैं, राजनीति का ग्राथ्य लिए विना, धर्मसंघ की सहायता से ही, लिच्छवि-गए। को सावधान करना चाहता था। मुक्तको विश्वास था कि धर्म का ग्रवलम्बन लेकर ग्रधमं का निरोध किया जा सकता है। ग्रतएव मैंने धर्मसंघ के स्थविर-समुदाय से, वर्षकार के विषय में, विवाद किया। मैं ममस्त चैत्यों की ग्रवस्थान-शालाओं में ग्राये हुए परिव्राजक- बृन्द मे मिला । मैं निर्ग्रन्थों के निकट गया । मैंने छाजीधकों मे छाबेदन किया । मुभको छाद्या थी कि वे छधर्म के विरुद्ध सिंहनाद करके जनमत जागृत करने में मेरी सहायता करेंगे ।

"िकन्तु श्रव मैं उन सबकी छोर से निराश हो चुका हूँ। उनमें से किसी-िकसी का मत है कि वृष्णिमंत्र में घम की अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। कोई उदासीन है। कोई विक्षुब्ध। कोई लुब्ध। कर्मरत होने के लिए उनमें से कोई भी तत्पर नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारे समीप धाया हूँ।

"आर्यश्रेष्ठ महाली का राजत्वकाल मैंने अपनी आँखों मे देखा था। तुम्हारा क्रियाकलाप मैंने अनेक लिच्छवि-गग के मुख में गुनना है। तुम और हुर्गपाल यदि पुरुपार्थ-परायग हो जाओ तो अब भी समय है। तुम राजा रत्नकीर्ति द्वारा प्रचारित क्लीवधर्म को धारण करने वाले कितपय लिच्छिवि-कुलों की ओर मत देखो। पुलोमजा द्वारा प्रवञ्चित कितपय तक्गा-तहिंग्यों की और भी नहीं। तुम उन अनेक लिच्छिवि-गण को देखो जिनका आचार अष्ट होकर भी जिनकी वृद्धि अभी अष्ट नहीं हई।"

वत्सला ने, एक क्षरण मौन रह कर, भ्रमण के कथन को हृदयङ्गम किया। फिर वे बोलीं:

"भन्ते ! श्रापने जो कुछ कहा वह सब सत्य हैं। में भी, श्राप्तरत, श्राप्तेक लिच्छिवि-कुलमुख्या से मिलती रहती हूँ। उनमें से श्राधिकतर यह स्वीकार करते हैं कि राजा रत्नकीति लिच्छिव-मर्यादा का मूलोच्छेदन कर रहे, हैं। उनमें से बहुतों ने वर्षकार ब्राह्मण् के भेदोत्पादक कुचक का प्रत्यक्ष श्राप्त किया है। वे यह भी मानते हैं कि पुलोमजा द्वारा प्रवर्तित विलास-चक का दुःखद परिणाम होगा। श्रत्तएव मैं मानती हूँ कि लिच्छिव-गण् की बुद्धि श्रभी श्रष्ट नहीं हुई।

"िकन्तु, भन्ते ! बुद्धि से बड़ा भी एक मनस्तत्व है। निर्भीकता, तेज । वह तत्व म्राज लिच्छिवि-गण में क्षीण हो गया । लिच्छिवि-गण में म्राज निर्भीकता का म्रभाव है, तेज की दुिट है। म्रपने-म्रपने म्रावास में, परिजनों के साथ उपासीन होकर, म्राज म्रनेक लिच्छिवि राजा रत्नकीर्ति की निन्दा करते हैं, वर्षकार के प्रति श्रविश्वास प्रगट करते हैं, पुलोमजा का प्रत्याख्यान भी करते हैं। किन्तु वे ही लिच्छिव जब परिषद में जाते हतो उनमें परमार यह स्पर्धा लग जाती है कि राजा रत्नकीर्ति के ग्रग-िगत गुगों की गाम गाने में कौन अग्रगण्य है। ये ही तिच्छिन, वर्षकार ब्राह्मगा के नित्यनबीन अन्याय अपनी आँखों में देख कर, जब विनिश्चय-शाला से निकलते हे तो वर्षकार की न्यायबुद्धि का माधुबाद करते हुए। ये ही लिच्छिनि जब गणिकालय के आगे से गमनागमन करते है तो पुलो-मजा के परम पारदर्भन की प्रशमा करते हुए।

''आज सत्य को जानने वाला प्रत्येक लिच्छिव यह प्रपेक्षा करता है कि, उसके अन्तर में आविर्भृत याश द्वा तथा अविश्वास को परिपद में प्रकाशिन करके, कोई अन्य लिच्छिव राजा रत्नकीर्ति के प्रकोप का प्रहार सहन कर ले और वह स्वयं चाट्कित-चातुर्य के वल पर राजा का छपा-भाजन बना रहे।

"ऐसी अवस्था में, भन्ते ! आप ही मेरा पथप्रदर्शन कीजिए । आप यित आदेश दें तो आज ही, इसी समय, श्रुगाटक पर जा कर मै राजा के विरद्ध विद्रोह-वचन कहने के लिए तत्पर हूँ । वर्षकार ब्राह्मना का प्रकाशन करने के लिए भी प्रस्तुत हूँ । किन्तु मेरा मन कहता है कि मुभ एका-किनी के किए कुछ होगा नहीं । लिच्छवि-गए मेरा उपहास करेगे, मुभ को उन्मादग्रस्त बतलाएँगे । मेरे कथन को यथायथ मानने वाले भी मौत रहेंगे । वे निभृत मे आकर मेरे साथ सहानुभूति प्रगट करेगे । किन्तु, मेरे दु:माहस के प्रति अनुकम्पा प्रदर्शित करते हुए, वे यह भी कहेगे कि मै उन्मादिनी हूँ जो राजा से रगा करने के लिए उद्यत हो गई।"

वत्सला के कथन में सार था। ग्रायुष्मात उदय, मौन रह कर, चिन्तानिमम्न हो गए। वे जानते थे कि निर्भीकता एव तेज के ग्रभाव में बुद्धि केवल भय का ही वहन करती है, निष्ठा तथा कर्म-परायणता का नही। ग्रीर मनुष्य निर्भीक तब होता है जब वह ग्रपने स्वार्थ का सर्वथा परित्याग कर दे। स्वार्थरत मनुष्य की बुद्धि, सत्य का साक्षात्कार करके भी, सत्याचरण का वल-प्रदान नहीं कर पाती।

ग्राज वैशाली के श्रधिकांश लिच्छवि-गग्ग स्वार्थ के कुरिसत कर्दम में ग्राकण्ठ निमज्जित थे। उनकी स्वार्थ-भावना का उच्छेद तभी हो सकता था जब कि उनके ग्रन्त:करग्ग में निवृत्ति का निश्चय निस्पन्दित होता, धर्म को घारण करने की घृति उस्थान करनी। किन्तु हा! हन्तः! ग्राब वैंशाली में धर्मभी, स्वार्यकी मृगमरीचिका में भ्रमित होकर, सम्प्रदाय का रूप धारण कर चुका था।

दुर्गणाल ग्रतिरुद्ध, ग्रायुप्मान उत्य तथा वत्सला को मौन देखकर, कहने लगे: "भन्ते! वृज्जिसंघ के धर्म-स्थविर सिंहनाद नहीं कर सकते। वृज्जिसंघ के लिच्छवि-गए का क्षात्र औग्ग हो गया। ग्रतग्व, वैद्याली में विस्तृत होने वाले ग्रधमं का प्रकाश-पय से विरोध करना ग्राज ग्रसम्भव है। किन्तु फिर भी में निराध नहीं हूँ, भन्ते! मेरा गन कहता है कि एक ग्रन्थ मार्ग ग्रभी भी हमारे लिए ग्रपावृत है। यदि राजकुमारी रुप्ट न हों तो में उस मार्ग का मर्म ग्रापके सम्मृत्व निवेदन कर्ने।"

ग्रायुष्मान उदय ने, ग्राश्चर्यान्विन होकर, पूछा: "राजकुमारी ! राजकुमारी का इन परामर्ज से क्या प्रयोजन है, दुर्गपाल !"

बत्सला हँसकर बोलीं: "भन्ते ! दुर्गपाल की राजकुमारी पुलोमजा नहीं, में हूँ । श्राज प्रायः पाँच वर्ष से, मैं इनको वारम्वार समभाती रही हूँ कि राजप्रासाद से निष्क्रमण् करने के उपरान्त मैं राजकुमारी नहीं रही । किन्तु दुर्गपाल हठीले हैं । मुनकर भी श्रनसुनी करते रहे हैं।"

दुर्गपाल ने कहा: "भन्ते! ग्राप ही इस विवाद का विनिश्चय कीजिए। क्या राजप्रासाद की प्रस्तर-शिलाग्नों का सानिध्य ही जिस-तिस को वृज्जिसंघ की राजकुमारी बना देने में समर्थ है? क्या वृज्जिमंघ की राजकुमारी से किसी ग्रुग्सम्पदा की श्रपेक्षा करना श्रन्याय है?"

श्रायुष्मान उदय ने मैत्रीपूर्ण हिन्द से दुर्गपाल की श्रोर देखा। फिर वे बत्सला की श्रोर देखकर मुस्कराने लगे। बत्सला बोलीं: "दुर्गपाल! मैं श्रापसे विवाद करना नहीं चाहती। श्रीर श्राज हम एक गम्भीर विषय पर वार्त्तालाप कर रहे हैं। श्रायुष्मान उदय को राजकुमारी शब्द मुनकर जिस व्यक्ति का स्मरण होता है उसका नाम पुलोमजा है, बत्सला नहीं। श्रतण्य श्राप यदि श्राज भरके लिए मेरा नाम लेकर पुकारें तो.....

दुर्गपाल ने कहा: "सो मुक्ते स्वीकार नहीं, राजकुमारि ! जिस ध्येय की उपजिध्य के लिए यह समस्त समारम्भ हो रहा है, उसकी ग्रादित: श्रवहेलना करने का अनुरोध श्राप मुक्तसे न करें।" आयुष्मान उदय ने पूछा : "ध्येय क्या है, दुर्गपाल !" दुर्गपाल ने उत्तर दिया : "राजकुमारी को पुनरेगा वैशाली के राज-प्रासाद में प्रतिध्ठित करना ।"

बरसला बोलीं: "वह तो तभी सम्भव है जब वृज्जिमंघ का राजा--मुभको पुत्रिकापद प्रदान करे।"

दुर्गगाल ने कहा : ''सो क्यों, राजकुमारि ! वृज्जिसंघ का राज्यासन क्या वृज्जि महाजनपद की जनपद-क्ल्यास्पी का तिरस्कार करेगा ?''

वत्सला स्तम्भित रह गई। उनके मुख से एक ही शब्द निकला: "दुर्गपाल !!!"

ग्रायुप्मान उदय ने देखा कि नार्त्तालाप का निपयान्तर होने लगा है। वे दुर्गपाल को सम्बोधिन करके बोले: "दुर्गपाल ! तुम मुक्ति के एक नए पथ का संकेत कर रहे थे। वह क्या है ? तुम ग्रपना मत व्यक्त करो। राजकुमारी की ग्रोर से मैं बचन देता हूँ कि वे, तुम्हारा वक्तव्य पूरा होने के पूर्व, किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करेंगी।"

श्रनिरुद्ध ने, विजय-गवित हिष्ट से, वत्सला की श्रोर देला । फिर वे कहने लगे:

"भन्ते ! वृज्जिसंघ में जो कुछ हो रहा है वह एक कुचक का कुपरिएगम है। कुचक मगधराज की श्रोर से चल रहा है। वृज्जिसंघ के राजा मगधराज के प्रिय वयस्थ हैं। अतएव कुचक का प्रकाशन किसी प्रकार भी सम्भव नहीं। ऐसी अवस्था में वृज्जिसंघ के हितचिन्तकों का कर्ताव्य हो जाता है कि कुचक का विरोध कुचक से करें। वृज्जिसंघ के विपक्ष ने जिस हीन उपाय का श्राश्रय लिया है, उसी उपाय का श्रवलम्बन लेकर हमें भी श्रात्मरक्षा के लिए तत्पर हो जाना चाहिए।"

दुर्गपाल की बात सुनकर, बत्सला संयम धारग नहीं कर पाई। वे बोलीं: "दुर्गपाल! कुचक के द्वारा कुचक का विनाश क्या सम्भव है? हम दोनों एक चार वैसी चेष्टा करके देख चुके। किन्तु परिगाम क्या हुआ ? द्वार पर दण्डायमान शत्रु दुर्ग में प्रवेश कर गया और...

दुर्गपाल वत्सला की शंका का समाधान करने के लिए अधीर होने लगे। वार्त्तालाप को पुनरेण विवाद की ओर अग्रसर होते देखकर, आयु- प्मान उदय ने दुर्गपाल को सम्दोधित किया:

"दुर्गपाल ! तुम अपना वक्तव्य पूरा करो । तुम्हारी योजना गृतकर ही हम निब्चय करेगे कि तुम जो करना चाहने हो वह कुपक है अथबा "अन्य कुछ ।"

हुर्गपाल कहने लगे: 'भन्ते! में यह स्वीकार करता हूँ कि बैकाली के लिच्छिवि-गण राजा रत्नकीर्ति का विरोध नहीं करेंगे। किन्तु बैचाली तो बृष्ण्यसंय का आधन्त नहीं। बैकाली के बाद्यान्तर भी बृष्ण्यि महा-जनपद में अनेक निगम और प्राम हैं। बैकाली के बाद्यान्तर भी एक अपार जनगण है जो बैकाली को बिलास-तीला में मंत्रस्त है।

"एक समय था जब वैद्याली के लिच्छिवि-परिवार-प्रमुल ग्रानी प्रजा का परिशाण किया करते। उस समय लिच्छिवि प्रभुगगा के ग्रामस्य वर्म-चारी-वृन्द जानपद जनता के ऊरर श्रत्याचार नहीं कर पाने थे। रिल्नु भ्रव तो कदाचित् ही कोई लिच्छिव-परिवार-प्रमुख, श्रपन भोग्यप्राम में जाकर, यह देखने का कष्ट करता है कि उसके श्रधीनस्थ कृपीवल नथा कर्मकार कैसे हैं। विलाम-परायगा लिच्छिवि परिवारों के व्यय में वृष्टि हो जाने के कारण, जानपद जनता द्वारा श्रादेय कर एवं शुल्क में भी, दिस-प्रतिदिन, वृद्धि हो रही है। श्रतएव श्रुज्जिसंघ की प्रजा में वैद्याली के प्रति विक्षोभ है, श्रसन्तोप है...

वत्सला ने पूछा: "इसका आपके पास क्या प्रमास है, दुर्गपाल!" उत्तर दिया आयुप्मान उदय ने । वे बोले: "वैंगाली की छोर चारिका करते समय मैंने वृष्णि महाजनपद के अनेक ग्राम एवं निगम देलें हैं। मैं साक्षी हैं कि दूर्गपाल का विजरमा सर्वथा सन्य है।"

• दुर्गपाल कहने लगे: "तो, भन्ते ! हमारा कर्तव्य सर्वथा स्पष्ट है। हमको वृष्टिज महाजनगढ़ के जानपढ़ प्रान्तों में यपना पक्ष संगृहित करना चाहिए। हमको एक गुढ़ सेना सजानी चाहिए, जो समय पाकर वैद्याली का सानमर्दन कर सके। दृढ़बती जानपढ़ जनता के समक्ष, वैद्याली के लम्पट लिच्छवि एक क्षरा भी नहीं ठहर पाएँगे। और राजकुमारी ग्रना-यास ही वृज्जिसंघ के राज्यासन पर सुद्योभित हो जाएँगी।"

वत्सला का मुख विक्षोभ से विकृत हो गया । वे, तर्जनी से दुर्गणल सप्त०---२० की ताउना करती हुई, बोनीं: "लिच्छिति-वंश के शोणितप्रवाह का संत-रण करके, मैं राज्यासन पर ग्रारोहण कहँगी, दुर्गपाल !! ग्रापको यह वहने का दुःसाहम किस प्रकार हुग्रा ? क्या ग्रापको यह स्मरण नहीं रहा कि मैं उभयपक्ष से सुजात लिच्छिव-दुहिता हूँ ? ग्रापकी नाई मैथिली भींक की सत्तान नहीं। छि: छि:, दुर्गपाल ! ग्रापको ऐसा कुचक रचने की यह कुवृद्धि किसने दी ?"

आयुप्मान उदय ने कहा: "राजकुमारि! लिच्छिव-वंश का विध्यंस तो दुर्गराल की कुनुद्धि के बिना भी दुर्गिवार्य है। और तुम क्या वैशाली में दिवरण करते हुए इन अस्थि भज्जा-मांस के पुतलों को लिच्छिवि-वंश के प्रतीक माननी हो? लिच्छिवि-मर्यादा का अपमान करने वाले इन अताचारियों के लिए नुम्हारे मानस में इतनी ममता क्यों? लिच्छिवि-वंश की परम्परा है वृज्जि महाजनपद का परित्राण । वृज्जि महाजनपद की जनना के जीवन में मुख एवं समृद्धि का मंचय । जानपद जनता को त्रसित्, करने त्राले और वृज्जिमंघ के स्वातन्त्र्य से शत्रुता करने वाले, ये लम्पट तो लिच्छिव नहीं है। ये तो लिच्छिव-कुल को कलिक्कित करने वाले, कुपथ-गामी, कुलघातक है। इनको, इनके अमंद्रोह तथा स्वदेशद्रोह के लिए, दंड मिलना चाहिए।"

वत्सला, श्रपना शिर श्रवनत करके, मौत हो गई। विन्तानिमन्न । किंकर्त्तंब्य-विमृद्ध-सी। श्रमण् की भर्त्सना में सत्य का समावेश था। किन्तु, फिर भी, वे लिच्छवि-वंश के विरुद्ध कुचक रचने के लिए, किसी प्रकार. प्रस्तुन नहीं थीं।

स्रायुटमान उदय ने दुर्गपाल से प्रश्न किया : "दुर्गपाल ! पाटलिग्राम के दुर्गद्वय में, नुम्हारे स्रधीनस्थ जो लिच्छिव भुभट-समवाय है, उसको क्या नृ नुम इस द्वाभ कार्य के लिए समुत्साहित नहीं कर सकते ?"

ग्रनिरुद्ध ने उत्तर दिया: "भन्ते ! पाटलिग्राम भी वैशाली के पाप-पङ्क से प्रलिप्त हो गया है। वहाँ के लिच्छिव मुभट भी, सुरा एवं सुन्दरी की उपासना करके, निःसत्व हो चुके हैं। उनकी ग्रोर से मुभको ग्रधिक आशा नहीं।"

"मुक्तको ब्राशा है, दुर्गपाल ! यदि तुम प्रयत्न करो तो पाटलिग्राम

के लिच्छिविवृत्द को पाप के गर्न से निकाल सकते हो । तब तुमको, जान-पद जनता की सहायना से, लिच्छिव-बंश का विध्वस करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा।''

वरसला ने आशाभरी दृष्टि ने आयुष्मान उदय की ओर देखा। दुर्ग-पाल मौन रहे। तब आयुष्मान उदय ने दत्मला को नम्बोधिन किया:

"राजकुमारि ! तुम कह रही थी कि वैशालों में भी अनेक लिच्छित, मन ही मन, इस नवीन व्यवस्था का विरोध करने हे। मेरा अनुभव भी नुम्हारी बान का समर्थन करता है। अतएव तुम्हारा कर्नव्य भी निध्नित है। तुम वैशाली में गूढ-सगठन का सग्रह करों। मैं तुम दोनों की यथा-साध्य सहायता कहगा।"

बत्सला ने कहा . "भन्ते ! इम योजना के अवयव क्या-क्या है ?" श्रमण ने उत्तर दिया : "पाटलिग्राम के दुर्गद्दय मे जितने भी मुभट लिच्छिवि-मर्यादा के प्रति अनुरक्त है, उन सबको दुर्गपाल एक गृद-मगठन के सूत्र मे प्रत्थित करे । भ्रष्ट मुभटों को पाटलिग्राम ने अपमारित करके वैशाली मे भेज दे । उनका स्थान लेने के लिए, तुम वैशाली ने मर्यादा-परायण मुभट पाटलिग्राम की श्रोर प्रेपित करती रहना । इस प्रकार गीन्न ही वह समय प्राप्त होगा जब पाटलिग्राम का लिच्छिवि-मैन्य, वैशाली की श्रोर श्राकर, श्रनाचार का श्रन्त कर सकेगा ।"

"यह तो गृहयुद्ध की योजना है, भन्ते !"

"गृह्युद्ध प्रयोजनीय हुमा ते। मै उसको भी ग्रह्म्म कर्लगा, राज-कुमारि! किन्तु मेरा विव्वास है कि, इस मार्ग के श्रवलम्बन मे, गृह्युद्ध का श्रवसर नहीं आएगा। जिस रात्रि को पाटलिग्राम का लिच्छिव-मैन्य भागीरथी को पार करके वैशाली की श्रोर प्रयाम करने लगे, उसी रात्रि को वैशाली के अतियमाम में विद्रोह जगाने का भार मैं अपने उत्तर लेता हूँ। दुर्गपान को वैशाली का दक्षिमा-द्वार प्रयावृत मिलगा। श्रीर रतन-कीर्ति, पुलोमजा, वर्षकार तथा उनके श्रनुचर कारावरुद्ध।"

ग्रायुष्मान उदय ने, एक क्षण मौन रह कर दुर्गपाल तथा वत्सला की ग्रोर देखा। फिर वे वत्सला से बोले: "राजकुमारि! तुम प्रस्तुत हो?" वत्सला ने उत्तर दिया: "मैं सर्वथा प्रस्तुत हूँ, भन्ते!" दुर्गपाल बोले : "मै भी, भन्ते !"

तब ब्रायुष्मान उदय ने कहा : "दुर्गपाल ! तुम, वैजाली की ब्रोर में विश्वव्य होकर, पाटलियाम की ब्रोर प्रयाग करो ब्रौर वहाँ जाकर तुरन्त ही प्रपना कार्य धारम्भ कर दो । राजकुमारी ब्रौर मैं, वैजाली में कर कर, ब्रपना-प्रपना करगीय कर्म करेगे । मन्त्रगा का प्रयोजन होने पर तुम मुभको सूचित करना । में ही पाटलिग्राम ब्रा कर तुमसे मिलूँगा। किन्तु तुम, राजाजा पाए बिना, भूलकर भी वैशाली में पदार्पण मन करना । न राजकुमारी से किमी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करना।"

वत्मला ने कहा: "िकन्तु, भन्ते ! दुर्गपाल तो प्रायगः मुक्तसे मिलते रहे है। उस कम में अकस्मान् व्याघान होने के कारण क्या सन्देह को स्थान नहीं मिलेगा?"

श्रमण ने उत्तर दिया: "वैशाली की बीथि-विथि मे यह विख्यात हो जाएगा कि तुम दोनो के मध्य मनोमालित्य हो गया है।"

श्रव को वार दुर्गपाल ने पूछा: "मनोमालिन्य का कारण क्या कहेंगे, भन्ते !"

उत्तर दिया वत्सला ने: "वह तो मुकर कार्य है, दुर्गपाल! श्राप जानते हैं कि पुलोमजा श्रापके प्रति श्रासक्त है। इसीलिए राजा रत-कीर्ति ने, श्रभी तक, श्रापको प्रपदस्थ नहीं किया। पुलोमजा को पूर्ण श्राचा है कि एक न एक दिन ग्राप उसके 'प्रग्राय' का प्रत्युत्तर देगे। इसी-लिए पुलोमजा ने, वारम्वार पाटलिग्राम जा-जाकर, श्रापके चारों श्रोर 'रस एव सस्कार' की सुन्टि की है। उसका यह दृढ़ विश्वास है कि श्रापके मूढ मानस में भी, एक-न-एक दिन, 'रस एवं संस्कार' का उद्रेक होगा। उसे श्राचा है कि, एक-न-एक दिन, श्रापका यह 'श्रमानुपोचित' श्राग्रह, ; भङ्ग हो जाएगा। श्राप पुलोमजा के प्रग्रय का प्रत्युत्तर दीजिए, दुर्गपाल! मेरे श्रीर श्रापक मध्य मनोमालिन्य की समस्या का समाधान हो जाएगा।"

दुर्गपाल रुप्ट-मे होकर बोले: "राजकुमारि ! इसके पूर्व भी आप, एक वार, ऐसा ही अनुरोध मुक्तमे कर चुकी है। उस समय भी मैंने सफ-लता-प्राप्ति के उपरान्त आत्मधात करने की अनुज्ञा माँगी थी। यदि आप मुक्तको वह अनुज्ञा देने के लिए नत्पर हों तो मैं भी प्रस्तुत हूँ।" श्रमसा ने कहा : "राजकुमारि ! मिथ्याचार का परामर्थ ग्राप दुर्ग-पाल को न दें । वह न वाञ्छनीय है, न प्रयोजनीय ।"

वन्मला ने हँगकर उत्तर दिया : "मिथ्याचार का परामर्ग मैं नहीं दे ्रही, भन्ते ! मेरा अनुरोध है कि दुर्गपाल सत्यशः पुलोमजा से प्रेम करने लगें ।"

श्रमण भी हँसने लगे। फिर वे बोले: "उस अवस्था में दुर्णाल हमारे काम के नहीं रह जाएँगे।"

वत्सला अथवा दुर्गपाल कुछ कहें इसके पूर्व ही, एक परिचारिका ने उपवेशनशाला के द्वार पर उपस्थित होकर, वत्सला को सूचित किया कि वृज्जिसंघ के दण्डवल-महामात्य, आर्य सुनक्वत-उनमें माधात करने के लिए आवास के अलिन्द पर दण्डायमान हैं। उपवेशनशाला में उपामीन तीनों व्यान्तियों ने समंभ्रम एक-दूसरे की और देखा। तब बत्सला ने परिचारिका को आदेश दिया; "हब्जे इसी क्षण बाहर जाकर आर्य मुनक्वत को आसन दो। मैं तुरन्त ही उनका स्वागन करने के लिए आ रही हैं।"

परिचारिका चली गई। वन्सना ने कहा: "भन्ने! यह तो ग्रय-शकुन हुग्रा है। ग्रार्य मुनक्खन वर्षकार ब्राह्मग् द्वारा संवालित कुचक के ग्रविभाज्य ग्रंग हैं।"

श्रमरण ने कहा: "मुक्ते जात है।"

वत्सला ने, उत्थान करके, कहा: "मैं आर्य मुनक्खत से मिलकर अभी आती हूँ।"

श्रमणा ने वारणा किया: "राजकुमारि ! तुम मुनक्खत को साथ ले कर यहीं चली श्राश्रो। तुरन्त।"

वत्सला, श्रसमंजस में पड़कर, वीलीं : "किन्तु ......

"मुनवस्रत जानता है कि मैं यहाँ विद्यमान हूँ।"

''किन्तु दुर्गपाल……

"दुर्गपाल की उपस्थित से भी वह अनभिन्न नहीं है। सुनक्खन वर्ष-कार ब्राह्मण् की यूढ़-प्रिण्धि का प्रवान पुरुष है। उसकी दृष्टि से बच कर, कोई भी विशिष्ट व्यक्ति वैशाली में यातायात नहीं कर सकता।" वत्सला और दुर्गपाल अवाक् रह गए। व दोनों सुनवस्तत को दुष्ट और धृतं मानते थे। किन्तु उन्होंने. स्त्रप्त में भी, यह कल्पना नहीं की थी कि मुनक्यत मगधराज के गृहपुरुष हैं।

वत्मला बोलीं: "भन्ते! ग्रार्य सुनक्खत तो राजा रत्नकीर्ति के ग्रन्तरङ्ग मित्र है। तो क्या राजा रत्नकीर्ति भी.....

श्रमण ने हँमकर कहा: "रत्नकीति ग्रूढ़पुरुप नहीं, मूढ़पशु है। उसकी मूढ़ता तथा पशुन्व का प्रश्रय पाकर ग्रूढ़पुरुप श्रपना काम कर रहे हैं। श्रांखों का श्रन्था श्रीर श्रहंकार का की इनक रत्नकीति यह समसे बैठा है कि वह श्रखिल श्रायांवर्त में शान्ति की स्थापना करेगा। यह श्रहंकार उसका विनाश कर देगा। रत्नकीति का पतन श्रवश्यमभावी है। प्रश्न यह है कि वह पनन वृज्जिसंघ के हितचिन्तकों द्वारा सम्पन्न होगा, श्रथवा साम्राज्यलोलप श्रजातशन्तु द्वारा। किन्तु श्रव तुम विलम्ब मत करो, राजकृमारि! मुनक्खत को सम्मानपूर्वक यहाँ ले श्राग्रो।"

वत्मला, अलिन्द की ओर जाकर, आर्य मुनक्खत को अपने साथ ले आई। दुर्गपाल ने गात्रोत्थान करके आर्य मुनक्खत का अभिवादन किया। और आर्य मुनक्खत ने, बद्धाञ्जिल हो, आयुष्मान उदय का। फिर वे उपासीन होकर बोले: "छः वर्ष पूर्व, इसी दिन, आर्यश्रेष्ठ महाली का स्वगंवास हुग्रा था। मैंने सोचा कि जाकर वत्सला का समाचार ले आर्डे। वत्सले! मुभे आशा है कि पिता के निधन से उद्भूत तुम्हारा शोक अब भान्त हो चुका है?"

वत्सला ने विनीत वाग्। में कहा : ''ग्रार्थ ! ग्रापके वर्तमान रहते मभे शोक किस बात का ?''

"मौभाग्यवती हो, वत्सले ! अब तुम इस वृद्ध का एक स्ननुरोध मान लो।"

"आज्ञा दीजिए, आर्य !"

"तुमको कुमारी देखकर मेरा हृदय विदीर्ग हो जाता है। श्रव हुम विवाह कर लो।"

वत्सला ने, ब्रीडाभिभूत होकर, अपना शिर अवनत कर लिया। आर्य मुनक्खत ने श्रमण से पूछा: "भन्ते ! इस विषय में आपका वया मन है ?"

थमग्ग ने उत्तर दिया: "इस विषय में मनामत व्यक्त करने की इनुमित धर्मसंघ अपने थमग्ग को नहीं देता।"

"तो क्या धर्मसंघ राजव्यवस्था के विषय में मतामत व्यक्त करने की श्रनुमित देता है ?"

"वह प्रक्त तुम धर्ममंघ से ही पूछ लो।"

"किन्तु, भन्ते ! ग्राप भी तो धर्ममध के प्रतिनिधि हैं।"

"धर्मसंघ का कोई प्रतिनिधि नहीं होता ।"

"भन्ते! इतने दिन से आप जिस मत का प्रचार वैशाली में कर रहे हैं, वह क्या धर्भसंघ का मत है?"

"नहीं, वह मेरा मत है।"

"क्या वत्मला भी आपका मत मानती है?"

"इनके मतामत की गवेषस्या करने मैं इनके पास नही आया।"

"ग्रौर दुर्गपाल ग्रनिन्ख?"

श्रार्थ मुनक्खत के इस प्रश्न का उत्तर दुर्गपाल ने न्वयं दिया : "श्रार्थ महामात्य ! में तो बृज्जिसंघ का एक श्रक्तिञ्चन श्रनुचर मात्र हूँ। राज्य की श्रोर से जैसी भी श्राज्ञा मुक्तकों जिस समय भी दी जाती है, उनका पालन करने के श्रतिस्वित मैं श्रन्य कुछ नहीं जानता।"

आर्थ मुनवस्ता ने वत्सला को सम्बोधित किया: "वत्मले ! तुम्हारा क्या मतामत है ?"

वत्सला ने पूछा : "किस विषय में, श्रायं !"

"वृज्जिसंघ की प्रस्तुत शासनप्रणाली के विषय में।"

"श्रार्थ ! उस श्रीर से मैं सर्वथा उदासीन हूँ ।"

श्रार्य सुनक्खत हॅसने लगे। फिर वे श्रायुष्मान उदय की श्रोर श्रीम-मुख होकर बोले। "एक श्रनुचर, दूसरी उदासीन। श्रीर भन्ते! एक दिन इन दोनों ने ही गुप्त मन्त्रणा करके पाटलिग्राम के मागध दुगे का धर्पण किया था।"

श्रमण मौन रहे। वत्सला बोलीं: "श्रार्थ ! वह तो हमारे शैशव-काल की कहानी है। श्रव हम दोनों सक्याने हो गए हैं।" हुर्नपाल ने कहा : "आर्थ ! उस समय तक हमने आर्थकेष्ठ राजा रत्नकीर्ति का शान्ति-सन्देश श्रवण नहीं किया था ।"

प्रार्थ मुनक्ष्यत बोले : "बान्ति का सन्देग सुन कर भी, अनेक दिन नक, तुम दोनों उसका बिरोध करते रहे हो ।"

वत्मला ने उत्तर दिया: "प्रायं ! दुर्वृद्धिका क्षय और मुबुद्धिका समुदय एक दिन में तो नहीं होता। पूर्व संस्कार भी तो अपना हठ करते रहने है।"

श्रार्य सुनक्षत ने, प्रसंग-गरिवर्तन करने हुए, कहा: "वस्सले ! मैं एक गुरुतर कार्य का भार ले कर तुम्हारे पास श्राया हूँ। वह भार वैज्ञाली में तुम्हारे ग्रातिरिक्त ग्रन्य कोई भी वहन नहीं कर सकता।"

वन्मला वोली: "श्राज्ञा दीजिए, श्रार्य!"

"आरम्भ में ही आर्थश्रेष्ठ की यह आकांक्षा रही है कि उनका शान्ति मन्देश आर्यावर्त में सर्वत्र, विस्तारित हो। उसके पूर्व, उनका मन्देश ! वृज्जि महाजनपद में सर्वमान्य होना चाहिए। तभी वे उन्ततशीर्ष होकर अपने सन्देश का प्रचार अन्यत्र करने में समर्थ हो मकेगे।"

"इस महान् समारम्भ में मैं श्रिकंचन श्रायंश्रेष्ठ की क्या सहायता कर सकती हूँ ?"

"तुम शक्तिवन नहीं हो, वत्सले! श्राज भी वैशाली के लिच्छवि-गगा में एक ऐसा दल विद्यमान है जो मुख से मौन रह कर, मन-ही-मन, श्रायंश्रेट्ठ का विरोध करता है। श्रीर वह दल तुम्हारा-श्रनुधायी है। तुम यदि, श्रंगाटक पर दण्डायमान होकर, स्पष्ट बद्धों में यह कह दो कि तुम श्रायंश्रेट्ठ से सहमत हो तो वृज्जिमंच में विभेद का श्रामूल उच्छेद हो जाएगा।"

"किन्तु आर्य....."

वत्सला किंकत्तंव्य-विभृद्ध होकर मौन हो गई। आयुष्मान उदय ने उनसे कहा: "वत्सले! तुम अभी कुछ क्षण पूर्व कह रही थी कि आर्य-श्रेष्ठ के विरुद्ध तुम्हारी कुबुद्धि का ध्रय हो गया और सुबुद्धि का उदय हुआ है। तब तुमको, अपने कर्त्तव्य का भार-बहन करने में, बाधा का बोध क्यों हो रहा है?" वत्सला फिर भी मौन रहीं। उनकी समक्ष में नहीं आया कि आयु-टमान उदय उनकी, आर्थ सुनवस्त का प्रस्ताव स्वीकार करने का परा-मर्श दे रहे हैं अथवा उस प्रस्ताव के विरुद्ध चेतावनी। श्रमग्न ने फिर से कहा:

"तुम क्षत्रिय-दुहिता हो, वत्सले ! तुमने विच्छवि-वंश में जन्म निया है। अकर्मण्य और उदासीन रहकर जीवनयापन करना तुमको शोभा नहीं देता। तुमको कर्म-क्षेत्र में पदार्थमा करना चाहिए। मुनक्कन तुमको कर्मरत होने का मुप्रवसर दे रहा है।"

वन्मता ने, श्रमण का प्राश्य ग्रहण करके, ग्रार्थ मुनक्खत मे कहा: "ग्रार्थ! ग्रापकी स्राज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं श्रृङ्गाटक पर जाऊँगी। किन्तु श्रपनी श्रकर्मण्यता का परित्याग करने मे मुक्तको कुछ समय लगेगा।"

त्रार्थ सुनवस्त, वत्सला के मस्तक का स्नेह-स्पर्ध करके, बोले : ''सोभाग्यवती हो, वत्सले ! तुम यथाशी प्र कर्मरत होने का संकल्प करो ।''

फिर उन्होंने ग्रायुष्मान उदय को सम्बोधित करके, पूछा: "भन्ने! क्या मेरा यह श्रनुमान उचित है कि ग्रापका मत भी परिवर्तित हो गया?"

श्रायुप्मान उदय ने उत्तर दिया: "नहीं, नुम्हारा श्रनुमान श्रनुचित है। मेरा मत श्रभी भी वही है जो श्रव तक था।"

"तो, भन्ते ! आपने वत्सला की मेरा मत भागने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया ?

"धर्म का तत्त्व यही है कि प्रत्येक व्यक्ति, ग्रपने स्वभाव के ग्रनुसार किसमें का निर्णय करके, प्राणपण से उसका पालन करे।"

"भन्ते ! क्या ग्रार्यश्रेष्ठ ग्रपने स्वभाव के अनुसार स्वधर्म का श्राच-रग नहीं कर रहे ?"

''श्रमुरत्व की उपासना करने के कारण रत्नकीर्त का स्वभाव उप-हत हो चुका है।"

"ग्रसुरत्व ही सही, भन्ने ! ग्रसुरत्व भी तो स्वभाव ही है। उस स्वभाव से ही स्वधर्म निर्णीत क्यों न हो ?"

"यह भी तुम्हारी भूल है। मनुष्य स्वभावतः धर्म की स्रोर प्रवृत्त होता है। अधर्म की प्रवृत्ति मनुष्य का स्वभाव नहीं हो सकती।"

"यह तो विवाद का मार्ग है. भन्ते !"

"धर्म को गवेषगा तथा प्राप्ति के पथ पर अनेक समय विवाद भी जिल्थापित होता है।"

"ग्रद्भुत है. भन्ते ! श्रापका धर्मचिन्तन । श्रपूर्व है, भन्ते ! श्रापका धर्मानुकीलन !"

श्रायुष्मान उदय यह नहीं नमभ सके कि श्रार्य मुनक्खत व्यंगोिकत कर रहे हैं, श्रथना साध्याद । मुनक्खन की स्वरभङ्गी में किसी प्रकार का संकेत नहीं था। किन्तु मुनक्खत के श्राशय से श्रवगत होना प्रयोजनीय न जान कर, उन्होंने श्रपने श्रासन से उत्थान किया। श्रौर वत्सला. श्रिनिरुद्ध तथा मुनक्खन का प्रत्युत्थानपूर्वक सम्मोदन ग्रहण करके, वे श्रायंथेट महाली के श्रावास से निकल श्राए।

## सप्तम अंक

दुर्गपाल अनिरुद्ध ने, पाटलिग्राम में प्रत्यागत होते ही, अपने गूढ़-मंगठन का सूत्रपात कर दिया। वे प्रत्येक लिच्छित मुभट के स्वभाव एवं भ्राचार-व्यवहार से मुचार परिचित थे। जिस सुभट के विषय में उनका विचार या कि वह अशासनीय एवं अशिक्षरगीय है, उसको उन्होने सर्वप्रथम मागध दुर्ग में स्थानान्तरित कर दिया। मागध दुर्ग के शैक्ष्य लिच्छित सुभट लिच्छित दुर्ग में लौटने लगे। इस प्रकार प्रायः दो मास व्यतीत होते-होते लिच्छित दुर्ग पूर्णत्या परिशुद्ध हो गया।

तदनन्तर, अनिरुद्ध मागध दुर्ग की योर ध्यानाविष्ट हुए । वहाँ पर समवेत सुभट, विलासलोनुप होने के कारण, वैशाली लौट जाने के लिए जालायित रहते थे। वे वैशाली के नवीन वैभव पर विमुग्ध थे। ग्रतएव जन सबको, एक-एक करके, वैशाली लौटा देना दुर्गपान के लिए दु:साध्य नहीं रहा। उनका स्थान लेने लगे, वैशाली से नवागत, वत्सला के विश्वस्त लिच्छवि युवक।

यह समस्त कर्म सम्पन्न करते समय दुर्गपाल नितान्त गोपनीय नीति का ग्रवलम्बन ले रहे थे। दुर्गद्वय में गीत, वाद्य तथा सुरा-मुन्दरी का विधान ग्ररणुमात्र भी विश्वह्वल नहीं हुग्रा। कुशीलव कन्याएँ ग्रौर सौरिक-वृन्द ग्रपनी ग्राय में ग्रभूतपूर्व वृद्धि का श्रनुभव करने लगे।

किन्तु अनिरुद्ध द्वारा अनुशासित सुभट अब अपने चपक का चुम्बन-मात्र करके उन्मत्त होने का अभिनय करते थे। सुरा को स्वयं उदरस्य न करके वे उसे सुन्दरी-समुदाय के उदर में उतारने लगे। अधिक मद्यपान से अभिभूत वाराङ्गनाओं के आलिङ्गन अब अभिसार की पूर्ति के पूर्व ही स्खलित होने लगे।

इस समारम्भ में दुर्गपाल सब समय मुनक्खत के गुप्तचरों की श्रोर

से सतर्क रहे। उनको विदित था कि पाटलिग्राम का प्रत्येक समाचार, शीझातिशीझ, मुनक्खत के निकट निवेदित होता रहता है। अतएव दुर्गपाल द्वारा ग्राचरित द्वैधीभाव के फलस्वरूप मुनक्खत को प्राप्त समस्त समाचार अब गूढ़-संगठन की मुर्विधा को ही समुत्पन्न करने लगे।

दुर्गपाल ने, मुनवखत के गुप्तचरों का सन्धान करके, उनमें से प्रत्येक को किसी-न-किसी प्रकार ग्रपना क्रुपाभाजन बना लिया। वे गुप्तचर, समय ग्रसमय में, दूर्गपाल के ग्रागार में ग्रामन्त्रित होने लगे। वहाँ, सुरा एवं मुन्दरी की सहायता से, उनका समुचित सन्कार होने लगा। दूसरी ग्रोर दुर्गपाल ने ग्रपने विश्वासपात्र पुरुषों को सुनव्खत के विश्वासपात्र बनाने में भी साफल्य-लाभ किया। सुनक्खत को, दिन-प्रतिदिन, यह समाचार मिलने लगा कि पाटलिग्राम का पुरातनता-प्रेमी दुर्गपाल श्रव परम्परागत विधिनिपेध का त्याग करके नवविधान के पौर परायरण होने लगा है। ग्रौर मुनव्खत, शनैः गनैः, पाटलिग्राम की ग्रोर से निश्चित्त हो गए।

उधर वैशाली में, सहसा, एक जनप्रवाद प्रसार पाने लगा। प्रवाद के ग्रनुसार वत्सला दुर्गपाल ग्रनिरुद्ध के कदाचार का समाचार सुनकर उनसे पराङ्गमुख हो गई थीं। ग्रब वे, दुर्गपाल का नाम मुनते ही, ग्लानि का प्रदर्शन करती थीं।

वैशाली से प्रत्यागत अनेक वैशाली-वासी कह रहे थे कि दुर्गपाल स्विन्छ भी वत्सला से घृणा करने लगे हैं और वे अब वत्सला का नाम-मात्र सुनकर कुद्ध हो जाते हैं। दुर्गपाल के आवरण ने प्रवाद का समर्थन किया। अनेक दिन से किसी वैशाली-वासी ने दुर्गपाल को आर्थश्रेष्ठ महाली के आवास की ओर गमनागमन करते नहीं देखा था। वे राज-कार्य-वश वैशाली में आते रहते थे। किन्तु वत्सला का नाम भी किसी ने उनके मुख से नहीं सुना। वे अन्तर्दुर्ग से निकल कर सीधे पाटलिग्राम की और चले जाते थे।

प्रवाद सुनकर पुलोमजा का रोम-रोम पुलकायमान हो उठा। दुर्गपाल का ग्रभूतपूर्व ग्राचरण उसने भी ग्रपनी ग्रांखों से देखा था। ग्रव वे उसका तिरस्कार नहीं करते थे। उनके वार्त्तालाप में भी ग्रव माधुर्य का मिश्रण होने लगा था। फिर भी पुलोमजा को, सहसा, विष्वास नहीं हुन्ना कि ग्रनिकट तथा वत्सला के मध्य चिरदिन के लिए मनोमालिन्य हो गथा है।

तव एक दिन, अवसर पाकर, पुलोमजा ने, प्रसंगवद्य, वत्यता के

\* सम्प्र अनि द की चर्चा कर दी। वत्सला ने तुरन्त ही, अवरोष्ठ कुट्चिन

करके, अपना मुल परावृत्त कर लिया। अत्य दिन, दुर्गपाल को राजप्रामाद

में आया देखकर, पुलोमजा ने उनके समक्ष बत्सला का नाम ले दिया।

दुर्गपाल के कुट्य पदायान से पुलोमजा का कक्ष प्रतिध्वनित हो उठा।

पुलोमजा की अनेक वर्ष की तपस्या के उपरान्त अब समय प्राया था कि वह, प्रतिरुद्ध को अपने ब्रालिङ्गन में बावत करने के लिए, श्रन्तिम किन्तु अपराजेथ प्रयत्न करे। प्रभी तक उसके समस्त प्रयत्न असफ व रह गए थे।

पावम ऋनु प्रतिवाहिन हो गई। शरद् ऋनु का प्रथम मान भी। ग्रूप्रीर तब, श्राञ्चिन पूर्णिमा के पुण्य पर्व पर, वैद्याली मे कौमुदी-महोत्सव का महान् समारोह नमुपस्थित हुग्रा।

नविव्यान के पूर्व भी वैद्याली के लिच्छिव-गण इस पर्व के अवसर पर महोत्सव मनाया करते । किन्तु राजा रन्नकीनि के राज्यासन पर आसीन होते ही, इस महोत्सव में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। राजा रत्नकीति ने पारसीकपुरी का कौमुदी-महोत्सव देखा था। वहाँ इस अव-सर पर, शासकवर्ग की सुन्दरियाँ सुरत-रग्ग की सहायता से अपना-अपना प्रसायपात्र मनोनीत किया करतीं।

राजा रत्नकीर्ति के परामर्ग से, पुलोमजा ने वैज्ञाली में भी पार-सीक पद्धति का प्रवर्तन किया। कौमुदी-महोत्सव के उपलक्ष्य में, विज्ञिष्ट-विद्याष्ट लिच्छवि-कुलों के श्रविवाहित तक्ष्ण एवं तक्ष्णियाँ राजोद्यान में समाहूत होने लगीं। मुरापान एवं संगीतास्वादन करने के उपरान्त, लिच्छवि-युगल एक-एक करके, उद्यान के निभृत निकुञ्जों में निहित हो जाते थे। श्रीर प्रभात के समय राजकुमारी पुलोमजा को प्रज्ञापित किया जाता था कि कौन-कौन से युगल परस्पर पाशिग्रहग् के लिए प्रस्तुत हैं।

इस प्रग्णय-यज्ञ का प्रारम्भ, किन्तु, कौमुदी-महोत्सव के पूर्व ही हो जाता या। पुलोमजा वैज्ञाली के प्रत्येक प्रगत्भ तरुग एवं तरुगी से परि- चित थी। उमको प्रतिदिन यह नमाचार प्राप्त होता रहता था कि कौन तहागी. किस तहाग के निए तर ङ्गाधित प्रपनी नृपा से तप्त होकर, तिमि- ङ्गल-मी निलमिला रही है, और कौन युवक किस युवती के भूविलास से भृथिलुण्टित है। मन्सथ के प्रत्येक ममेंवेध का सकेत मिलते ही, पुलोमजा प्रिरहातुर वराङ्गना तथा वरयुवक को राजप्रासाद में ग्रामन्त्रित करके, भ्रमुरोध करती थी कि वे दोनों, ग्रामामी कौमुदी-महोत्सव तक, विरहवास करे। विरहवास की विधि का साङ्गोपाङ्ग वर्णन पारसीकपुरी के एक प्रस्थात पण्डिन द्वारा प्रगीत पुस्तक मे प्रस्थापित था।

पारसीक सम्राट द्वारा अनेक वार पुरस्कृत उस पण्डित का विधान था कि प्रगाय-पीड़ा को प्रगाड किए विना, प्रमदा और प्रगायी का परिण्यन पूर्णतया परित्याज्य है। पीडा-प्रागाढ्य की प्राप्ति के लिए, प्रसंगानुसार, दीर्घ अथवा लघु विरहवाम विहित था। पण्डित का यह पुष्ट मन था कि विरहवास की प्रवारणा के लिए, एक पुरी में, एक ही पर्व पूर्व- निहिचत होना चाहिए। उस पुण्य पर्व के पूर्व, प्रगायी एवं प्रगायिनी परस्पर प्रेमालाप कर सकते थे। प्रेमोपहार का आदान-प्रदान भी। किन्तु परिगायन द्वारा प्रगाय-ममापन नहीं।

प्रगाय-समापन तभी विहित था जब कि तरुए एवं तरुणी, मिथुन-संयोजन-शास्त्र का ग्राचोपान्त पारायए करके, प्रएाय-प्रागल्भ्य की परीक्षा देने के लिए प्रस्तुन हो जाएँ। इस परीक्षा मे अनुत्तीर्ण प्रमदा एवं प्रग्यी, परस्पर प्रपीड़न ही कर सकते थे, प्ररायपथ पर पराक्रम नहीं।

पुलोमजा ने, वैशाली में, विरहवास की प्रवारणा के लिए कौमुदी-महोत्सव का पर्व निश्चित किया था। उस रात को, राजीद्यान के वही-लीलागुहों में, सुरत-रण का समारम्भ होता था। पुलोमजा भी इस समर में सम्मिलित होती थी। किन्तु, अभी तक, वैशाली का कोई वरयुवक पुलोमजा का पाणिग्रहण् नहीं कर पाया था। किसी ने भी, पुलोमजा हारा प्रत्यपेक्षित प्रागत्म्य का परिचय नहीं दिया था।

इस वार, वह पुण्य-पर्व श्राते ही, पुलोमजा का मानस एक श्रभूतपूर्व श्राशा से पुलकित हो उठा । दुर्गपाल श्रनिरुद्ध ने कौसुदी-महोत्सव में उपस्थित होने का श्रामन्त्रएा स्वीकार कर लिया था । पुलोमजा भी, प्रचुर प्रसायन-प्रव्य का व्यय करके, निश्चय कर चुकी थी कि इस बार वह भ्रयने प्रनेक दिन के मनोनीत प्रगण्यपात्र को प्राप्त करके ही लीलागृह में लौटेगी।

ग्रतिरुद्ध का पुष्परथ राजोद्यान के द्वार पर श्राकर श्रवस्थित हुग्रा तो रात्रि का द्वितीय याम श्रतिवाहित हो चला था। मुरापान तथा संगीत के रमाम्बादन से परितृप्त युवक-युवती-वृन्द सुरन-रगा के लिए विकल होने लगे थे। किन्तु श्राज, पुलोमजा ने बिहार की वेला प्रजापिन करने में जिलम्ब कर दिया। वह न जाने किस की प्रतीक्षा में, वारम्बार, राजोद्यान के द्वार तक यानायान कर रहीं थी।

वुर्गपाल ने राजोद्यान के प्रांगग्य में प्रवेश किया तो अनेक प्रमदाओं ने, एक साथ उनकी श्रोर प्रधावमान होकर, उनको चारों श्रोर से पर्यवसित कर लिया। नव, सुरापान से प्रमत्त एक प्रमदा ने, अपने प्रकोटठ के कङ्कण द्वय को हस्तमुद्रान्यास के द्वारा मुखिन करके, श्रिनिरुद्ध से प्रश्न किया: "प्रगाय की इस अपूर्व वेला में श्राप एकाकी क्यों, दुर्गपान!"

उत्तर दिया श्रग्रसर होती हुई पुलोमजा ने : "ग्रनिरुद्ध एकाकी नहीं है।"

साथ ही, पुलोमजा की बाहुलता दुर्गपाल के भुजपरिष का परिवेप्टन करने लगी। लिच्छवी तरुण-समाज तुरन्न समभ गया कि दुर्गपाल की प्रगायिनी कौन है। दुर्गपाल, पुलोमजा की श्रोर देखते हुए, मुस्करा रहे थे। जैसे बालक की श्रवोध चेप्टाशों पर कोई वयस्क मुस्कराया करता है।

पुलोमजा ने अधीर होकर कहा: "मेरे साथ चलो, अतिरुद्ध !" दर्गपाल ने पूछा: "किन्तु कहाँ ?"

"उस ग्रोर। वल्लीलीलागृह में। तुम्हारी स्वीकारोक्ति सुनते ही मैने, विशिष्ट शिल्पकार नियोजित करके, लीलागृह का निर्माण करवाया है।"

"तुमने तो मुफ्तको कौमुदी-महोत्सव में ग्रंशग्रहण करने का ग्रामन्त्रण दिया था।"

"तुमको विदित होना चाहिए कि महोत्सव के विधान में परिवर्तन हो चुका है।" "नवविधान क्या है, पुलोमजे !"

पुलोमजा उत्तर देती उसके पूर्व ही एक प्रमदा ने उससे पुछ लिया : "राजकुमारि ! विरहवास का विधान क्या ग्रापके लिए विहिन नहीं है ?"

पुलोमजा बोली: "भद्रे ! मैं विधान का ग्रतिकमण नहीं कर रही। मैं, दीर्घ दश वर्ष से, इनके लिए विरहवास करती रही हूँ। इनके लिए जिस विरह-व्यथा का दहन मैंने किया है, उसकी वहन करने की क्षमता किसी ग्रन्थ लिच्छवि-दुहिना में नही।"

एक अन्य प्रमदा ने हँसकर कहा: "राजकुमारी तो विरह-व्यथा के विस्फोट से वियस्त्रा हुई जा रही हे।"

प्रमदा-वृन्द अट्टहाग कर उठा। प्रग्यो-दल, एक ग्रोर खड़ा, स्पृहा-सूचक, स्मित विकीर्ण कर रहा था।

दुर्गपाल, मानो आकाश से गिर कर, गहन गिरिगह्वर में निग्नढ हो गए। उनको अपने परित्राण का पथ नहीं दीख पटा। इस नग्न निर्ल-जजता के लिए वे सर्वथा अप्रस्तुत थे।

पाटिलग्राम से प्रस्थान करते समय ग्रिनिरुद्ध ने सोचा था कि, राजो-द्यान में जाकर, उनको वैजाली में व्याप्त विलास द्वारा उद्भूत विश्वह्वला के सम्बन्ध में विज्ञ होने का ग्रवसर मिलेगा। उनका गूढ़-संगठन समारम्भ ग्रव सम्पूर्ण था। ग्रव वे, वैजाली पर प्रहार करने के लिए, ग्रायुप्मान उदय से परामर्ण करना चाहते थे।

श्रितरुद्ध ने श्राशा की थी कि, कौमुदी-महोत्सव में कुछ समय व्यतीत करके, वे एक निश्चित स्थल पर ध्रमगग के साथ साक्षात्कार करने चले जाएँगे। किन्तु यहाँ तो किसी श्रान्य ही श्रायोजना का श्राविभाव होने लगा। पक्षी पाश में पदार्पण कर चुका था। व्याध उसके पक्ष काट कर उसे परतन्त्र किया चाहता था। दुर्गपाल, पाश को छिन्न करके, निकल भागने का उपाय सोचने लगे।

एक प्रमदा ने, पुलोमजा के श्रनावृत पयोधर-मण्डल का मर्दन-सा करके, उपालम्भ किया : "राजकुमारि ! यह श्राप का अन्याय है। हम सब तो न जाने कब से सुरत-रग्ग के लिए श्रातुर हैं। किन्तु हमको श्रापने लीलागृह-गमन की श्राज्ञा नहीं दी। श्रव श्राप का प्रग्रंथी श्रा गया तो प्राप, इसी क्षण, लीलागृह में लुप हो जाने के लिए लालायित है। आप को अपने समान आतुर हुए बिना हम न जाने देंगी।"

प्रमदा-वृन्द ने, एक स्वर से, अपनी प्रतिनिधि का समर्थन हिया: "हम न जाने देंगी।"

प्रथम कामिनी के कपोल पर नृद्यंस नम्बक्षत करती हुई पुलोमजा, दुर्गपाल को लेकर, उस स्थल पर पहुँची जहाँ सुरापान एवं संगीत के साघन ससुपस्थित थे। और अपने हाथ से, एक आसव-आपूर्न पानपाथ दुर्गपाल को देकर वह नर्तन करने लगी। अनिरुद्ध के अतिरिक्त, बहां पर उपस्थित अन्य सब युवक एवं युवनियाँ, उत्मत्त होकर, अर्ह्मील उन्नित एवं शबद का अनर्गल व्यवहार कर रहे थे।

श्रितरुद्ध श्राँखों से तो पुलोमजा का नृत्य देख रहे थे। किन्तु उनका मन कहीं श्रन्यत्र चला गया था। ये, भूतकाल के गर्भ में प्रवेश करके. एक श्रन्य नर्तकी का नृत्य श्रपने स्मृतिगट पर देखने लगे। पाटलिग्राम के मागध दुर्ग में हो रहा था वह नृत्य। मगध के ग्राम्य मैनिकों के मनोरंजन के लिए। किन्तु उस निमर्ग-नृत्य की तुलना में, पुलोमजा का विलाममय पादिवक्षेप, ग्रीवाभंग, श्रूविलास एवं मुद्राविन्यास, न जाने क्यों, उतना निस्वाद एवं निरानन्द था। श्रितरुद्ध, ग्रस्थिर-से उपासीन होकर, श्रासव-पान का उपक्रम करते रहे।

तव, सहसा, पुलोमजा के पागि,स्पर्धा ने उनकी ममाधि भङ्ग कर दी। हुगंपाल ने देखा कि अब वहाँ उन दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वे, ससंश्रम उत्थान करते हुए, बोले: "पुलोमजे! व सब कहाँ गए?"

पुलोमजा ने उत्तर दिया: "ग्रपने-ग्रपने स्थान पर । तुम मेरे नाथ ग्राप्तो । लीलागृह के जिलासन पर विस्तीर्ग्ग झय्या-तत्य नुम्हारी प्रनीक्षा कर रहा है।"

दुर्गपाल श्रवसन्त हो गए। वे श्रनुत्य के स्वर में बोले: "किन्तु सुभे तो इसी समय पाटलिग्राम की श्रोर प्रत्यावर्तन करना है, पुलोमने! मेरे गिर पर सीमान्त की संरक्षा का भार है। में श्रधिक समय तक पाटलि-ग्राम से दूर नहीं रह सकता ।"

पुलोमजा ने कहा : "पाटलिग्राम में नुम्हारा प्रवास पूर्ण हो चुका, सप्त०—२१ श्रानिक्द ! यव तुम पाटलिग्राम को भूल जाग्रो । महाली की दारिका का भय नहीं होता तो इसके बहुत पूर्व ही तुम वैशाली के बैभव का उपभोग करते । ग्रव उस ग्रोर की ग्राशंका मिट गई । ग्रव तुम्हें पाटलिग्राम की ग्रोर प्रत्यावर्तन करना नहीं होगा ।"

शनिष्द समक्ष गए कि पुत्रोमजा के कथन का ग्राश्य क्या है। जिस कुचक के श्रावन में श्रावद करके वे पुलोमजा को पराभूत करना चाहते थे, उसी की कराल कारा में वे स्वयं निरुद्ध हो चुके थे। मुक्ति का उपाय सोचने के लिए श्रवकाश की श्रावव्यकना थी। दुर्गपाल, मौन रह कर, पुलोमजा के साथ हो लिए।

पुलोमजा के लीलागृह में. सुरतराग के उपयुक्त समस्त उपकरण उपस्थित थे। गन्ध, माल्य, अनुलेप, ताम्बूल, मुखवास। तूलगभित तल्प पर दुर्गपाल को उपासीन करके, उनके पार्श्व में उपासीन होती हुई पुलो-मजा ने प्रश्न किया: "प्राग्गाधार! प्रकृति के प्रमदोद्यान में, भमदा श्रीर पुरुष के प्रगय का क्या स्थान है ?"

यनिरुद्ध ने उत्तर दिया: "वही जो भन्भावात में भूलते हुए निरालम्ब नीड का होता है।"

"नीड तो किसी पल भी नष्ट हो सकता है।"

"किसी पल भी।"

"तो पक्षी नीड का निर्माग् क्यों करता है?"

"इसलिए कि नीड-निर्माग उसका निसर्ग-धर्म है।"

"ग्रौर नीड को नष्ट कर देना भञ्भावात का निसर्ग-धर्म ?" "हाँ।"

पुलोमजा के ग्रामवपान से ग्रारक्त कपोलों पर, सहसा, चिन्ता की पाण्डुरता प्रस्फुटित होने लगी। किन्तु ग्रानिरुद्ध ने उनकी मनोदशा को लक्ष्य नहीं किया। उस रूपगिंवता रमणी की समस्त सौन्दर्यथी तथा उसकी देहयप्टि का यौवनसार उनको ग्राकृष्ट करने में ग्रसफल हो चुका था।

पुलोमजा ने मानो अपने आपको सान्त्वना देते हुए कहा : "वैशाली की किसी प्रमदा का प्रएाय-नीड आपन्त नहीं हो पाएगा। वैशाली मे, काल के अन्त तक, भड़काबात का प्रवेश सम्भव नहीं।"

यनिरुद्ध ने उदासीन भाव से कह दिया: "कौन जाने!"

''ब्रापन्न होने की आशङ्का हो तो भी मैं नीड का निर्माण कर्नगी।'' ''किन्तु नीड का सहचर भी तो चाहिए।''

"महचर मेरे समीप उपासीन है।"

"विपिन-प्रान्त का बन्य मयूर, प्रमदोद्यान की कीडामयूरी के साथ मिलन-मनोरथ नहीं कर सकता।"

"कीडामयूरी, किन्तु, वन्य मयूर के लिए ही विकल है।"

श्रतिरुद्ध भौन हो गए। पुलोमजा ने उनके उत्तर की ग्रोपेशा न करके श्रपना विवस्त्र वपु उनके श्रङ्क में श्रालम्बित कर दिया। उसका बाहु-मण्डल दुर्गपाल की ग्रीवा को मण्डित करने लगा।

श्रनिरुद्ध ने, आत्मसंयम का ग्रवलम्बन लेकर, एक क्षण पुलोमजा के यौवन-परिपुष्ट देहभार को इष्टिगोचर किया। उद्दाम वासना से विह्वल वामा का श्वासोच्छ्वास उनके निस्पृह, निस्पन्द बक्ष को विद्ध कर रहा था।

किन्तु जतसहस्र शतुदल का मंहार करने में समर्थ महारथी की लौह-मुच्टि, एक कमनीय कान्ता के करपादा से अपनी ग्रीवा को मुक्त नहीं कर पाई। उस मुक्तिसंचय में वृज्जिसंघ की मृत्यु सम्भाव्य थी। वे जानते थे कि श्रव की बार उन्होंने पुलोमजा का तिरस्कार किया तो वह ग्राहन हर्यक्षी के समान उन पर प्रत्याक्रमण करेगी। क्या वे उस ग्राहमण्य के लिए प्रस्तुत हैं?—इसी एक प्रका का प्रत्युत्तर खोजते हुए वे, प्रस्तर-प्रतिमा के समान, सम्मूढ-से उपासीन रहे।

कामोद्वेग से कम्पित होती हुई पुलोमजा कूक उठी: "बड़े निष्टुर हो, नाथ!"

दुर्गपाल ने निरीह-सा उत्तर दिया : "यह निष्ठुरता नहीं, निवृत्ति है, पुलोमजे ! "

"प्रवृत्ति के पूर्व निवृत्ति कैसी ?"

ग्रनिरुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। पुलोमजा, ग्रपना ग्राननेन्दु उन्तत करके, दुर्गपाल की ग्रोर देख रही थी। उसके दीर्घपक्ष्म नयनोत्पल नितान्त निस्पन्द थे। ग्रधरराग से ग्रभिसिक्त ग्रधरोष्ठ ग्रघीर। किन्तु दुर्गपाल ने ग्रपाङ्क से भी उसका श्रवलोकन नहीं किया।

तब पुलोमजा ने, आर्द्रकण्ठ से, अनुनय की: "मेरे नयनों में अपने नयन निमन्जित करके देखों।"

ग्रनिरुद्ध बोले : "नयन-निमज्जन के तिना ही मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नयनों में क्या है।"

"क्या है ?"

"उन्माद।"

"प्ररापोन्मेष को उन्माद कहते हो ?"

"उन्माद को प्रगायोन्मेष नहीं मानता ।"

"एक बार मेरे अधर पर अपना अधर न्यस्त करके निरीक्षण करो।"

"गरलपान के योग्य गुरुतर साहस नहीं है मुक्कमें।"

पुलोमजा, प्रताड़ित-सी, श्रिनिरुद्ध के श्रङ्क से श्रलग हो गई। वह नहीं जानती थी कि उसके श्रधरोष्ठ में गरल था श्रथवा श्रमृत। किन्तु श्रिनिरुद्ध का वाग्वारग, श्रवश्य ही, विप से विदिग्ध था। पुलोमजा का हृदय विदीर्ग हो गया। वह, श्रपने स्वर को प्रखर करके, दृष्त वाग्गी में बोली: "श्रिनिरुद्ध! सावधान होकर सुनो। श्राज मैं, श्रपना श्रौर तुम्हारा एक निश्चय करने का ब्रत लेकर श्राई हूँ।"

ग्रनिरुद्ध ने पूछा: "कैसा निरुचय ?"

"यदि तुम प्राग् धारण करना चाहते हो तो तुमको मेरा प्रग्य स्वीकार करना होगा।"

"मेरे प्रागा लेने वाले का श्रभी जन्म ही नहीं हुश्रा, पुलोमजे ! तुम परिहास मत करो।"

"यह परिहास नहीं, प्रग्यच्त का ग्रन्तिम ग्रक्षपात है।"

"किन्तु मैंने द्यूत का निमन्त्रण ही कब स्वीकार किया?"

"तुम झृतशाला में पदार्पए। करके परा से पराङ्मुख होना चाहते हो।" पुलोमजा ने, सिंहनी के समान प्लुत-उत्थान करके, लीलागृह के लतावितान में विन्यस्त करपालिका निकाल ली। श्रौर पल-भर भी प्रतीक्षा किए विना, उसने दुर्गपाल के दक्षिए। पार्श्व पर प्रबल प्रहार कर दिया। ग्रनिरुद्ध, तिंडत्गिति से उत्पतित होकर, एक ग्रोर हो गए। ग्रन्यया पुलोमजा उनके प्राणों का अपहरण कर चुकी थी। करपालिका-प्रहार के वेग का प्रतिहरण करने में श्रदाक्त पुलोमजा, तत्प्राय्या पर ग्रथोमुख , पतित हो गई। दुर्गपाल ने, उसका बलयबन्धन पकड़कर, करपालिका को उसके हाथ से गिरा दिया।

दूसरे क्षरा, पुलोमजा के प्रलयकारी रुदन से, राजोद्यान का दिग्दि-गन्त प्रकस्पित हो उठा। यह, लीलागृह से निष्क्रमण करके, राजप्रामाद की और प्रधावमान थी। और इसके पूर्व कि श्रनिरुद्ध अपनी त्रिपम स्थिति का सम्यक् सन्धान कर पाते, अनेक निकुञ्जों से निर्मत तरुण्-तरुणी-समवाय ने उनको चारों और से घेर निया।

दुर्गपाल यदि इच्छा करते तो उसी क्षण उन नग्न नायक-नायिका-वृत्द का निवारण करके, राजोद्यान से चले जाते । किन्तु, न जाने क्यों, वे स्थाणु-सदृश अपने स्थान पर अचल हो गए । सर्वया मूक । किमी के प्रक्र का भी प्रत्युक्तर उन्होंने नहीं दिया ।

तब राजा रत्नकीर्ति, कितपय सस्त्र-सिज्जित प्रहरीगमा के साथ, उस स्थल पर श्रा पहुँचे। पुलोमजा उनका श्रनुसरमा कर रही थी। राजा ने कर्कश कण्ठ से कहा: "नराधम! तूने तस्कर के समान राजीधान में प्रवेश करने का साहस किस प्रकार किया?"

अतिरुद्ध स्तम्भित रह गए। उनके मुख से इतना ही निकला: "तस्कर के समान!!"

"हाँ, तस्कर के समान। इन श्रबोध बालकों के श्रनुष्ठान में विका उपस्थित करना तुक्तको शोभा नहीं देता। तू श्रपने-ग्रापको शूरवीर कहता रहा है।"

"किन्तु, श्रायंश्रेष्ठ.....

"मैं कुछ भी मुनना नहीं चाहता। तू प्रत्यन्त-दुर्ग का प्रहरी है। तेरे लिए, राजाज्ञा के विना, एक क्षरण भी दुर्ग से दूर रहना अक्षस्य अपराध है। वैशाली के वासी तेरे ऊपर विश्वास करके ही विश्वव्य होकर शाय-मान हैं। और तू अपने नियोग पर न रहकर निरीह नागरिकों के प्रति अनावार-रत है। छि: ! छि: !!"

दुर्गपाल ने रत्नकीर्ति के अभियोग के विरुद्ध श्रात्ममार्जना का प्रयत्न नहीं किया। ये, जडमूर्ति के समान, श्रपने स्थान पर खड़े, पिता के पृष्ठ पर प्रच्छन्न पुलोमजा की श्रोर देखते रहे।

सैनिकों ने, राजा की आज्ञा से अग्रसर होकर, अनिरुद्ध को निगडित . कर दिया । अनिरुद्ध ने उनका भी विरोध नहीं किया । वे, शिर अवनत करके, सैनिकों का अनुसरण करने लगे।

रत्नकीर्ति ने, जाते-जाते, युवक-युवती-वृन्द को सम्बोधित किया: "महोत्सव में श्रकस्मात् उपस्थित इस श्रप्तत्याशित बाधा के कारण् मैं श्रत्यन्त श्रयसन्न हूँ । राजकुमारी भी । किन्तु श्रव कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी । तुम निदिचन्त होकर महोत्सव मनाश्रो।"

राजा, बन्दी को अपने साथ लेकर, राजप्रासाद की और चने गए। किन्तु पुलोमजा ने पिता का अनुगमन नहीं किया। उसने एक अन्य लिच्छिय युवक को अपना प्रमायी प्रज्ञापित किया। और, मुहूर्त-भर के ब्याचात को विस्मृत करके, युवक-युवती-समाज, पुनरेसा, मुरत-रसा में अवतीर्स् हो गया।

दूसरे दिन, पूर्वाह्म के समय ही, संस्थागार में समाहूत परिपद ने दुर्गपाल अनिरुद्ध के अपराध का अन्वेपरा किया। उनके विरुद्ध साक्षी ये नवयं राजा रत्नकीति। परिपद ने, एकमत होकर, अकर्मण्यता एवं कर्त्तव्यिन् के दोप से दूपित अनिरुद्ध को दुर्गपाल के पद से अपदस्थ कर दिया।

श्रानिकद ने, वारम्यार, श्राग्रहपूर्वक निवेदन किया कि वे, राजकुमारी पुलोमणा द्वारा श्रामन्त्रित होकर ही, राजीद्यान में प्रविष्ट हुए थे। किन्तु किशी बृद्ध ने उनके कथन पर विश्वास प्रगट नहीं किया। न किसी ने यंगा उठाई कि जो पुरुष अनेक वर्ष तक पाटलिग्राम की सुरक्षा इतने मुकार रूप में करता रहा है वह, श्रकस्मान् ही, इतना जधन्य अपराध वैसे कर सकता है।

अनेक वृद्धों ने, पुलोमजा का पक्ष लेकर, विपुल वाग्धारा प्रवाहित वी । वे कहने लगे कि राजकुमारी ने वृज्जिसंघ के जीर्सोद्धार के लिए जो कुछ किया है उसके कारसा प्रत्येक लिच्छवि उनका चिरकृतज्ञ है; राजकुमारी ने, अपने स्वार्थ एवं मुल की पूर्ण अवहेनना करके लिन्छिव-गण के जीवन में रस एवं संस्कार का सत्तय किया है; और अब राज-कुमारी ने, साहसपूर्वक, पाटलियाम के दुर्गपान-वेषधारी नुच्छ तस्वर का प्रकाशन करके, वृज्जिसंघ का परित्राण किया है।

पुलोमजा की प्रत्युत्पन्नमित पर प्रहिषित परिषद ने, एकमत ने, पृती-मजा को वृष्टिज महाजनपद की जनपद-कल्यागी के पद पर प्रतिष्टित कर दिया।

## : ર્ :

कृष्णपश्च कार्तिक प्रतिपदा की इस घटना में त्रयोदय दिवस उपरान्त, एक ग्रन्य दिन के अपराक्त में, धर्मसंघ की परिपद, चतुर्दशी का उप-स्थान करने के लिए, महावन की कृटागारवाला में समाहून हुई। ग्रायु-ष्मान उदय भी उपस्थानवाला में एक ग्रोर उपासीन थे।

प्रातिमोक्ष का पाठ प्रारम्भ हुया। पाराजिक-चतुःटय का पाठ करके, पाठकार भिक्षु ने धर्मसंघ को सम्बोधित किया: "धायुष्मानों ने पूछता हूँ कि क्या ग्राप सब इन चारों दोपों से परिशुद्ध हैं? जिन ग्रायुष्मान से इन चार दोपों में ने कोई दोप हुया हो वह ग्रायुष्मान उम दोप को प्रगट करे। दोष न होने पर मौन रहना चाहिए। मौन रहने पर मैं श्रायुष्मानों को शुद्ध समभूँगा। जो ग्रायुष्मान, तोन ग्रानुश्रावण करने पर, स्मरण होने हुए भी, विद्यमान दोप को प्रगट नहीं करता वह, जान-श्रभकर, मृषावाद का दोपी बनता है। भगवान ने जान-बूभकर कियं गए मृपावाद को श्रन्तरायिक कर्म कहा है। स्मृति-सम्पन्न ग्रायुष्मान को गुद्ध होने की कामना से विद्यमान दोप प्रगट करना चाहिए।"

पाठकार भिक्षुक ने, एक क्षरा मौन रहकर, धर्मसंघ की घोर देखा। प्रत्येक भिक्षु, सावधान होकर, अपने श्रासन पर उपासीन था। किसी भिक्षु ने, श्रासन से उत्थान करके, दोष प्रगट करने का प्रयत्न नहीं किया।

पाठकार ने द्वितीय अनुश्रावसा किया : "द्वितीय वार भी श्रायुष्मानों से पूछता हूँ कि क्या श्राप इन चार दोणों से शुद्ध हैं ?"

भिक्षुसंघ मौन रहा। पाठकार ने तृतीय अनुशावण करके धारणा प्रज्ञापित की: "आयुष्मान इन चारों दोयों से परिशुद्ध हैं, इसलिए मौन है--ऐसी मै धारमा करता हूँ।"

पाठकार भिक्षु संघादिलेस के त्रयोदश दोषों का पाठ करने के लिए प्रस्तुत हुपा। नव एक तरुण भिक्षु ने, अपने आसन से उत्थान करके, कहा: "भन्ते! पूज्य सघ मुक्तको श्रवण करे। उपस्थान में उपस्थित एक प्रायुष्मान ने, स्मरण रहते हुए भी, अपने में विद्यमान प्रथम पारा-जिक दोष को प्रगट नहीं किया।"

मंघस्थविर ने उस भिक्षु मे प्रश्न किया: "श्रायुक्तान उपतिष्य! नया नुमको जात है कि कलह अथवा द्वेष के कारण किसी श्रायुष्मान पर पाराजिक का दोषारोगरा करना सघादिसेस दोष है?"

उपतिष्य ने मौन रहकर स्वीकार किया कि वह संघादिसेस का दोप जानता है। नव सघस्थविर ने कहा: "श्रायुष्मान उपतिष्य ! दोष में दूषिन श्रायुष्मान का प्रकाशन करो।"

उपतिष्य ने, तर्जनी से श्रायुष्मान उदय की स्रोर संकेत करके, कहा: 'भन्ते ! पूज्य सब मुक्तको श्रवण करे । श्रायुष्मान उदय प्रथम पाराजिक के दोग से दूषित हैं।''

आयुष्मान उदय, ध्रवाक् होकर, त्वड़े हो गए। भिक्षुसंघ निर्निमेष - नयनों से उनकी छोर देख रहा था। संघस्यविर ने प्रस्त किया: "आयु-प्सान उदय! क्या तुम अपना दोष स्वीकार करते हो?"

प्रायुष्मान उदय ने उत्तर दिया: "भन्ते! मैंने धर्मसंघ में प्रव्नजित होने के पूर्व भी कभी मैंयुन नहीं किया। प्रवच्या पाने के उपरान्त तो कौन कहेगा। ग्रायुष्मान उपतिष्य ने मेरे विषय में भून की है।"

संघस्थितर ने उपितिष्य की श्रोर देखा। वह बोला: "श्रायुष्मान उदय! क्या श्रापको स्मरण है कि श्राप, धर्मसंघ में प्रवृत्तित होने के पूर्व, ग्रनिला नाम की शाक्यदृहिना से प्रेम करते थे?"

ग्रायुप्मान उदय ने उत्तर दिया : "मुफे स्मरण है ।"

"क्या आपको यह भी स्मरण है कि आपने, पावस की एक रात में, तस्कर के समान छुपकर, अनिला के आगार में प्रवेश किया था ?"

''स्मरसा है।''

''क्या ग्रापको यह भी स्मरण है कि ग्रापने बाक्यकुमारी के पर्यञ्क

पर जारूढ़ होकर उसके साथ मैथून किया था ?"

"मैने शाक्यकुमारी के पर्याङ्क का भी सार्ग नहीं किया । उसके ग्राह्म-राशं की तो बात ही क्या है।"

उपतिष्य ने, एक क्षरा मौन रहकर, भिधुतंघ की श्रोर देखा। फिर वह श्रायुष्मान उदय से बोला: "आयुष्मान उदय ! क्या क्रापको म्मरग है कि श्रापन, राजगृह से वैज्ञाली की श्रोर चारिका करते नमय, पाटलिग्राम के तीर्थ से एक यानपात्र पर श्रारोहण करके भागीरथी को पार किया था?"

ग्रायुप्मान उदय ने उत्तर दिया : "स्मरण् है।"

"क्या ग्रापको यह भी स्मरण है कि उस यानपात्र पर वैद्याली की गिमिका अनुङ्गरेखा ग्रपनी परिचारिका सहित विद्यमान थी?"

"गिंगिका यानपात्र पर थी।"

"तद भ्रापने यानपात्र पर क्यों यात्रा की ?"

"जिस समय मैंने वह यात्रा स्वीकार की, उस समय मुफे विदित नहीं था कि यानपात्र पर कोई स्त्री विद्यमान है। नाविक ने मेरे समीप ब्राकर यही कहा था कि यानपात्र पर कोई नहीं है।"

"क्या भ्रापको ज्ञात है कि गिमिका अनङ्गरेखा वही पुरानी ज्ञाक्य-दुहिता है, जिसके साथ भ्रापने श्रीमार किया था?"

"मैंने श्रनिला के साथ कभी श्रभिसार नहीं किया। यह सत्य है कि श्रनिला ने ही श्रनङ्गरे बा का रूप धारण किया है। किन्तु श्रनङ्गरे खा को देखने के पूर्व मुफ्ते इस रूप-परिवर्तन का ज्ञान नहीं था।"

"ज्ञान होने के उपरान्त ग्रापने उसके साथ मैथुन क्यों किया ?"

"आयुष्मान उपतिष्य ! तुम्हारे पाम नया प्रमाण है कि मैंने मैथुन किया ?"

"ग्रनङ्गरेला की परिचारिका का साक्ष्य । वह यानपात्र पर प्रस्तुत थी । उसी ने ग्रापको मद्यपान के जपकरएा दिये थे ।"

"मद्यपान !!"

"हाँ, मद्यपान । गिर्माका के अधरोष्ठ द्वारा विचुम्बित चपक में, गिरमका के अर्धपीत मद्य का पान !" "यह सब ग्राद्योपान्त मृपात्राद है।"

श्रायुष्मान उपितष्य ने, एक बार फिर, भिक्षुगंघ की श्रोर हिटिपात किया। तब वह बोना: "ग्रायुष्मान उदय! ग्राप जिस दिन वैशाली में भ्राए उस दिन रात्रि के मध्यम याम तक श्राप कहाँ थे?"

भायुष्मान उदय ने उत्तर दिया: "मुभको नगर में विलम्ब हो गया था!"

"किन्तु धर्मसंघ के श्रमण्, किमी ग्रावब्यक कार्य के विना, मध्याह्न के उपरान्त नगर में प्रवेश नहीं करते।"

"मुफ्तको ग्रावश्यक कार्य था।"

"पानागार में ?"

् श्रायुष्मान उदय मौन हो गए। उनका मन, सहसा, न जाने कैंसी एक ग्लानि से भर गया था।

उपतिष्य ने, प्रवनत होकर, प्रपने पाँउ के समीप पड़ा उत्तरासंग ु उठा लिया। फिर उम उत्तरासंग को आयुष्मान उदय की ग्रोर उत्थिप्त करता हुआ वह बोला: "आयुष्मान उदय देखे कि यह किम का उत्तरा-संग है।"

श्रायुष्मान चदय ने देखा कि वह उनका ही उत्तरामंग है। वही उत्तरामंग जो, उनके वैशाली-ग्रागमन के ग्रगले दिन, खो गया था। उन्होंने कहा: "उत्तरासंग मेरा है। बहुत दिन पूर्व मेरे ग्रागार में से खो गया था।"

"लो गया था ग्रथवा म्रापने छुगा दिया था ?"

"उत्तरासंग को मैं क्यों छुपाने लगा ?"

"इसलिए कि उत्तरासंग पर ग्रापके पाप का प्रमागा ग्रङ्कित है।" "मैंने कोई पाप नहीं किया ।"

"तब संघ ही इस विषय में प्रमासा है।"

श्रायुष्मान उदय मौन रहे। श्रायुष्मान उपितष्य ने, उनके निकट श्राकर, वह उत्तरासंग श्रपने हाथ में ले लिया। श्रीर उसको विस्तीर्ग करके, भिक्षुसंघ को प्रदिश्तिन करता हुश्रा, वह बोला: "भन्ते! पूज्य सघ मुभको श्रवण करे। यह उत्तरासंघ मद्य गिर जाने के कारण मिलन है। वीर्यंगत के कारमा भी। संघ इस उत्तरागंघ का सम्यक् परीक्षण करे।"

भिश्चमघ में कोलाहल होने लगा । उपितस्य के ममीप उपासीन एक स्वितर भिक्षु ने उत्तरासंघ की परीक्षा करके कहा : "श्रायुष्मान उपितष्य का श्रीभयोग सत्य है।"

तदनन्तर वह उत्तरासघ परिषद में परिभ्रमित होने लगा। प्रत्येक भिक्षु ने, परीक्षा करके, कहा: "आयुष्मान उपतिष्य का स्रभियोग सन्य हे।"

भिक्षुणंघ की अवगणना करके, आयुष्मान उदय ने संघस्यविर को सम्बोधिन किया: "भन्ते! राजकुमारी पुलोमजा के विषय में धर्मनंध का क्या मत है?"

संघस्थविर ने उत्तर दिया: "श्रागृष्मान उदय! उनके समान धर्म-संघ की प्रनन्य उपासिका अखिल श्रायवित में श्रन्यत्र ग्रविद्यमान है।"

"क्या राजा रन्नकीर्नि भी धर्मसंघ के उपासक हैं ?"

"नहीं, राजा रत्नकीति घमेसंघ के उपासक तो नहीं हैं। किन्तु उनको तथागत के शिक्षापदों पर अचल बास्था है।"

"वैशाली की वीबि-वीबि में पानागार और वारवेश्म प्रस्थापित करने की शिक्षा तो तथागत ने कभी नहीं दी।"

"श्रायुष्मान! क्या इसी श्रावश्यक कार्य में तुम उस रात को नगर में गए थे?"

"वैशाली मेरी मानृभूमि है, भन्ते ! वैशाली का दर्शन करना मेरा कर्त्तव्य था। मैंने वैशाली में वृद्धि पाते हुए दुराचार का दुःसमाचार कौशाम्बी में सुना था। मैं देखना चाहता था कि वह समाचार सत्य है ग्रथना ग्रसत्य।"

"तुम भूल करते हो, आयुष्मान उदय! शाक्यध्रमण की कोई मानृ-भूमि नहीं होती। उसके लिए सर्वत्र एक ममान है।"

त्रायुष्मान उदय ने उत्तर नहीं दिया। तव मंघस्यविर ने पूछा: "तुमने वैद्याली के पानागार ही देखे ग्रयवा ग्रन्य कुछ भी?"

ग्रायुष्मान उदय ने उत्तर दिया: "मैं गौतमक चैत्य में भी गया था, भन्ते!"

"ज्ञानस्थ्रमण के लिए सर्वथा निपिद्ध यह दूसरा दुष्कृत्य तुमने किया।"

संघस्यविर की भर्त्सना पर ध्यान न देकर, ग्रायुष्मान उदय ने पूछा: "भन्ते! क्या यह सत्य है कि एक वर्ष पूर्व गौतमक चैत्य की ग्रवस्थान-शाला में श्राये हुए किसी परिव्राजक को ग्रपमानित करके वृष्णि महाजन-पद से निकाल दिया गया था?"

संधस्थविर ने उत्तर दिया: "परिवाजक के वेष में वह कोसलराज का गृढपुरुष था।"

"उसके गूढ़पुरुष होने का प्रमाण क्या था?"

"विनिश्चय-महामात्य ने कोई प्रमारा पाकर ही निर्गाय किया होगा।" "किन्तु विनिश्चय-महामात्य तो स्वयं मगवराज के ग्रुढ़पुरुष है?"

संघस्यिवर हँसने लगे। ग्रायुष्मान उदय ने वहा: "भन्ते! ग्रापका मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो महापरिनिर्वारण सूनत की प्रथम भागावार का पाठ की जिए।"

श्रव की वार संघस्यविर क्षुब्ध हो गए। वे ग्रायुष्मान उदय की भर्त्सना करते हुए बोले: "उदय! तुम श्रविनय कर रहे हो। तुम्हारे कथन का ग्राशय है कि मैंने महापरिनिर्वाग्ग सूक्त का पाठ नहीं किया। किन्तु तुमको ज्ञात होना चाहिए कि वह सूक्त सुभको मुखस्थ है।"

"तब तो, भन्ते! आपको विदित होगा कि तथागत जिस समय, अन्तिम वार, राजगृह में विहार कर रहे थे, उस समय वर्षकार द्राह्मण् ने उनसे वृष्ण्यसंघ की दुर्जेयता का भेद पूछा था। तथागत ने वह भेद वर्षकार द्राह्मण् को वताया था। उस समय वर्षकार द्राह्मण् मगय के महामात्य थे और अजातशत्र का आदेश पाकर ही भगवान के निकट गए थे।"

संघस्यविर ने, करुग्हिष्टि से, ग्रायुष्मान उदय की भीर देखा। फिर वे बोले: "उदय! न जाने कौनसे ग्रन्यतीर्थिक सूक्त का पाठ करके तुमको मितिविश्चम हो गया है। धर्मसंघ द्वारा संगायन किए गए विनय तथा धर्म में, राजधर्म-विषयक कथा का क्या काम ? महापरि-निर्वाण सूक्त में किमी वर्षकार ब्राह्मग्रा का उल्लेख नहीं।"

क्रायुष्मान उदय समभ गए कि संघस्यविर ने महापरिनिर्वा**ग सूक्त** 

का नाम ही सुना है, पाठ नहीं किया । प्रतएव व मौन हो गए । वे जानने ये कि सूक्त का पाठ करके नुनाने पर भी संघस्थविर उनकी बात नहीं मानेंगे ग्रीर न ही धर्मसंघ का कोई सिक्षु उनका समर्थन करेगा ।

तब, संघस्यविर का संकेत पाकर. श्रायुष्मान उपित्य ने भिश्नुमंघ को सम्बोधित किया: "भन्ते! पूज्य संघ मुक्को धवरण करे। श्रायुष्मान उदय मैथुन-दोप से दूपित हैं। यदि संघ उचित समके तो संघ श्रायुष्मान उदय को संघ से निर्वासित करे। यह ज्ञप्ति है।"

भिक्षुसंघ ने मौन रहकर स्त्रीकार किया। मंघस्यविर ने कहा: 'यह कर्म ज्ञप्ति-द्वितीय है।"

तब, आयुष्मान उपितप्य ने अनुश्रावण किया: "भन्ते ! पूज्य नंध्र मुक्तको श्रवण करे। संघ, मैंधृत-दोप में दूषित उदय भिक्षु को संघ में निर्वामित करता है। जिस आयुष्मान को स्वीकार हो, वे भौन रहें। जिस आयुष्मान को स्वीकार न हो, वे बोलें।"

धर्मसंघ ने मौन रहकर स्वीकार किया। उपनिष्य बोने: "भन्ने! पूज्य संघ मुभको श्रवण करे। गंघ ने उदय भिश्च को संघ से निर्वासिन किया है। संघ को स्वीकार है, इमलिए संघ मौन है—ऐसा मैं धारण करता हूँ।"

स्रोयुष्मान उदय, एक भी शब्द कहे विना उपस्थान-शाला से शिकल कर, कूटागार-शाला का परिवेशा पार करते हुए, मंघाराम के वाहर चले गए।

## : ३ :

ग्रनिरुद्ध ग्रपनी कुलबीथि में वास करने लगे। ग्रायुष्मान उदय गौत-मक चैत्य की श्रवस्थानशाला में। वत्सला ने पुनरेण विविक्तवाम का ग्राथ्य लिया। वृज्जिसंघ के परित्राण-हेतु किया हुआ उनका प्रथम ग्रयास ग्रसफल हो चुका था। किन्तु उन तीनों के ग्रनिरिक्त किसी ग्रन्य व्यक्ति को यह जात नहीं था कि उन्होंने ऐसा कोई प्रयाम किया भी था।

अनिरुद्ध को आकांक्षा थी कि वे, पाटलिग्राम में जाकर, वैशाली के विकद्ध विद्रोह व्युत्थापित करें। उनका विश्वास था कि उनके द्वारा श्रवु-शासित सुभट-समवाय, तुरन्त ही भागीरथी पार करके, वैशाली में प्रव-

र्तित वेश्यातन्त्र का विष्वंस कर देगा। निल्लक धादि नायकवृन्द ने, विश्वस्तं द्त प्रेपित करके, ग्रनिरुद्ध के ग्रादेश की याचना भी की। वे ग्रपने ग्रप्रतिम नेता के ग्रपमान का जोध करने के लिए व्यग्न थे। किन्तु वत्सला ने उस पराक्रम के परामर्श को नहीं माना। उनका मानस गृह्युद्ध की ग्राशक्का से ग्रातिक्कत हो उठा।

पाटलिग्राम के सुभट-समयाय को केवल इतना ही जात था कि दुर्ग-पाल ग्रनिस्द्व, किसी ग्रभूतपूर्व ग्रिमियान के ग्राक्षय मे ही, उनको ग्रमु-शासित कर रहे थे। किन्तु उनमें में किसी को यह विदित नहीं था कि ग्रिमियान किस ग्रोर प्रनुष्ठित होगा। दुर्गपाल के ग्रगदस्थ होने का समा-चार मुनकर नुभट-समयाय क्षुष्थ हो गया। तब भिल्लिक ग्रादि नायकवृन्द ने उनको समभाया कि यदि व दुर्गपाल ग्रनिस्द्व की ग्राज्ञा पालन करना चाहते हैं तो वे, लिच्छवि-परम्परा से पराङ्मुख न होकर, ग्रगने ग्राचार पर ग्रारूढ़ रहें।

किन्तु पाटलिंग्राम का नवीन दुर्गपाल, राजकुमारी पुलोमजा द्वारा प्रदिश्तित पथ का पथिक था। पाटलिग्राम में, उसका पदार्पण होते ही, दुर्गद्वय के वातावरण में पुनरेण परिवर्तन होने लगा। नेतृत्विविश्लीन लिच्छिव सुभट पुनः श्राचारहीन हो चले। श्रीर श्रिनिरुद्ध के द्वारा कई मास के परिश्रम से प्रस्थापित गृह-संगठन, कितप्य दिवस में ही, विध्वस्त हो गया। श्रिनिरुद्ध के श्रटल ग्रनुयायी पाटलिग्राम का परित्याग करने लगे।

तव अकस्मात् ही पुलोमजा द्वारा प्रवितित विलास-चक्र के आवर्तन में से एक अभूतपूर्व घटना का आविर्भाव हुया। पौषमाम का पूर्वपक्ष था। पूर्वाह्म की वेला। एक लिच्छिवि-कन्या चापाल चैत्य से लौट रही थी। एक लिच्छिवि कुमार ने अनेक स्त्री-पुरुषों के देखते-देखते कन्या को बलात् उठाकर अपने रथ पर आरुढ़ कर लिया। कन्या चीत्कार करती रही। किन्तु कुमार उसको लेकर राजपथ पर अपना रथ प्रधावमान करता हुया अपने आवास में चला गया।

अपहृता कन्या के कन्दन की कहानी कन्याकुल ने सुनी। उस कुल ु के अनेक पुरुष, तुरन्त ही शस्त्रास्त्र धारण करके, कुमारकुल की बीथि पर मन्तिपात करने लगे । वैद्याली की वह विश्रव्य त्रीथि, एक लिच्छिवि हारा हत दूसरे लिच्छिवि के रक्त में मिक्त होने वाली थी । इसके पूर्व वैद्याली में कभी भी ऐसा पार नहीं हुआ था । लिच्छिवि और लिच्छिवि के मध्य बस्त्रनम्पात की सम्भावना वैद्याली के लिए एक अभूतपूर्व ब्राशंका बनकर आई।

बत्मला यह समाचार मुनते ही अपना रय ज्लुनगित से प्रधावमान करके वहाँ आ पहुँचीं और आकान वीधि के प्रवेश-दार पर दोनों दलों के सद्य में अपना रथ संस्थातित करके कहने लगी: "आर्यवृन्द! शानि-पूर्वक समाधान का प्रयत्न किए विना एक निच्छवि दूसरे लिच्छवि पर सन्त्रवाणि होकर आक्रमण करे यह तो वैशाली की निच्छवि-परम्पण नहीं है।"

कन्याकुल के प्रमुख ने उत्तर दिया: "एक स्रनिच्छन्नी सबला का स्राप्तनायों के समान प्रयहरण करना भी तो लिच्छवि-परम्परा नहीं रही।"

यत्मला ने फुमारकुल के प्रमुख को सम्बोधित किया : 'श्रार्य ! क्या यह सत्य है कि अपहता कन्या अनिच्छन्ती है ?"

प्रमुख ने उत्तर दिया: "वह कन्या हमारे तुमार की वायदत्ता थी। न जाने किमके परामशे में भ्रान्त होकर उसने कुमार के साथ विवाह करना ग्रस्तीकार कर दिया। कुमार को भ्राशा है कि उसकी भ्रमुनय मुनकर कन्या भ्रमनी भूल का परित्याग कर देगी।"

"किन्तु, आर्थ ! अनुनय करने के लिए तो अपहररण आवश्यक नहीं था।"

प्रमुख मौन हो गए। उस म्रोर से अपहर्ता कुमार ने म्रमसर होकर कहा: "राजकुमारी पुलोमजा का उपदेश है कि प्रत्येक लिच्छिव प्रमदा को पराक्रमी पुरुप में प्रेम करना चाहिए। मैंने पराक्रम किया है। मत-एव उसको मुक्तसे प्रेम करना ही होगा।"

कुमार का अनगंत प्रलाप सुनकर ग्लानि से वत्सला का मानस विपाक्त हो गया। किन्तु वे कुछ कहतीं उसके पूर्व ही कुमार कहने लगा: "जो लिच्छिवि प्रमदा पराक्रमी पुरुष से प्रेम नहीं करती वह संस्कार-विहीन है, रस की मर्मज नहीं। उसको सुसंस्कृत करना तथा रसज बनाना मेरा कर्त्तव्य है।"

वन्सला की डच्छा हुई कि कृपाण लेकर उस कुलाङ्गार का कण्ठ-कर्तन कर दे। पराक्रम की ऐमी परिभाषा उन्होंने जीवन मे सर्वप्रथम मुनी थी। जुगुप्सा से उन्होंने ग्रपना मुख परावृत्त कर लिया।

उसी समय कन्याकुल द्वारा राजप्रासाद में प्रेणित पुरुष वहाँ लौट याया। कन्याकुल के प्रमुख ने उससे पूछा: "यार्यश्रेष्ठ का क्या श्रादेश है, वत्म।"

पुरुप ने उत्तर दिया: "श्रायंश्रेष्ठ ने कहा है कि वे कलहकारी कुल की श्रोर से कुछ भी सुनने को प्रस्तुत नहीं।"

"कलहकारी कुल?"

"ग्रथित् हमारा कुल । ग्रायंश्रेष्ठ हमारे कुल पर ही कुढ़ है।"
"हमारे कुल का क्या दोष है?"

"मैंने भी श्रायंश्रेष्ठ से यह प्रश्न पूछा था। उन्होंने उत्तर दिया कि व विवाद करना नहीं चाहते।"

"तो क्या राज्य के सुभट हमारी सहायता के लिए नही ग्राएँगे ?"

"नहीं । श्रायंश्रेष्ठ ने कहा है कि जो कुल अपने बाहुबल का श्राप्य लेकर न्याय-श्रन्याय का निश्चय करना चाहता है, उस कुल को राज्य की सहायता नहीं मिल सकती।"

प्रमुख का मुख कीय से ब्रारक्त हो गया। दूसरे क्षरा, कन्याकुल के ब्रगिसित कृपास कोष से निर्गत होकर ब्रन्तरिक्ष में उत्थापित हो गए। विकट विग्रह ग्रासन्त था।

वत्सला, श्रपने रथ से श्रवरोहरण करके, पक्षद्वय के मध्य में जा खडी हुई। सारिथ ने उनका रथ एक श्रोर ग्रपसारित कर लिया। वत्मला, श्रपने वाहुयुगल को प्रसारित करके, उच्च स्वर से बोली: "आर्यवृत्द! मेरे कथन का श्रवरण किए विना शस्त्रसम्पात हुआ तो मेरी देह का पान भी उनके साथ ही होगा। मैं आर्यश्रेष्ठ महाली की दुहिता हूँ। उनकी एक मात्र श्रवशिष्ट सन्तान। एक समय आप आर्यश्रेष्ठ की श्राज्ञा पालन करना अपना परम कर्त्तव्य मानते थे। श्राज वे वैशाली मे विद्यमान नहीं। उनकी श्रनुपस्थिति में श्रापको मेरी श्रम्यर्थना, पर ध्यान देना होगा।"

कन्याकुल का तरुग-समयाय एक स्वर मे चीत्कार कर उठा: "कुमारि! हमारे पाम इतना समय नहीं हे कि व्यर्थ के विवाद मे नष्ट करे। हमारी निरपराव भगिनी जपहर्ता स्राततायी के स्रावास मे स्रवरद्ध है। उसका सतीत्व प्रतिपल सकटापन्न है। कुमारि! स्राप हमारे मार्ग से हट जाइए।"

बत्सला ने कन्याकुल के प्रमुख से बद्धाञ्जलि प्रार्थना की : "ग्रार्थ ! ग्राप प्रपने तरुग्। समवाय को तनिक शान्त कीजिए।"

प्रमुख बोला: "िकन्तु, वत्से ! उनको श्राश्वासन क्या दूँ ?" वत्सला ने कुमारकुल के प्रमुख से पूछा: "ग्रार्य ! क्या प्राप विनि-श्वय-महामान्य के निकट व्यवहार-निवेदन के लिए प्रस्तृत है ?"

प्रमुख ने उत्तर दिया: "सर्वथा प्रस्तुत है, बत्मे ! नुम्हारे प्राने के पूर्व ही मैने कन्याकुल से अनुनय की थी कि उनको हमारे विगद्ध परिवेदना हो तो वे विनिश्चय-महामात्य से आवेदन करे।"

कन्याकुल का प्रमुख बोला: "वस्ते ! हम भी व्यवहार-निवेदन स्वी-कार करते है। किन्तु उसके पूर्व, ग्रपहृता वन्या की कारामुक्ति वाञ्छ-नीय है। कुमारकुल उसे मुक्त करने के लिए प्रस्तृत नही।"

कुमारकुल के प्रमुख ने कहा: "कन्या को हम, व्यवहार-निवेदन के समय विनिश्चय-द्याला में समुपस्थित कर देंगे।"

कन्याकुल के प्रमुख ने विरोध किया। वह योला: "आर्य! आप अपने कुमार को समुपस्थित कीजिए। कन्या को समुपस्थिन करना हमारा कर्त्तव्य है।"

कुमारकुल का प्रमुख मौन हो गया । वत्मला ने उसमे कहा : "ग्रार्य ! क्यां कि की यह श्रम्यर्थना में सर्वथा सम्यक् मानती हूँ । श्रापको श्राप्रति नहीं करनी चाहिए।"

उत्तर दिया प्रपहर्ता कुमार ने: "कुमारि ! ग्राप कन्याकुल का पक्ष लेने के लिए ही यहाँ ग्राई है। तव प्रापने मध्यम्थता का मिथ्याचार स्यों किया ?"

वत्सला प्रवाक् रह गई। वह कुमार तो सत्यशः श्राततायी था। उसी क्षग् हनन के योग्य। अन्य समय होता तो वे उमका युद्ध के लिए आह्नान करतीं। किन्तु ग्राज की स्थिति कुछ और ही थी। उनके धैर्यच्युन होते ही. दो लिच्छियि-कुलों के बोििशत से घरा के लाल हो उठने का भय था। वे बान्त रहकर बोली: "िछः छिः, कुमार ! कैसी कुित्सत बात कह रहे हो !"

किन्तु कुमार का घ्यान तब तक ग्रन्यत्र ग्राविष्ट हो चुका था। \* कन्याकुल के समवाय का संतर्ग करके, ग्रायुष्मान उदय उस ग्रीर ग्रा रहे थे।

श्रमण का जन्म भी कुमारकुल के एक परिवार में हुग्रा था। उनका पैतृक श्रायास भी उसी वीथि में था। उनके पिता एवं भ्रातृत्रृन्द भी उम समग्र वहाँ पर समुपस्थित थे। किन्तु वैद्याली में प्रत्यावर्तन करने के उपरान्त वे ग्राज प्रथम वार इस ग्रोर ग्राए थे।

यायुटमान उदय ने, धर्मसंघ से निर्वासित होकर भ्री, कापायवस्त्र का परित्याग नहीं किया था। वे अपने-आपको याक्यश्रमण कहकर ही अपना परिचय देते थे। वीथि के प्रवेश-द्वार की श्रोर अग्रसर होते हुए अमग्ग को देखकर, धर्मसंघ के उपासक लिच्छिव-वृन्द ने उनका ग्रीभ-वादन किया। अनायास ही। उनके तपस्तेज से अभिभूत होकर। यह स्मरग होने के पूर्व ही कि वे श्रव धर्मसंघ द्वारा मान्य शाक्यश्रमण नहीं है।

वन्सला ने आयुष्मान उदय को परिस्थित का मंक्षिप्त परिचय दिया। तब आयुष्मान उदय ने कुमारकुल के प्रमुख से प्रश्न पूछा: "सौम्य! तुमको उचित है कि कन्याकुल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो।"

उत्तर दिया अपहर्ता कुमार ने : "किन्तु, भन्ते ! मेरी प्रियतमा मुभको दयाग कर अपने कुल के साथ जाना नहीं चाह्ती । उसको अपने प्राणों का , भय है।"

"मौम्य ! यदि तुम्हारी बात में तथ्य है तो मैं कन्याकुल की ग्रीर से वचनवद्ध होता हूँ कि वे कन्या को श्रपने साथ ले जाने का दुराग्रह नहीं करेगे। किन्तु सत्यासत्य के सन्धान के लिए यह श्रावश्यक है कि कन्या-कुल का प्रमुख एक वार कन्या से मिलकर उसका मन्तव्य जान ले।"

"अपने कुलप्रमुख के प्रभाव से मेरी प्रिया भयान्वित हो जाएगी।"

"तो कुमारी वत्सला उसके पास जाएगी।"

"कुमारी वत्सला पक्षपातिनी है । मै उनका विश्वास नहीं करता ।" "तो, सौम्य ! मैं स्वयं कुमारी से साक्षात् करूँगा ।"

"तुम! तुम उसके पास नही जा सकते। एक गिर्मिका के कारमा अपने धर्मविनय से स्खलित श्रमणास्पद को तो मै अपनी प्रिया की छाया का भी स्पर्श नहीं करने दूँगा।"

किन्तु ग्रायुप्मान उदय, कुमार के ग्रपशब्दों की ग्रवहेलना करके, ग्रग्नसर होने लगे। कुमार ने उनका पथ ग्रवरुद्ध कर लिया। वह कुपाएए-हस्त होकर उच्च स्वर में ग्राकोश करने लगा: "श्रमएगस्पद! यदि तूने एक पद भी ग्रागे बढ़ाया तो तेरे प्राएग ले लूँगा।"

कन्याकुल के कृपाण भी पुनरेण निकल ग्राए। उस ग्रोर का कोला-हल सुनकर, श्रायुष्मान उदय ने उनसे ग्रम्यर्थना की: "ग्राप शान्त रहिए। इस कुमार का समस्त कुल पाप-परायए। है। ग्रन्यथा कुलवृद्धों के समक्ष इस प्रकार की थृष्ठता करने का साहम इसे नहीं होना। ग्रापके भुजवल की परीक्षा का समय तब ग्राएगा जब, कुमारकुल की शृद्धि के प्रयत्न में, कुमार के कृपाए। से विद्ध मेरी देह प्राएगशून्य हो चुकंगी। तब तक ग्राप शान्त रहें।"

फिर वे, कुमार को सम्बोधित करके, बोले: "सौम्य! हठ मत कर। शाक्यश्रमण् प्रागः दे देते है किन्तु ग्रपने सत्यपथ से पराङ्मुख नहीं होते।"

कुमार ने, तिरस्कार की हँसी हॅसकर, कहा: 'वाक्यश्रमण! तू!! तब तो मैं भी ग्रपने-ग्रापको तथागत कहने लगूँ तो श्रतिशयोक्ति नहीं होगी।"

त्रायुप्मान उदय ने कुमारकुल के प्रमुख से कहा: "क्या म्राप इस दुर्वृद्धि का दमन नहीं कर सकते?"

प्रमुख मौन रहा। एक क्षिण तक उनके प्रत्युत्तर की अपेक्षा करके आयुष्मान उदय पुनरेण अग्रसरण के लिए उद्यत हो गए। अपहर्ता कुमार ने अपने कृपाण की अिंग उनके अनावृत्त वक्ष पर न्यस्त कर दी। वीथि के वातायनाग्रों पर उपस्थित कुलाङ्गनाएँ करुण क्रन्दन करने लगीं। दूसरे क्षमा, बीथि के अभ्यन्तर से, एक नारीकण्ठ का निनाद निर्मत हुन्या : "भन्ते ! आप कक जाइए । क्क जाइए, भन्ते ! आपका कार्य मैं सम्पन्न कर्ष्ट्यी ।"

जनसमवाय ने. एकहिष्ट होकर, उस घोर देखा । एक मध्यवय निच्छिव माता, ग्रपहृता कुमारी का हाथ ग्रपने हाथ में लेकर, वीर्थि के प्रवेश-द्वार की घोर ग्रा रही थी।

यपहर्ता कुमार ने उम थोर धावमान होकर कहा : "माता ! नुम यह क्या कर रही हो ?"

लिच्छिव नारी ने उत्तर दिया: "मुफे माता कहकर कलि द्वित मत कर, कुलाङ्गार ! तुफ्तको जन्म देने की अपेक्षा मैं बन्ध्या ही रह गई होती तो श्रेयस्कर होता। यदि मैं यह जानती कि मैंने अपनी कुक्षि में एक कुपुत्र को धारण किया है तो मैं आत्मधात कर लेती। मेरा कल्याए होता। मेरे पिनृकुल तथा श्वमुरकुल का कल्याए भी। मेरी सन्तान के द्वारा एक कुलपुत्री के प्रति अनाचार तो न होता। मेरा कुपुत्र एक पूज्य श्रमण के प्राण लेने के लिए तो तत्पर न होता। तुफ्ते अपने गर्भ में धारण करके, तेरा पालन-पोपण करके मैंने घोर कुकृत्य किया है। किन्तु यदि तूने मुफ्तको फिर से माता कहकर पुकारा तो इस कुपाण से तेरे प्राएग ले लूंगी।"

माता ने अपने श्रांचल में से एक कृपारण निकालकर अपने हाथ में ले लिया। उनके नयनों से अग्निस्फुल्लिंग भर रहे थे।

अपहृता कुमारी, अवसर देखकर, कन्याकुल की ओर भाग गई और, अपने पिता में लिपटकर, भीत मृगी-मी अश्रमोचन करने लगी।

ग्रपहर्ता कुमार ने ग्रपने कुलसमवाय को सम्बोधित किया: "ग्रार्य-वृन्द! ग्राज हमारे कुल का मानमर्दन हो रहा है। हमारी कुलवीथि पर ग्राक्रमरण करके ये ग्राततायी मेरी वाग्दत्ता को लिये जा रहे हैं। ग्रापने यदि ग्राततायी का पथ ग्रवरुद्ध नहीं किया तो ग्रापको धिक्कार है।"

कुमारकुल के कृपाग्। उत्तोलित हो गए। कन्याकुल भी प्रत्याक्रमग्ग के लिए प्रस्तुत हुन्ना।

तव उम लिच्छवि माता ने, खड्गहस्ता होकर, हप्त स्वर में उद्घीप

किया: "ग्रार्थवृत्द ! यदि कन्याकुल के किसी लिच्छिव का रक्तविन्दु भी भूपतित हुग्रा तो मैं अपने हाथ से अपने कुपुत्र का वध करूँगी। ग्रथवा इस कुपुत्र के हाथों से अपने प्राग् देकर अपने मातृत्व की मर्यादा का त्राग् करूँगी। हमारी कुलवीथि के द्वार पर श्राया कन्याकुल हमारा श्रम्यागत है।"

वत्सला ने, अपना बाहुद्वय प्रसारित करके, कहा : "आर्यगण ! पर-स्पर आक्रमण करने के पूर्व आपको मेरे शब पर पदार्पण करके जाना होगा।"

ग्रायुष्मान उदय, श्रपने दोनों हाथ उद्यत करके, बोले: "लिच्छिन-पुत्रो ! तुम्हारे समुत्थित शस्त्र सर्वप्रयम इस श्रमण् का शरीर विद्ध करेंगे। शरीर में प्राण् रहते मैं तुम्हारे कुलक्षय का साक्षी नहीं बनूंगा।"

तब, अकस्मात्, आर्य सुनक्खत कतियय राजपुरुषों को अपने साथ लेकर, उस स्थल पर आए। वे बोले: "आर्यवृन्द! आर्यश्रेष्ठ की आजा है कि वादी तथा प्रतिवादी, दोनों को ही, बन्दी कर लिया जाए। दोषादोष का विनिर्णय कल विनिश्चय-शाला में व्यवहार द्वारा किया जाएगा।"

वत्सला ने सुनक्खत से पूछा: "ग्रार्य! वादी कौन है ?" सुनक्खत ने श्रपहर्ता कुमार की ग्रोर संकेत करके कहा: "यह कुलपुत्र।"

"ग्रौर विवादी ?"

"यह कुलपुत्री।"

"किन्तू, श्रार्थ! साहस तो कुमार ने किया है।"

"साहस के पूर्व का भी एक प्रसंग है जिससे तुम्हारा परिचय नहीं।" वत्सला को कोई पूर्वप्रसंग ज्ञात नहीं था। अतएव वे, विस्मित-सी, मौन हो गई।

ग्रायुष्मान उदय ने सुनक्खत से प्रश्न किया : "महामात्य ! व्यवहार-निवेदन करने, सर्वप्रथम, कौन गया या ? कन्यापक्ष श्रथवा कुमारपक्ष ?"

सुतक्लत ने प्रतिप्रश्न किया : "तुम्हारा भ्राशय ?"

"वादी वही होता है जो सर्वप्रथम व्यवहार-निवेदन करे।" सुनक्खत हँसने लगे। फिर वे बोले: "तुमको वृज्जिसंघ का विनिश्चय- महामात्य न बनाकर लिच्छवि-गग ने भूल की है। ग्रीर तुमने काषाय घारण करके।"

महामान्य ने राजपुरुषों को आज्ञा दी कि वे कन्या तथा कुमार को बन्दी बना लें। दोनों कुलों में से किमी के मुख से एक शब्द नहीं निकला। श्रीर मुनक्खन ग्रपने वादी तथा विवादी को लेकर, चले गए।

## : 8 :

पर दिवस के पूर्वाह्न में, वैशाली की विनिश्चय-शाला, जनसंकुल थी। कन्यापहरग्ए-काण्ड द्वारा व्युत्पन्न व्यवहार के विषय में, वृष्णिसंघ के विनिश्चय-महामात्य, वर्षकार बाह्यग्, का न्याय-निर्ण्य सुनने के लिए। वन्सला कन्याकुल की स्त्रियों के साथ उपासीन थीं। ग्रनिरुद्ध, कन्याकुल की पुरुष-पंक्ति में संख्द।

वर्षकार ब्राह्मणा ने, धर्मासन पर उनासीन होकर, वादी को आदेश दिया कि वह अपना अभियोग अभिन्यक्त करे। अपहर्ता कुमार ने, धर्मान सन के मन्मुख उपस्थान करके, कहाः "आर्य महामात्य! एक वर्ष पूर्व, एक उत्सव के अवसर पर, कौतुकागार के आङ्गण में दोलारूढ़ इस कुमारी ने मेरी और मुग्ध दृष्टि से देखकर, मेरे हृदय को अपने कटाक्षवाण से क्षत-विक्षत कर दिया। मैंने इसके कुल, वीथि तथा आवास का अनुसन्धान करके, अपनी दूती के हारा, इसके निकट अपना प्ररण्यपत्र प्रेषित किया। इसने भी, प्रत्युत्तर में, एक प्रण्यपत्र भेजा......

महामात्य ने कहा: ''कुमार ! कन्या द्वारा प्रेपित प्ररायपत्र प्रस्तुत करो।''

कुमार ने, कौशेयवस्त्र पर ग्रालिखित प्रगायपत्रों की एक पोट्टलिका महामात्य के हाथ में देकर, कहा: "इसने एक पत्र नहीं, ग्रनेक पत्र प्रेपित किए हैं। समय-समय पर। वे सब इस पोट्टलिका में एकत्रित हैं, ग्रायं महामात्व!"

वर्षकार ने, एक क्षण, उस पत्र-पुञ्ज की परीक्षा करके, कुमारी से पूछा: "कुमारि! क्या ये पत्र तुम्हारे हैं ?"

धर्मासन से अनितंदूर अवरूढ़ कुमारी ने, अवनत-शिर होकर, उत्तर दिया: "हाँ, आर्य महामात्य! मैंने.....

वर्षकार ने, कुमारी की अवगणना करके, कुमार से कहा : "कुमार ! अपनां आवेदन आगे कहो ।"

कुमार बोला: "यार्य महामात्य ! तदुपरान्त, गिएकालय के प्रम-दोद्यान में तथा अन्य कई स्थानों पर, अनेक वार, मैंने इस कुमारी से मेंट करके, इसके साथ प्रेमालाप किया । और इसने वचन दिया कि आगामी अर्थात् गत कौमुदी-महोत्सव के अवसर पर, यह मेरे प्रणय-प्रागत्म्य की परीक्षा करके, अपना पारिएपल्लव मुक्ते समर्पित करेगी।"

वर्षकार ने कुमारी से पूछा : "कुमारि ! क्या यह सब सत्य है ?" कुमारी ने ब्राईकण्ठ से उत्तर दिया : "सत्य है, ब्रार्य महामात्य ! राजकुमारी पुलोमजा...

वर्षकार ने कुमारी की भत्सेना करते हुए कहा: "तुमसे जो प्रश्न पूछा जाए उसी का उत्तर दो। तुम विवादी हो। विवादी को अनगंल प्रलाप नहीं करना चाहिए।"

कुमारी, भयभीत होकर, ग्रपने कुल की पुरुष-पंक्ति की ग्रोर देखती हुई, मौन हो गई। वर्षकार ने कुमार को संकेत किया कि वह ग्रपना वक्तव्य कहे।

कुमार कहने लगा: "श्रायं महामात्य! गत कौमुदी-महोत्सव के पुण्य पर्व में, हम दोनों, राजकुमारी द्वारा श्रामिन्तित होकर, राजोद्यान में गए। इसने मेरे साथ सुरापान किया, गीत गाए, नतंन किया। तब हम दोनों ने, सुरत-रए। के लिए, लीला-गृह में प्रवेश किया। एक मुहूतं तक यह मेरे संग अभिसार-रत भी रही। किन्तु, अकस्मात्, न जाने क्यों, यह मुफ्ते विमुख हो गई और मेरे प्रग्य का प्रत्याख्यान करके अपने आवास में चली गई। तब से लेकर इसका हरए। करने के समय तक, मैंने इसके निकट अनेक प्रग्यपत्र प्रेषित किए। इसने एक का भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। मैंने एक पत्र में प्रस्ताव किया कि यह, एक वार, केवल एक वार, भेरे साथ साक्षात्कार कर ले। इसने, तिरस्कारपूर्वक, अभद्र भाषा में कहला भेजा कि यह एक कापुरुष से किसी प्रकार का सम्पर्क रखने की इच्छुक नहीं।

"ग्रार्य महामात्य! सब ग्रोर से सर्वथा निराज्ञ होकर हो, मुभे,

यपना अधिकार अधुण्ण रखने के लिए, इसका हरण करने पर विवश होना पड़ा। इसने मुक्त कापुरुष कहा था। कुमारी-हरण क्षत्रियवंश की पुनीत परम्परा है। मेरा विश्वास था कि अब मेरा पुरुषार्थ देखकर, इसका जीग् प्रयाय पुनरेण प्राणान्वित हो जाएगा। किन्तु, उसके पूर्व ही, इसके कुल ने, विश्वव करके, विध्न उपस्थित कर दिया। मुक्ते अपने विश्वास की परीक्षा करने का समय ही नहीं मिला।"

महामात्य ने कुमारी से पूछा: "कुमारि! क्या कुमार का कथन सन्य है?"

कुमारी ने उत्तर दिया: "आर्य महामात्य! यह सत्य है कि मैं, इस कुमार को अपना प्रगाय-महचर बनाकर ही, कौमुदी-महोत्सव के पुण्य पर्व पर राजोद्यान में गई थी। मैंने, पूर्वकृत्य के उपरान्त, इसके साथ, लीलागृह में प्रवेश भी किया था। प्रेमालाप भी। किन्तु, तदनन्तर, तुरत्त ही इस कापुन्य के प्रति मेरा मोह दूर हो गया।"

"तिमुख होने का कारण?"

"यार्य महामात्य ! मेरी याँकों के सम्मुख वृज्जिसंघ के अप्रतिहत महारथी, आर्य अनिरुद्ध, के साथ राजकुमारी पुलोमजा ने प्रवञ्चना का स्यवहार किया । मैंने इस कापुरुप से कहा कि यह पापाचार का प्रकाशन करे । किन्तु इसने उत्तर दिया कि यह रक्तपाती पुरुष के निमित्त, अपने मुख की अवहेलना करके, न्याय-अन्याय के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहता । उसी क्षरा यह मेरी हिष्ट में हेय हो गया। ऐसे स्वार्थलोलुप तथा भीरु पुरुष की पत्नी बनना मैं, नरक में भी, स्वीकार नहीं कर सकती।"

वर्षकार ब्राह्मण्, सहसा, किंचित चिन्तित-से हो गए। उन्होंने एक वार श्रितिरुद्ध की श्रीर दृष्टिपात किया। मैथिलीपुत्र, सावधान होकर, कन्या की श्रीर देख रहे थे।

तब एक निञ्चय-सा करके वर्षकार ब्राह्मग्रा ने कन्या से पूछा: "कुमारि! वह कौनमा पापाचार था जिसका प्रतिरोध करने के लिए यह कुमार प्रस्तुत नहीं हुआ?"

कन्या ने उत्तर दिया: "श्रायं महामात्य! श्रायं श्रनिरुद्ध राज-कुमारी द्वारा श्रामन्त्रित होकर ही राजोद्यान में श्राए थे। मैंने अपनी श्रांखों मे देखा था कि राजकुमारी, उनके भुजदण्ड पर अपनी बाहुलता वेष्टित करके, उन्हें अपने लीलागृह की ओर ले जा रही हैं। किन्तु राजकुमारी ने राजा के सम्भुख मृषावाद किया और राजा ने, आर्थ अनिरुद्ध को तस्कर कहकर, उन्हें बन्दी बना लिया। यह प्रवञ्चना थी, पाषाचर था।"

"किन्तु, कुमारि! उस विषय में तो वृज्जिसंघ की परिषद परामर्श करके प्रतिज्ञा धारण कर चुकी है। परिषद ने एकमत से निर्णय किया है कि ग्रनिरुद्ध मैथिलीपुत्र ने ग्रनाचार किया था।"

"ग्रार्य महामात्य ! पूज्य परिषद ने, सत्य के साक्षी के ग्रभाव में, ग्राप्य ग्रनिरुद्ध के साथ ग्रन्थाय किया है।"

"म्रनिरुद्ध के विरुद्ध साक्ष्य स्वयं आर्यश्रेष्ठ ने दिया था।"

"राजा से सत्य को गोपन किया गया है।"

"तुम्हारे वचन का प्रमारा ?"

"मैंने श्रपनी श्रांखों से सब देखा था।"

"तुम्हारे वचन का साक्षी?"

कुमारी मौन हो गई। उसका साक्षी वैशाली में कोई नहीं था। वर्षकार ने पूछा: "कुमारि! अनिरुद्ध मैथिलीपुत्र राजोद्यान में

श्राया तब रात्रि का कौनसा याम था?"

कुमारी बोली: "श्रार्य महामात्य! उस समय रात्रि का द्वितीय याम था।"

"तुम किस समय राजोद्यान में गई थीं?"

"प्रदोष के तुरन्त उपरान्त।"

"तुमने मद्यपान किया था?"

"किया था, श्रार्य महामात्य!"

"तव क्या यह सम्भव नहीं कि प्रभूत मद्यपान से प्रमत्त होकर तुमने कलाना में जो देखा और सुना उसीको तुमने सत्य मान लिया ?"

"मैंने श्रत्पमात्रा में ही मद्यपान किया था, आर्य महामात्य ! मैं एक क्षाग के लिए भी प्रमत्त नहीं हुई थी।"

''मद्यप सदा कहता है कि उसने ग्रल्पपान किया है। मद्यप कभी ग्रपने-ग्रापको प्रमत्त नहीं मानता। उसकी दृष्टि में ग्रन्य जन ही प्रमत्त होते हैं।"

यह तर्क कन्या के जिए अनितिकमणीय था। वह मौन होकर महा-मात्य का मुख देखने लगी।

तब वत्सला ने, अपने आसन से उत्थान करके, महामात्य को सम्बो-धित किया: "आर्य महामात्य! कौमुदी-महोत्सव के अवसर पर अनेक कुलपुत्र एवं कुलपुत्रियाँ राजोद्यान में उपियस्त थे। यह कुमारी सम्भवतः प्रमत्त हो गई हो। किन्तु कोई अन्य कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री यदि इसके कथन का समर्थन करे तो इसका कथन सत्य मानना होगा।"

वर्षकार ब्राह्मणा वत्सला की घोर देखकर मुस्कराने लगे। फिर वे बोले: ''वत्सले! तुम विवादी का समर्थन करना चाहती हो ग्रथवा मैथिलीपुत्र के ग्राचरण की मार्जना?"

विनिश्चय-शाला में उपस्थित अनेक नर-नारी, महामात्य का व्यंग सुनकर, हँसने लगे। किन्तु वत्सला तिनक भी हतप्रभ नहीं हुई। वे बोलीं: "आर्य महामात्य! जिस पुरुपश्रेष्ठ का आचरण दर्पण के समान स्वच्छ श्रीर निर्मल हो, उसके आचरण की मार्जना का भार मुभे वहन करना नहीं होगा। मैं तो विवादी के प्रति न्याय की प्रत्याशा से ही ऐसा कह रही हूँ।"

वर्षकार ब्राह्मण ने विनिश्चय-शाला में उपस्थित जनसमवाय को सम्बोधित किया: "लिच्छितिवृन्द! इस शाला में उपस्थित कोई पुरुष अथवा स्त्री विवादी के वचन का समर्थन करना चाहता हो तो वह शपथ ग्रहण करे।"

विनिश्चय-शाला एक क्षरण के लिए निस्तब्ब हो गई। वत्सला ने, ग्रपनी हिन्द प्रसारित करके, शाला के प्रत्येक पाश्वे पर उपस्थित नर-नारी-गए। को निहारा। वहाँ पर श्रनेक कुलपुत्र एवं कुलपुत्रियाँ उपस्थित थे, जिन्होंने कौमुदी-महोत्सव की रात्रि राजोद्यान में व्यतीत की थी। किन्तु उनमें से किसी ने भी एक शब्द बोलने के लिए मुख नहीं खोला।

हताश-सी वत्सला महामात्य से बोलीं: "ग्रार्य महामात्य ! व्यव-हार एक दिवस के लिए स्थगित किया जाए। कल पूर्वीह्ह में ही मैं साक्षी उपस्थित कर्डनी।" महामात्य ने, वत्सला की भर्त्सना करते हुए, कठोर स्वर में कहा : "तुमको क्या यह स्मरण नहीं रहा कि इस व्यवहार में विवादी तुम नहीं, ग्रन्य कोई है।"

"ग्रपराघ क्षमा करें, ग्रार्य महामात्य! विवादी कन्या ही श्रपनी ग्रोर से साक्षी प्रस्तुत करेगी।"

कन्या ने, श्राशा से उत्फुल्लित होकर, कहा: "हाँ, श्रार्य महामात्य ! साक्षी मैं ही प्रस्तुत करूँगी।"

वर्षकार ने कन्या से पूछा : "तुम आज अपना साक्षी लेकर क्यों नहीं आई?"

कन्या ने उत्तर दिया: "आर्य महामात्य! मुक्तको यह ज्ञात नहीं था कि यह प्रसंग उपस्थित होगा।"

"मैं व्यवहार को स्थगित करता हूँ। किन्तु कल यदि किसी ने भी तुम्हारे पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तो तुमको मूक रहकर कुमार में विवाह करना होगा। तुमको स्वीकार है ?''

''नहीं, श्रार्य महामात्य! व्यवहार का निर्ण्य मेरे पक्ष में हो श्रथवा मेरे विरुद्ध, इस कापुरुष का मुख भी देखना मुक्ते स्वीकार नहीं।''

वर्षकार ब्राह्मण ने अपहर्ता कुमार से कहा: "बुमार! विवादी पक्ष ने अपने समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। अतएव व्यवहार में तुम्हारी विजय हुई। मेरे निर्णय के अनुसार तुमको पूर्ण अधिकार है कि कत्या को अपने आवास में ले जाओ।"

कुमार, हर्पोन्मत्त होकर, कन्या की ग्रोर श्रग्रसर होने लगा। कन्या ने, भीत मृगी की नाई धर्मासन की ग्रोर धावमान होकर, वर्षकार बाह्मएए के चरएा पकड़ लिए। फिर वह, रुदन करती हुई, बोली: "इस मानव-पशु से मेरा परित्राए। कीजिए, ग्रार्थ महामात्य!"

महामात्य ने, ग्रपना मुख परावृत्त करके, उत्तर दिया: "कुमारि! विनिश्चय-शाला में ग्रपशव्द का प्रयोग निषिद्ध है। व्यवहार में तुम्हारी पराजय हुई है। तुम्हारे दुराग्रह को हम ग्रहण नहीं कर सकते। हम बहुकृत्य, वहुकरणीय हैं। हमारा समय नष्ट मत करो।"

कुमार ने, श्रग्रसर होकर, कुमारी के दक्षिण हस्त का प्रकोष्ठ अपने

कराल करपाश में कस लिया। कन्या त्रार्तनाद करने लगी। किन्तु कुमार, उसकी अबहेलना करके, कन्या को अपकृष्ट करने लगा।

ग्रानिरुद्ध मैथिलीपुत्र ने, भ्रकस्मात् अग्रसर होकर, हुंकार किया: "कुमार! श्रवला के प्रति श्रनाचार मत करो!! श्रवला को मुक्ति दो!!!"

कुमार ने कुपित होकर कहा: "धिक् ! वह श्रवला नहीं, मुक्त जैसे महारथी की भार्या है।"

"धर्मपूर्वक पाणिग्रहण के विना लिच्छविदुहिता किसी की भायी नहीं होती, कुमार ! कन्या को मुक्त कर दो।"

"मेरे हाथ में यदि खड्ग होता तो इसी समय तुमको तुम्हारी घृष्ठता का दण्ड देता।"

ग्रनिरुद्ध ने, उत्पतित होकर, कुमार के प्रसावित कपोल-प्रान्त पर एक प्रवल चपेटाघात किया। कुमार ने, सन्न होकर तुरन्त ही, कन्या का हस्त मुक्त कर दिया।

दूसरे क्षरण, कुमारकुल की पुरुषपंक्ति में से परिक्षिप्त एक कृपारण कुमार के निकट आ गिरा। तब कुमार ने, कृपारण को कोय-विनिर्गत करके, अनिरुद्ध तथा कन्या पर आक्रमरण कर दिया।

श्रनिषद्ध विकट योद्धा थे। यदि उनको कन्या के त्राग् की चिन्ता न होती तो वे, सम्यक्र्ष्येगा, श्रपना त्राग् कर लेते। किन्तु कन्या को बचाने की चेष्टा में वे स्वयं श्राहत हो गए। कुमार के कृपाग्ग-प्रहार ने उनका स्कन्ध-देश क्षत-विक्षत कर दिया।

अपने शरीर से निस्सरित रक्तस्राव देखकर, अनिरुद्ध के नेत्र क्रोधा-नल से जल उठे। कुमार के वक्ष पर पदाघात करके उन्होंने उसे, उसी क्षगा, धराशायी कर दिया। और दूसरे क्षगा, कुमार का कृपाण लेकर उन्होंने उस नराथम का मस्तक छेद दिया।

विनिश्चय-शाला में आत क्कं द्या गया। खड्गहस्त अनिरुद्ध कुमारकुल की पुरुपपंक्ति की ओर दृष्टिपात करते हुए सिंहगर्जना कर रहे थे। उन पुरुपों में से किसी को इतना साहस न हुआ कि आगे आकर उस महारथी से मोरूचा ले ले।

किन्तु विनिश्चय-महामात्य का ग्रादेश पाकर. जब किन्यय सशस्त्र राजपुरुष ग्रनिरुद्ध को बन्दी बनाने के लिए ग्रग्नसर हुए तो उन्होंने, खड्ग को फेंक कर, शान्त भाव से शात्म-समर्पण कर दिया।

वत्सला के देखते-देखते, एक क्षरा में, यह समस्त नाटक ग्रभिनीत हो गया। श्रीर उनके देखते-देखते ही, वर्षकार ब्राह्मारा ने, श्रनिरुद्ध के ग्रपराध का विचार करके, उनको श्राजीवन वृष्जि महाजनपद ने निर्वासित कर दिया।

राजपुरुपों को आदेश मिला कि वे, श्रनिरुद्ध मैथिलीपुत्र को निगडित करके, वृष्टिज महाजनपद के पूर्ववर्ती प्रत्यन्त पर, कौशिकी नदी के पार, श्रंगुलराप के महावन में छोड दें। तदनन्तर श्रनिरुद्ध ने यदि वृष्टिज महाजनपद में पदार्पण किया तो वे प्राणदण्ड के पात्र थे।

वत्सला, मूक रहकर, अश्वजल का मंबरण करती हुई अपने आवाम की ओर चली गई।

## **Y**

वृज्जिसंघ की राजकीय नौका ने, प्रत्यूष के समय, बन्दीकृत भ्रतिरुद्ध को कौशिकी के पूर्ववर्ती तट पर उतार दिया। उनके दोनों हस्त, एक रज्जुपाश से, उनके पृष्ठ-प्रदेश की भ्रोर बद्ध थे।

अतिरुद्ध नदी-तट पर अवरुढ़ होकर नवोदित मार्तण्ड-मण्डल की मङ्गलछिव निहारने लगे। उनके साथ ग्राने वाले दो सैनिकों में से एक उनको रज्जुपाश से उन्मुक्त करने लिए प्रयत्नवान हुआ।

सहसा उन्होंने अनुभव किया कि उनके करसंपुट पर ईपदोष्ए जल-विन्दु गिर रहे हैं। तब उन्होंने मुख मोड़ कर देखा। रज्जुपाश को उन-मुक्त करने में रत सैनिक ग्रश्नुमोचन कर रहा था। सैनिक के मुख की एक-एक रेखा, बारुण्य के ग्रतिरेक से, ग्रातंकदन में मुखरित हुग्रा चाहती थी। ग्रनिरुद्ध को ग्रपनी ग्रोर इप्टिपात करते देख कर मैनिक का संयम भंग हो गया। वह रुदन करने लगा।

ग्रनिरुद्ध का विरिक्ति से विजिड़ित मानस संवेदना के इस ग्राघात को वहन नहीं कर सका। उनका कण्ठ गद्गद् हो गया। नेत्र ग्रार्द्ध। उनका श्रन्तर ग्राग्रह करने लगा कि वे भी जी भरकर रदन करें। किन्तु वे रो नहीं सके। अपनी मर्यादा की आत्मचेतना ने उनके द्रवित अथु एक निमेप में शुष्क कर दिए। तब वे, अपने स्वर की संयत करके, सैनिक से वोले: "लिच्छवि होकर रोता है! कायर!"

मैनिक के कम्पित कर निश्चेष्ट हो गए। उसने एक बार ग्रनिरुद्ध की ू ग्रोर देखा। ग्रौर वह, तुरन्त ही, ग्रौर भी उच्च स्वर से कन्दन करने लगा।

ग्रनिरुद्ध ने उसकी ग्रवहेलना करके दूसरे सैनिक से कहा: "रज्जुपाण का मोचन तुम करो। इस कायर से नहीं खुलेगा।"

दूसरे सैनिक ने कटिबन्ध से कटार निकाल कर कहा : "रज्जुपाश का छेदन क्रर देता हूँ, आर्य !"

श्रितिरुद्ध ने, निर्पेध करते हुए, कहा : "तुम क्या शतु द्वारा बद्ध लिच्छिति को मुक्त करने श्राए हो, सैनिक ! तुम वृज्जिसंघ के राजा द्वारा दण्डित अपराधी को निर्वासित करने आए हो। रज्जुपाश का छेदन ] वाञ्छनीय नहीं। पाश को खोलना होगा।"

रज्जुपाश खुलता रहा। श्रौर श्रनिरुद्ध उन्नतशिर उपस्थान करके ' निर्निमेप नेत्रों से महावन की श्रोर देखते रहे।

हाथ मुक्त होते ही उन्होंने पश्चिम की श्रोर मुख मोड़ा श्रौर, बद्धा-ञ्जलि होकर, सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ मातृभूमि को प्रणाम किया। फिर वे, एक शब्द भी कहे विना, द्रतपद से महावन में प्रवेश कर गए।

उन्होंने रात्रिजागरए करके ही रथयात्रा की थी। सैनिकों ने भोजन प्रस्तुत किया था, किन्तु उन्होंने ग्रहए नहीं किया था। नौकारोहए करते समय भी सैनिकों ने उनका पाथेय उन्हें देना चाहा था, किन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। वृष्ण्जिसंघ का राजकीय ग्रन्नजल ग्रहए करने में उनको ग्लानि का बोध हुग्रा था। किन्तु महावन में कुछ दूर जाते-जाते वे क्षुदा एवं तृषा से त्रस्त होने लगे।

वे, इधर-उधर से कुछ फलपुष्प संग्रह करके खाते हुए, जलाशय की खोज में पूर्विभिमुख जा रहे थे। विश्राम करने के पूर्व वे उस महापथ तक पहुँचने के लिए व्यग्न थे जो, उनकी ग्रभिज्ञता के श्रनुसार, किरात जनपद से चम्पानगर तक जाता था।

पथचार करते-करते वे विचार करने लगे कि वे, अन्ततः, जाएँगे

किस और?

वे, वृष्ण्जि महाजनपद में लौटकर, मिथिला जा सकते थे। वहाँ उनका मातुलकुल था। मातामह एवं मातामही भी जीवित थे। वहाँ उनको शरणापत्न होने में कठिनाई नहीं होती। किन्तु मिथिला के विदेह-गण वृष्णिसंघ के ग्रधीन थे। विदेह जनपद वृष्ण्जि महाजनपद का एक प्रदेश मात्र।
ग्रौर वे वृष्ण्जि महाजनपद से ग्राजीवन निर्वासित। पुनर्प्रवेश करने पर प्राण्दण्ड के पात्र। मिथिला जाकर, मातुलकुल को विपिन्न करने के लिए
उनका मन नहीं माना।

वे, भागीरथी को पार करके, चम्पानगर में जा सकते थे। वहाँ उनके अनेक मित्र थे। उन्हीं के समान मगधराज अजातशत्रु के विरुद्ध विद्रोह-परायण। किन्तु अव वे पाटलियाम के दुर्गपाल नहीं थे। अब उनमें क्षमता नहीं थी कि अङ्ग जनपद में व्युत्थापित विद्रोह की अगुमात्र भी सहायता कर सकें। और चम्पा में, पद-पद पर, अजातशत्रु के गुप्तचर विद्यमान थे। उन्हें अपने प्राणों का भय नहीं था। तो भी वे, अपने कारण, अपने मित्रगण, को संकटापन्न करने के लिए प्रस्तुत नहीं हो सके।

वे, वृष्णि महाजनपद के उत्तरवर्ती पार्वत्य-पथ को पार करके, मलल महाजनपद में प्रवेश कर सकते थे। मल्लगण उनका स्वागत करते। किन्तु मल्लगण तो लिच्छिवि-गण से घृणा करते थे। उनका स्वागत करके मल्लगण उनसे यह अपेक्षा करते कि वे भी लिच्छिवि-गण के विरुद्ध विप-वमन करें। किन्तु वह क्या उनके लिए सम्भव था? लिच्छिवि-गण के प्रति उनका अपरिमेय प्रेम अभी भी अक्षुण्ण था। उनका विद्धेष था तो उस राजव्यवस्था से जिसने लिच्छिवि-गण को स्वधर्म-अष्ट कर दिया था। नहीं, मल्ल महाजनपद में उनका गमन किसी प्रकार भी वाञ्छनीय लहीं था।

वे, सदानीरा को पार करके, कोसल महाजनपद में जा सकते थे। किन्तु कोसल की ग्रमात्य-परिषद तो, राजा रत्नकीर्ति की चाटूक्ति करके, उनकी मैत्री प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। वह राजा रत्नकीर्ति के ग्रपराधी को प्रथय नहीं देती। कोसल मे, एक प्रकार से, उनका प्रवेश ही निपिद्ध था।

श्रथता वे, मध्यमण्डल को पार करके, प्रतीची के स्राग्रण्य महाजन-पद, प्रवन्ति, में जा सकते थे। अंग्रुत्तराप से पुण्ड़। पुण्ड़ से सुद्धा। सुद्धा से कलिंग। किंना से दक्षिणापथ का महारण्य उत्तीर्ण करके विदर्भ। और विदर्भ में श्रवन्ति। श्रवन्ति में उनका स्वागत सम्भव था। श्रवन्ति भी मगध -का द्यांचु देश था। श्रवन्तिराज भी, श्रजातशत्रु के विश्व, मण्डल-प्रोत्साहन करने के लिए प्रयत्तवान थे। उज्जियानी से श्राने वाले श्रनेक सार्थवाह, श्रजातशत्रु के विरोधी पाटलिग्राम के दुर्गपाल से परिचित थे।

किन्तु उनका मन कहने लगा कि अवन्ति के तन्त्र में किसी मूलतत्त्व का सभाव है। अन्यथा, इतना अपार सैन्यवल्लेकर भी, वह राष्ट्र मगप्त के समान तुच्छ शक्ति से, पद-पद पर, पराभूत न होता। अवन्ति के देखते-देखते, अजातशत्र ने अवन्ति के पोष्यपुत्र, भगसंघ, का विनाश करके भर्ग जनपद को अपने साम्राज्य में समाविष्ट कर लिया था। अब अवन्ति का एक अन्य मित्र, बत्स राष्ट्र, अजातशत्र द्वारा आकान्त था और प्राची तथा मध्यमण्डल में किसी को यह आशा नहीं थी कि अवन्ति समय पर बत्स की सहायता करेगा। बैशाली में आने वाले अवन्ति के सार्धनाह अवन्ति के मित्रराष्ट्रों की निन्दा और अवन्ति के शत्रुराष्ट्रों की स्तृति करते-करते नहीं अधाते थे।

इसके ग्रितिरक्त, ग्रवन्ति के सम्बन्ध में एक श्रन्य बात का स्मरंग करके वे सिह्र उठे। उन्होंने सुना था कि ग्रवन्ति में केवल सत्ता गौर बैभव का ही ग्रावर किया जाता है। ग्रवन्ति का शासकवर्ग थिव्वास शौर निष्ठा का ग्रावर करना नहीं जानता था। ग्रवन्ति के सार्थनाह-समूह का व्यवहार उन्होंने, वैशाली में, ग्रपनी ग्राँखों से देखा था। सार्थ-बाह भी केवल सत्ता ग्रौर वैभव पर ही मुग्ध थे। जब तक वे पाटलिग्राम के दुर्गपाल रहे तब तक ग्रवन्ति के ग्रनेक सार्थवाह उनका सत्कार करते रहे, उनसे परिचित होकर ग्राह्मतुष्टि का बोध करते रहे। किन्तु ज्यों ही वे, पदच्युत होकर, वैशाली के साधारण ग्रावास में निवास करने लगे, त्यों ही ग्रवन्ति का प्रत्येक सार्थवाह उनका नाम तक भूल गया। ग्रवन्ति के समस्त सार्थवाह, सहसा, राजा रत्नकीर्ति के ग्रनन्य भक्त बन गए थे। राजा के विद्रोही को पहिचानने तक में वे ग्रपना ग्रपमान समफते थे। वे यदि अवन्ति गए तो अपना परिचय न्या देंगे ? यही कि वे वृज्जिसंघ से आजीवन निर्वासित, वृज्जि महाजनपद में पुनर्प्रवेश के नाथ प्राग्तदण्ड से दण्डित, पाटलिग्राम के पदच्युन दुर्गपाल हैं ? तब क्या कोई अवन्तिवासी उनको भोजन के लिए भी पूछेगा ? अवन्ति में कौन मुनेगा उनकी वात ? उनका यथोचित आदर-सत्कार वहाँ कौन करेगा ?

तो फिर ? सहसा श्रनिरुद्ध ने श्रनुभव किया कि उनके शङ्ग-प्रत्यङ्ग श्रध्वश्रम से क्लान्त हैं। उनके निराश मानस का भार वहन करने में श्रसमर्थ। उनका शरीर स्वेदजल से स्नात था। तृपा से तप्त हो चना था उनका तालु-तल।

सूर्यदेव शिखरायमाग् हो रहे थे। उनके प्रखर किरग्।जान से तपकर वसन्त का वातास भी अनिरुद्ध की अर्धनग्न देह को प्रताड़ित-सा करने लगा। अनिरुद्ध ने इष्टिप्रसारित करके इतस्ततः देखा। फिर व दुनपद मे अग्रसर होने लगे। सामने की छोर महापथ का ग्राभास था।

कुछ दूर जा कर, श्रिनिरुद्ध ने महापथ ही नहीं पाया, श्रिप्तु, महा-पथ के उस पार, एक स्वच्छ जलाशय भी। जलागय के समीप एक जीर्एाशीर्एा पर्एाकुटी भी, श्रेनक दिन से परित्यक्त होकर, किसी नवागन्तुक की प्रतीक्षा में प्राएा घारएा किए खड़ी थी। श्रिनिरुद्ध ने, स्नान करके, जलपान किया। तदनन्तर, पर्णकुटी के अपेक्षाकृत परिष्कृत प्रान्त में श्रपना उत्तरीय श्रास्तीर्ण करके उन्होंने ग्रपनी निद्राभिभूत देह लम्बाय-मान कर दी। स्वर्ग का-सा सुख था उस विश्राम की वेला में।

किन्तु ध्रनिरुद्ध के भाग्य में उस समय विश्राम नहीं बदा था।
महापथ पर दक्षिण दिशा की भ्रोर से प्रधावमान तुरगपदचाप मुनकर
उनके चिर-श्रम्यस्त कान सावधान हो गए। श्रन्तर में एक म्राशा का
संचार हुग्रा। सम्भवतः कुछ भ्रद्यारोही सार्थवाह महापथ से जा रहे थे।
उनसे भोजन प्राप्त करने की म्राशा में, भ्रनिरुद्ध तुरन्त ही उत्थान करके
महापथ की म्रोर चल पड़े।

तुरगपदध्वित निकट ग्राने लगी । कुछ क्षरा उपरान्त, पथप्रान्त पर धूलि का धवल बलाहक उठाते हुए कतिपय ग्रव्वारोही उनके दृष्टिपथ पर ग्राविर्भूत हुए । प्लुतगति से प्रधावमान ग्रव्वारोही ।

सप्त०--- २३

ग्रनिरुद्ध का गन कहने लगा कि वे ग्रश्वारोही रुकेंगे नहीं। वे किसी ग्रन्यावय्यक कार्यवश उत्तर दिशा की ग्रीर जाते हुए प्रतीत होते थे। निराग-से होकर वे धूलिधूमरित होने से बचने के लिए महापथ का तट न्याग कर पर्णाक्टी की ग्रीर प्रत्यावर्तन करने लगे।

किन्तु, दूसरे ही क्षरा, महागय निस्तब्ब हो गया। श्रीर एक सर-सराना हुया बर, श्रनिरुद्ध से अनितदूर एक वृक्ष को बिद्ध कर गया। उनको यह समभने मे बिलम्ब नहीं हुग्रा कि वारा उनको ही लक्ष्य करके मुक्तिचन हुग्रा है। हठात् इस श्रावाङ्का से उनका श्रन्तर श्राप्लावित हो चला कि वे श्रव्वारोही उनकी हत्या करने श्राए हैं। वे तुरन्त ही एक सधन वनकुञ्ज में निरोहिन हो गए। साथ ही, श्रनेक वारा वायुमण्डल को विधुन्दिन करने हुए उम श्रोर से निकल गए।

श्रानिरुद्ध ने श्रापने निभृत स्थान से देखा कि पाँच श्रव्वारोही, इतस्ततः हिप्टिपात करने हुए, महावन के उसी प्रान्त की श्रोर श्रा रहे हैं। उनकी विष्मूपा देखते ही श्रानिरुद्ध ने पहिचान लिया कि वे मागध सैनिक है। श्रानिरुद्ध की प्रत्युत्पन्नमित ने एक क्षरण में अनुमान कर लिया कि मागध सैनिक उन्हीं का श्रनुसन्धान करते हुए उस श्रोर श्राए हैं श्रीर उनके प्राण् श्रापन्न हैं।

श्रनिरुद्ध के पास किसी प्रकार के शस्त्रास्त्र नहीं थे। उनका उत्तरीय पर्ग्कुटी में रह जाने के कारगा, कटितट से ऊपर उनकी देह भी सर्वधा श्रनावृत थी। श्रसि-प्रहार से श्राहत एक स्कन्ध श्रभी-भी कसक रहा था। ऐसी ग्रवस्था में वे पलायन करके ही श्रपना परित्रागा कर सकते थे।

एक क्षमा के लिए किंकर्त्तच्य-विमृद्ध हो गए अनिरुद्ध । प्रामों का मोह परामर्ग दे रहा था कि इसी पल पलायन करो । दूसरी ग्रोर, ग्लानि-गर्मित ग्रामान ग्राकोण करने लगा कि प्रामाों का परित्रामा करके क्या होगा ? अब उनके प्रामाधारमा का प्रयोजन ही क्या रह गया था ? संसार की दृष्टि में ? उनकी ग्रामा हिष्ट में ?

ग्रव्यारोही, निकुंज के निकट ग्राकर, धरा पर शायित ग्रपने निष्फल शरममूह का श्रवलोकन करने लगे। प्रत्येक सैनिक का शरीर लौहकवच से कसा हुग्रा था। प्रत्येक के शिर पर शिरस्त्रागा । हाथों में शरासन। पृष्ठ पर तूर्गीर । कटिसूत्र से ग्रालम्बित श्रसियिष्ट । ग्रश्त्र की ग्रीवा-ग्रन्थि पर निबद्ध खेटक । नेत्रों में विकट तिद्धेप की विह्निज्वाल । जैसे कोई ब्याध वृन्द ग्रपने ग्राक्षेट की खोज कर रहा हो ।

ग्रिनिरुद्ध की शिराओं में स्नावमान लिच्छिव रक्त उत्पात करने लगा। परिचमहश भुजदण्डह्य का परिपुष्ट स्नायुमण्डल स्फूर्त होने लगा। तव, भुधित हर्यक्ष के समान उत्पतन करके, उन्होंने अपने समीप भ्राए हुए एक मागध श्रश्वारोही को धराशायी कर दिया। श्रीर दूसरे श्रश्वारोही भ्रपने सहचर की सहायता करें उसके पूर्व ही वे, सैनिक का धनुष श्रीर तूस्पीर श्रपने श्रधिकार में करके, महावन में प्रवेश कर गए। वृज्जिसंघ के लक्ष्यवेधी धनुर्धर, किसी निभृत स्थान का आश्रय लेकर, शत्रुदल का शिरच्छेद करने के लिए लालायित थे।

किन्तु महावन की ओर से भी कितपय मागध अश्वारोही आ रहे
भेथे। अनिरुद्ध यह अनुमान नहीं लगा सके कि उस थीर और कितने सैनिक
है। उस थीर जाने से उनके प्राण पुनरेण यापन्न हो सकने थे। अतएव,
वे प्रत्यावर्तन करके, महापथ की थोर भागे। महापथ के दूसरी थोर के
महावन में शरण लेने के लिए।

दक्षिणा एवं पूर्व की श्रोर से, उनको लक्ष्य करके, वाणवर्षण हो रहा था। किन्तु मगद्य के धनुर्धर उनके समान लक्ष्यवेधी नहीं थे। ग्रानि-रुद्ध श्रनाहत रह ही महापथ को प्राप्त करने लगे। किसी श्रन्य अर्वारोही का साहस नहीं हुशा कि अपना श्रद्य अग्रसर करके उनके समीप जाए।

तव, श्रकस्मात् ही, उत्तर दिशा से आते हुए एक रथ के अवधोप ने महावन की नीरवता को भज्ज कर दिया। श्रनिरुद्ध आशिक्किन-में होकर जैस श्रोर देखने लगे। श्रीर इसके पूर्व कि वे शतु-मित्र का निश्चय करते, एक चिरपरिचित किन्तु फिर भी चिरनूतन नारी कण्ठ के निनाद ने उनके कर्ण्कुहर कुसुमित कर दिए। रथ पर आरूढ़ वत्सला कह रही थीं: "मैं श्रा गई हूँ, दुर्गपाल! मैं श्रा गई हूँ।"

श्रनिरुद्ध स्तम्भित रह गए । किन्तु दूसरे क्षरण आतिङ्कित भी । बत्सला ने अपने प्रारा भी आपन्न कर लिये थे ।

वत्सला का रथ अनिरुद्ध के समीप श्राया । सर्वाङ्गसम्पूर्ण सानाह्य

रथ था। ग्रनिरुद्ध उस पर ग्रारूढ़ हो गए। तव बत्सला ने, प्रश्वद्वय के पृष्ठ पर प्रतीद का प्रचण्ड प्रहार करके, रथ को दक्षिण दिशा की ग्रोर उद्दीयमान कर दिया।

अनिरुद्ध ने कहा: "उस भीर नहीं, राजकुमारि ! उस भीर शत्रु का सैन्य समवेत है।"

भित्सला ने उनकी और देखे विना और रथ के वेग में वृद्धि करते हुए उत्तर दिया : "भय नहीं, दुर्गपाल ! मैं आपके प्राणों का त्राण करने आई हूँ, हनन करने नहीं । आप, अविलम्ब ह्ये, वारवाण तथा शिरस्त्राण धारण कीजिए।"

रथ प्रधावमान रहा। अनिरुद्ध रथाङ्ग पर निविष्ट वारवास इत्यादि धारस करने लगे। शस्त्रास्त्र-सिज्जित होकर वे बोले: "राजकुमारि! मै प्रस्तुत हूँ।"

वत्सला ने, मुख परावृत्त करके, एक बार उत्तर दिशाकी ग्रोर हिट-पात किया। शत्रु का सैन्य उनका ग्रनुसरण नहीं कर रहा था। वत्सला ने ग्रनुमान कर लिया कि दक्षिण को ग्रोर, ग्रनतिदूर, ग्रवशिष्ट शत्रुसैन्य संख्ढ़ है। ग्रन्थया प्रथम सैन्यदल ग्रवस्य ही उनका ग्रनुसरण करता।

तव, वत्सला ने श्रपना रथ रोक लिया। फिर वे, रिष्मप्रश्वह को श्रीर बढ़ाती हुई बोलीं: दुर्गपाल! श्राप सारथ्य अम्पन्न की जिए। शत्रु के साथ शस्त्रसम्पात मैं करूँगी।"

त्रनिरुद्ध ने विरोध किया। वे बोले : "यह क्या परिहास है, राज-कुमारि ! मेरे उपस्थित रहते श्राप.....

''मैं जानती हूँ कि श्राप पुरुष है, श्रोर मैं ग्रवला नारी। किन्तु मैं लिच्छिव नारी हूँ, दुर्गपाल! श्रीर श्राप भ्राहत पुरुष। क्षतविक्षत स्कन्थ लेकर श्राप क्या युद्ध करेंगे?''

श्रितिरुद्ध ने यत्सला का श्रापादमस्तक श्रवलोकन किया । सुभट-सुलभ समर-सज्जा से श्रीसम्पन्न वत्सला की वह महिमामयी मूर्ति उनके लिए सर्वथा नवीन थी । वे मुग्ध होकर उस मूर्ति को निनिमेष नेत्रों से निहा-रते रहे ।

बत्सला ने, अपने ललाटतट पर प्रादुर्भूत स्वेदजल को पोंछते हुए,

कहा : "मुफ्तको देखने का बहुत समय मिलेगा, दुर्गपाल ! इस समय ग्राप करसीय कर्म कीजिए ।"

ग्रनिरुद्ध ने पुनः बाधा उपस्थित की । वे कहने लगे : "किन्तु, राज-- कुमारि...

"आप महारथी हैं, दुर्गपाल ! किन्तु अद्वितीय सारिथ भी । श्राप ही सन्मुख समवेत शत्रुमैन्य का संतरण करने में समर्थ हैं। मेरा साहस नहीं होता। दक्षिण दिशा में हमारा पथ अवरुद्ध है। हमें उत्तर की श्रोर प्रत्यावर्तन करना होगा।"

ग्रनिरुद्ध ने रिश्म-प्रग्रह ग्रह्ण किया। ग्रीर वत्सला ने श्रपने रारासन पर शरसन्धान। फिर वे, हँसकर, बोलीं: "ग्रव मेरी संरक्षा का भार ग्राप पर है, दुर्गपाल! ग्राप रथसंचालन के चानुर्यवैवित्र्य द्वारा शृत्रु का वागावर्षण विफल की जिए। किन्तु मेरा एक वासा भी विफल जाए तो कहिएगा कि मैंने लिच्छवि माता का स्तन्यपान नहीं किया।"

श्रतिरुद्ध ने, एक वार उत्तर दिशा की श्रोर देखकर, शत्रुसैन्य के व्यूह का विधान समभ लिया। फिर उनका हुँकार मुनकर श्रश्वद्धय वायु-वेग से उड़ चला। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनका पूर्व-परि-चित मागध अश्वारोही-दल पथ-प्रान्त को श्रवरुद्ध करके खडा है।

विपक्षी का रथ अपने समीप आते देखकर मागध सैनिकों ने भी अपने अदव दक्षिए। दिशा की ओर प्रधावमान किए। विकट संघर्ष समु-पस्थित था। मानो मागध कटक के कराल कल्लोल से, एक क्षग्ग कीज़ा करके, श्रनिरुद्ध की रथतरएी चूर्ण हो जाएगी। आकागपथ उभयपक्ष के विपुल वारावर्षण से आच्छादित हो चला। वत्सला, श्रविराम वारा-, मुञ्चन करती हुई, एकाकी ही, श्रनेक मागध सैनिकों के साथ समर-रत थीं।

किन्तु रथ तथा मागध-सैन्य का संघर्ष नहीं हुआ। शत्रुदल अभी वियत् दूर था कि अनिरुद्ध द्वारा संचालित रथ, अकस्मात् ही, पथ-प्रान्त पर अचल हो गया। और शत्रु का तुरग-समवाय, अपने प्रवृद्ध वेग के वशीभूत होकर, रथ के पार्श्व-द्वय से दक्षिण दिशा की और निकल गया। वत्सला ने जयघोष किया: "पाटलिग्राम का दुर्गपाल दुर्वपरिगीय है!" मगथ के हनप्रभ योद्धा जब तक ग्राप्ते ग्रस्य परावृत्त कर पाए तक्ष तक ग्रानिरुद्ध का रथ, मरुकान्तार के भंभावात के समान, दूर निकल गया। ग्रानिरुद्ध, रथ के पुरोभाग में, उत्तराभिमुख ग्रवरूढ़ थे। वत्सला, रथ के परवातभाग में, दक्षिणाभिमुख। कुछ दूर जाकर ग्रानिरुद्ध ने कहा: "राजकुमारि! ग्रव ग्राप रथ का सारथ्य कीजिए। मागथ सैन्य हमारा ग्रमुधावन कर रहा है। प्राग्याविसर्जन किए विना विमुख नहीं होगा।"

शत्रुपक्ष के दो अश्वारोहियों का, अपने लक्ष्यवेधी शरसम्पात द्वारा शिरच्छेद करनी हुई, वन्सला बोलीं: "आप अनेक वार, अनेक शत्रुग्ग्ग के प्राग्ग लेकर प्रभूत पुण्यार्जन कर चुके हैं, दुर्ग्पाल ! पुञ्जीभूत पुण्य के प्रभु आप इस दरिद्र को भी किंचिन पुण्यार्जन करने दीजिए।"

"यह घोरकर्म पुरुष के द्वारा करग्गीय होते हैं। नारी के द्वारा कर-गीय नहीं, राजकुमारि!"

श्रन्य तीन मागधों के मस्तक विद्व करती हुई वत्सला ने कहा: "किन्तु में तो लिच्छिव नारी हूँ ! लिच्छिव पुरुषों का पतन होने पर यह घोरकर्म भी लिच्छिव ललना को करना होगा।"

श्रनिरुद्ध ने कहा : ''वह समय श्रभी-भी दूर है, राजकुमारि ! तब तक...

कतिपय और मागधों को धराशायी करती हुई वत्सला, हँस कर, बोनीं: "तब तक लिच्छिव पुरुष सारथ्य सीख ले। लिच्छिव नारी नर-मेथ की साधना करेगी।"

वत्सला के दुनिवार वाग्यवर्ण से विद्व होकर मागधों के मस्तक भूविलुण्ठित हो रहे थे। तब एक मागध वाग्य ने भी लक्ष्यवेध करने में साफल्यलाभ किया। वत्सला के वाम हस्त का बलयबन्ध विद्व हो गया। उनके हस्त से स्खलित शिरासन रथान्त्र में गिर पड़ा। और उनके मुख से निर्गत हुआ ब्यथा का एक सूक्ष्म-सा सीत्कार। किन्तु फिर भी वे, पेटकहस्ता होकर, शत्रु के प्रहार को परास्त करती रहीं।

श्रनिरुद्ध ने, मुख परावृत्त करके, वत्सला की ग्रोर देखा। वे एक पल में गरिस्थिति से परिचित हो गए। रिक्मिप्रग्रह के ईपत् प्रकर्ष से रथ पुनरेगा संस्थित हो गया। मागध सैनिक, पुनरेगा रथ का श्रतिकमण करके, उत्तर दिशा की श्रोर निकल गये। श्रौर वे श्रव्य परावृत्त करके दक्षिणाभिमृख हुए तब तक श्रनिरुद्ध ने श्रपने पदनल पर पड़ा शरासन समुद्यत कर लिया।

अतिकद्ध ने, बत्सला के पृष्ठ पर बंधे तूग्गीर से बागा निकाल कर, रारसन्धान किया तो शत्रुपक्ष की ओर से आते हुए शर-समृह की देख कर बत्सला विकल वाग्गी में बोलीं: "दुर्गपाल! अपने प्राग्गों का परि-त्राग् कीजिए।"

यनिरुद्ध सहसा रथ के गर्भ में उपासीन हो गए। फिर व, बत्सला का हस्त प्रकापित करके, उनको भी उपाबिष्ट करते हुए हँस कर कहने लगे: "मुभे किन्तु मागध प्राग्गों का हरण करना है, राजकुमारि!"

शत्रु का वार विफल होते ही भ्रतिरुद्ध ने श्रपना वाग्ग्-विमाचन-वैचित्र्य विकसित किया। वत्मला अपने तूग्गीर में से वाग्ग निकाल कर उनको दे रही थीं। और उनके प्रत्येक शरसन्धान के साथ, मागध मन्त्रक , कवन्थ में कटकर भूतल पर शायित हो रहे थे। देखते-देखने, ग्रानिरुद्ध ने ग्रविशिष्ट मागध श्रद्भवारोहियों का विनाश कर दिया। महापथ भ्रव शत्रुविहीन था। श्रमशान-सा नीरव भी।

यनिरुद्ध यपने अधोवस्त्र का आंचल फाड़ कर वत्सला के व्रग पर बाँधने लगे तो वत्सला बोलीं: "उम वस्त्र का आवेष्टन नहीं, दूर्गपाल!"

ग्रनिरुद्ध ने प्रश्न किया : "किन्तु ग्रन्य वस्त्र ग्रव कहाँ है, राज-

''म्रावेप्टन भी है स्रौर स्रौपिंध भी। किन्तु उनका प्रयोग स्रभी प्रयोजनीय नहीं।''

"तव क्या ग्राप व्रण्विदीर्ण मिण्डन्थ लेकर ही वैशाली लौटेंगी?"
"वैशाली लौटने में ग्रभी विलम्ब है। ग्राप मेरे साथ ग्राइए।"

वत्सला रथ से अवरोहण करके शत्रु के शवसमूह की ओर चल पड़ीं। अनिरुद्ध ने उनका अनुसरण किया। एक शव के समीप जाकर यत्सला रुकीं और अपने किटबन्ध में आलिम्बित असियिष्ट अनिरुद्ध को देती हुईं बोलीं: "कृपाण से इसका कवच काट डालिए, दुर्गपाल! इसने कौशेय का कञ्चुक धारण किया है। इसी वस्त्र के आवेष्टन से मिण्डन्ध वॉर्धनी।"

प्रतिगद्धे अवाक् रह गए। बत्सला ने इस प्रकार की नृशंसता की प्राचा उन्हें नहीं थीं। वे किकर्त्तं व्य-विमृद्ध खड़े रहे। बत्सला ने पूछा: "प्राप क्या मोन रहे है, दुर्भवाल! कृपाण से कर्णीय कर्म की जिए ना।"

मनिन्द ने कहा: "राजकुमारि! शतु की मृत देह की दुर्गति ज्ञाप मुफ्तने क्यो करवा रही हे? मैंने, म्राजीवन, जीवित शतु से ही युद्ध किया है। मृत शत्रु के सब का रक्ष्ये कभी नहीं किया।"

"इस दस्युदल को अपना शत्रु कह कर आ। इनकी मानबृद्धि कर रहे है।"

''मोच तो मैं भी यही रहा हैं कि ये मागध सैनिक मेरी खोज में इस प्रोर ग्राए तो कैंमे ? इनको मेरे इस ग्रोर ग्राने का समाचार किसने दिया ? ग्रनी कत ही तो मेरा निर्वासन हुग्रा था। ग्रौर ग्राज मध्याह्न के समय इनने मागव मैंनिक, मेरी गनिविधि से विज्ञ होकर, ग्रकस्मात् मेरे उत्तर ग्राकमण करने ग्रा गए।"

वन्मला ने जनिकद्ध के प्रवन का उत्तर नहीं दिया। श्रनिकद्ध के हाथ में कृपाण लेकर उन्होंने मृत मागध का कवच काट डाला। फिर वे, उसके कञ्चुकस्थ कोप की श्रोर सकेत करती हुई, बोलीं: "इस कोष का पन्वे-पण कीजिए, दुर्गपाल!"

ग्रनिरुद्ध ने, अवनत होकर, कोप में हस्तप्रसार कर दिया। दूसरे क्षण ने एक जामनपत्र अपने हाथ में नेकर अवलोकन कर रहे थे।

वत्मला ने पूछा: "किमका शामनपत्र है ?"

ग्रनिरुद्ध ने उत्तर दिया: "वर्षकार ब्राह्मगा की मुद्रा से प्रकित है।" वत्मला, तुरन्त ही, बासनपत्र को ग्रपने हाथ में लेकर ग्रवलोकन करने लगीं। प्रनिरुद्ध ने पूछा: "क्या लिखा है, राजकुमारि!"

वत्मला ने उत्तर दिया: "आपके नौकावरोहरण का समय एवं स्थान । साथ ही इस भूभाग का जिजद वर्णन । मागध को आदेश दिया गया है कि आपके प्राग लेकर आपके दाव को धरा के गहन गर्भ में निगृद कर दिया जाए।"

"मागध कौन है ?"

"पाटलिग्राम का दुर्गपाल।"

य्यतिरुद्ध ने, यवसन्त होकर, वत्सला के वाक्य की पुनरावृत्ति की: ''वाटलिग्राम का दुर्गपाल !!"

बत्सला वोलीं: "हाँ, पाटलिग्राम का मागध दुर्गगल। जिस समय ग्रापको रथारूढ़ करके वैशाली से निर्वासित किया जा रहा था, उसी समय मागध सैन्य पाटलिग्राम के दुर्ग-द्वय में प्रवेश कर रहा था।"

"किन्तु वैशाली में सन्तिपात-भेरी का शब्द तो मेंने नहीं सुना।"

"शब्द होता तो आप सुनते। मागध आक्रमण का समाचार लेकर वैशाली की श्रोर आने वाला लिच्छित सुभट मार्ग में ही मार डाला गया। भागीरथी के इस पार। वृज्जिसंघ की भूमि पर। अन्ततः, अर्थरािव के समय समाचार मिला तो दुर्गद्वय का पतन हो चुका था।"

"ग्रौर पाटलिग्राम का लिच्छिव सैन्य क्या हुग्रा ?"

"नौकारोहण द्वारा पलायन की स्पर्धा में कई शत लिच्छिवि जाह्नवी की जलधार में निमन्न हो गए। कई शत लिच्छिवि पाटलिग्राम के पश्चिमवर्ती विपिन में विकीर्ण हो गए। शत्नु से युद्ध करके एक भी लिच्छिव ने वीर-गति प्राप्त नहीं की।"

श्रनिरुद्ध मीन हो गए। उनको श्रपने साथ लेकर, वत्सला ने पुनः, रथारोहगा किया। तब श्रीपिध-मञ्जूषा से श्रावेप्टन निकाल कर, श्रनि-रुद्ध ने कहा:

"ग्रपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए, राजकुमारि !"

वत्सला श्रनिरुद्ध की श्रोर देखकर हँसने लगीं। फिर वे बोलीं: "वह दिन अभी दूर है, दुर्गपाल! आपने अभी तक, राजगृह के दुर्ग पर, वृज्जि-\_,संघ का विजयध्वज उत्तोलित नहीं किया।"

श्रितिरुद्ध ने, ब्रीड़ार्भिभूत होकर, अपना शिर श्रवनत कर लिया। वत्सला ने कहा: "दुर्गपाल! स्मरण की जिए कि पाटलिग्राम में उस दिन मैंने आपको क्या वचन दिया था। वत्सला का पाणिग्रहण करने के पूर्व आपको वत्सला के प्रण को पूरा करना होगा।"

श्रनिरुद्ध ने उत्तर नहीं दिया । वे मौनभाव से, रथाग्र पर उपासीन होकर, रथ चलाने लगे । बत्सला ने ग्रपना मग्गिबन्ध भ्रावेष्टित करते-करते पूछा : ''क्या सोच रहे हैं, दुर्गगाल !''

श्रानिस्द्ध ने उत्तर दिया: "यही कि पाटलिग्राम के मागव हुर्ग का धर्पण करते समय मैंने क्या-त्रया कल्पनाएँ की थीं। उस युद्ध में वीरगति-प्राप्त लिच्छिव सुभटों की श्रात्माएँ श्राज सुक्ते शाप दे रही हैं, राज- ' कुमारि!"

"ग्रापने क्या पाप किया है?"

"मैंने, प्रागा धारए। करते हुए भी, लिच्छिव-गरा को स्वधर्म-अब्द होने दिया। मैंने वैशाली में प्रतिदिन प्रवृद्ध पापाचार का विरोध नहीं किया। मैंने वृज्जिसंघ को पाप के गर्त में गिरकर गहित होने दिया।"

"िकन्तु श्राप कर ही क्या सकते थे, दुर्गपाल ! वृष्जिसंघ के संस्था-गार में समवेत समस्त वृष्जिवृद्धों ने जिस कौकृत्य-कलाप को प्रश्रय दिया उसका विरोध श्राप एकाकी किस प्रकार करते ?"

"मैं बहुत कुछ कर सकता था, राजकुमारि ! बहुत कुछ कर सकता अ था। मैं उस ग्रधमेरत ग्रनार्थ, रत्नकीति, का वध कर सकता था। मैं उम प्रचली पूलोमजा के प्राणा ले सकता था।"

"ग्राप ग्रीर क्या-क्या वीरोचित कृत्य कर सकते थे?"

वत्सला के स्वर में व्यङ्ग था। भत्संना भी। किन्तु श्रतिरुद्ध ने उनकी उपेक्षा कर दी। वे तिक्त स्वर में बोले: "मैं श्रापके समान लिच्छवि-परम्परा का परम उपासक नहीं हूँ, राजकुमारि! किसी दिन भी नहीं था। वह परम्परा कभी की जराजीएँ हो चुकी। उसकी रक्षा करते हुए वृज्जिसंघ की रक्षा सम्भव नहीं।"

वत्सला ने कहा: "जिस वृज्जिसंघ में से लिच्छवि-परम्परा लुष्त हो गई उसको वृज्जिसंघ कहेगा ही कौन?"

"वृज्जिसंघ न रहे, वृज्जि महाजनपद का स्वातन्त्र्य तो रह जाएगा। एक समय इस महाजनपद में मिथिला का वंशानुगत राज्य था। काल के प्रवाह में, वह राजवंश इस महाजनपद की सुरक्षा करने के योग्य नहीं रहा। उस राजवंश का ध्वंस करके लिच्छिवि-गण् ने वैशाली में गण्राज्य की स्थापना की। महाजनपद के स्वातन्त्र्य का त्राग् हुया। प्रजा के सुख- सामृघ्य मे श्रभिवृद्धि हुई। उस दिन मिथिला का वह विगत-सामर्थ्य राज-वंग भी कह सकता था कि, वंशानुगत परम्परा का प्रत्याख्यान करके, लिच्छिब-गए। वृज्जि महाजनपद का विघ्वंस कर रहे हैं। किन्तु वह श्रभि-योग क्या सत्य होता, राजकुमारि! अथवा एक असत्य लाञ्छन मात्र?"

चत्सलाका भ्रूयुगल, सहसा, कुञ्चित हो गया। मुखमुद्रा कठोर। नव वे कर्कश वागी में बोलीं: "तो मैथिली माँ का पुत्र ग्राज मिथिला के राजवंदा का जीगोंद्धार करने के लिए लालायित है?"

प्रनिरुद्ध ने पूछा: "यदि लालायित हो भी जाऊँ तो अभद्र क्या है, राजकुमारि!"

"वैशाली के लिच्छिव क्या वेश्यापुत्र है जो अपनी दायाद के लिए इन्द्र नहीं करेंगे ?"

श्रनिरुद्ध हँसने लगे। फिर वे तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोले: "वैद्याली के लिच्छिवि! प्रथवा वारविनता की पादाङ्गुलि पर श्रवशिष्ट श्रालक्तक .का श्रवलेह करने वाले लम्गट?"

वत्सला के मुख से एक कृद्ध फूरकार निर्गत हुआ। किन्तु उन्होंने यनि-रुद्ध के श्रनगंल श्रभियोग का उत्तर नहीं दिया। एक क्षरा उपरान्त, श्रनि-रुद्ध अपने वाग्वारा से स्वय ही विद्ध होने लगे। उनकी इच्छा हुई कि वत्सला से क्षमा माँगें। किन्तु वत्सला के प्रति भी उनके मानस में विक्षोभ था। वे मौन रह कर रथ-संचालन करते रहे। वत्सला भी रथाङ्क पर मौन उपासीन थी।

कुछ दूर जाकर, अनिरुद्ध ने रथ को रोक लिया। फिर वे, वत्सला की ग्रोर देखे विना ही, बोले: "वृज्जि महाजनपद का सीमान्त ग्रव अनिन्दूर है, राजकुमारि! ग्राप ग्रपना रथ संभालिए। मैं ग्रव अपने गन्तव्य की ग्रोर जाना चाहता हूँ।"

वत्सला ने कहा: "मरा और ग्रापका गन्तव्य तो एक ही है, दुर्गपाल! मुक्तको त्याग कर ग्राप किस ग्रोर जाएँगे?"

"ग्राप तो वैशाली जाएँगी ना ?"

"हाँ। मिथिला के मार्ग से।"

"तब मैं भ्रापके साथ किस प्रकार जा सकता हूँ?"

"क्या बाघा है ?"

"मैं वृज्जि महाजनपद मे आजीवन निर्वासित हूँ।"

"एक लिच्छिविपुत्र को वृज्जि महाजनपद से निर्वासित करने का अधि-कार तो सभापति ब्रह्मा तथा देवेन्द्र शक्त को भी नहीं है, दुर्गपाल !"

"किन्तु राजा रत्नकीर्ति इस देवद्वय से भी अधिक शक्तिमान हैं, राजकुमारि!"

वत्सला ने उत्तर नहीं दिया। श्रानिख्ड रथ से श्रवरोह्ण करके बोले: "मुक्ते विदा कीजिए, राजकुमारि!"

बत्सला ने कहा: "श्रापको विदा करना होता तो मैं सारी रात रथा-रूढ़ रहकर इस निर्जन विषिन में क्यों श्राती ?"

"मेरे प्राराों की रक्षा करके आगने मुक्त पर स्रसीम अनुकम्पा की है। मैं चिरदिन तक आपका कृतज रहूँगा।"

"किन्तु मैं तो कृतज्ञता-उपार्जन करने के लिए यहाँ नहीं आई। मैं तो कैवल ऋगाशोध करने आई थी। उस दिन आपने, दो वार अपने प्राग् संकट में डाल कर, मेरी प्राग्-रक्षा की थी। आज मैं किंचित् उऋग हो गई।"

म्रनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे, एक बार वत्सला की ग्रोर दृष्टिपात करके, दक्षिए दिशा की भ्रोर चल पड़े।

वत्सला ने, रथ से अवरोह्ण करके, उनका अनुसरण किया। तब अनिरुद्ध ने, रुककर, उनकी भ्रोर देखे विना ही, उनसे पूछा: "ध्राग इस भ्रोर कहाँ जा रही हैं, राजकुमारि!"

वत्सला ने उत्तर दिया: "जहाँ मेरे दुर्गपाल जा रहे हैं।" "किन्तू.....

"श्राप ही वृज्जिभूमि का परित्याग करके चले जा रहे हैं तो मैं उस श्रोर प्रत्यावर्तन करके क्या करूँगी, दुर्गपाल ! ग्रापके श्रतिरिक्त अब वहाँ मेरा कौन है ?"

अनिरुद्ध ने मुख परावृत्त करके वत्सला की आर देखा। बत्सला के नेत्रोत्पलों पर अश्रु के नीहारकण निखर रहे थे।

तव, हठात् ही, ग्रनिरुद्ध का ग्रात्मसंयम भङ्ग हो गया । वत्सला को

ग्रपने ग्रालिङ्गन-पाश में ग्राबद्ध करते हुए, वे ग्राईकण्ठ से वोले : "राजकुमारि ! वत्सले !!"

वत्सला ने, अनिरुद्ध के वक्षस्थल में भ्रपना मुख छुपाते हुए, कहा : "दुर्गपाल !!"

ग्रौर वे दोनों, कुछ क्षरा तक मूक रह कर, प्रेमाश्रु-मोचन करते रहे। वत्सला के ग्रश्रुजल से ग्रनिरुद्ध का वक्षस्थल भीग गया। ग्रनिरुद्ध के ग्रश्रुजल से वत्सला का सीमन्त।

तब ग्रनिरुद्ध ने पूछा : "क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ, राजकुमारि !" वत्सला ने उत्तर दिया : "नहीं, दुर्गपाल ! यह सत्य है।" "स्वप्न होता तो श्रेयस्कर होता।"

"क्यों ?"

"सत्य मरण्कील होता है, मिट जाता है।"
"और स्वप्न ?"
"स्वप्न की श्रायु श्रनन्त है।"

## ग्रप्टम अंक

पयं क्रं पर उपासीन अनिरुद्ध ने, अपने अङ्क में न्यस्त-मस्तका देवी बत्सला के मसूण मूर्चज-जाल में अपनी अंगुलियाँ उलकाते हुए, उपालस्म किया: "देवि ! तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि तुम, वैशाली के दक्षिण द्वार पर उपस्थान करके, राजगृह का धर्पण करके प्रत्यागमन करने वाले लिच्छिवि विजेता के गले में बरमाल न्यस्त करोगी। किन्तु, हठात्, तुमने एक लांछित लिच्छिवि से गांधवं विवाह कर लिया।"

वामहस्त के प्रकोब्ट पर परिवेब्टित पुष्पवलय से पित का कपोल-तट स्पर्श करती हुई देवी वत्सला ने उत्तर दिया: "ग्रार्यपुत्र! गन्तव्य की ग्रोर गमन करते-करते, ग्रनेक वार पथ-परिवर्तन करना पड़ता है। राजगृह का राजन्य ग्राज वृज्जि महाजनपद की पावन पृथिवी को पद-दिलत करने के लिए प्रयत्नवान है। उसको परास्त कर सकने वाले एकमात्र पराक्रमी पुरुष को पलायन से पराङ्मुख करने का एक ही पथ रह गया था। नारी के प्रग्राय का प्रत्यक्ष बन्धन।"

"प्रत्यक्ष बन्धन क्यों ?"

"इसलिए कि अप्रत्यक्ष प्रगाय के प्रति आप सशाङ्क होने लगे थे।"
"नहीं, देवि ! मुक्तको पूर्ण विश्वास था कि किसी-न-किसी दिन मैं
तुम्हारे प्रगाय का प्रमाद अवश्य पाऊँगा।"

"ग्रापका वह विश्वास क्षीरण होने लगा था, ग्रायंपुत्र ! ग्रन्यथा ग्राप ग्रंगुत्तराप के उस जनशून्य कान्तार में मुक्तको निरालम्ब छोड़ कर चले जाने के लिए तत्पर नहीं होते।"

"वह तो मेरा मित-विभ्रम था । क्षणभंगुर संज्ञयोत्पत्ति ।" ''उसी संज्ञय ने त्रापका पुरुपार्थ क्षीसा कर दिया था । " "क्यों ?" "पुरुषार्थ प्रणय-मापेक्ष होता है। प्रणय की प्रेरणा पाए विना पुरुष निवृत्ति की ग्रोर उन्मुख होता है। प्रवृत्ति की ग्रोर नहीं।"

देवी वत्सला के कथन में सत्य का समावेश था। ग्रनिरुद्ध मौन हो गए। तव वत्सला, ग्रपने पुष्पवलय पर दृष्टि निविष्ट करके, हँसने लगीं। ग्रनिरुद्ध ने पूछा: "देवि ! तुम हँसीं क्यों?"

वत्सला ने पुष्पवलय की श्रोर मंकेत करके उत्तर दिया: "श्रापके मण्डन-माधर्य की मितव्ययता देख कर।"

"मानुल द्वारा प्रदत्त इस प्रासाद के उद्यान में कतिपय कुसुमकोरकों के ग्रतिरिक्त कुछ नहीं मिला।"

"मिथिला के मालाकार क्या मर गए?"

"उनको देने के लिए मेरे पास द्रव्य नहीं था।"

"मातामही से द्रव्य-याचना क्यों नहीं की ?"

"याचना को मैं यथोचित नहीं मानता । मैं लिच्छिव हूँ, देवि !", "नवोढा वधू के लिए भी याचना नहीं कर सकते ?"

ग्रनिरुद्ध मौन रहे । वत्सला, गात्रोन्थान करके उनके मन्मुख उपासीन होती हुई, बोलीं : "ग्रौर ग्राप कह रहे थे कि ग्राप लिच्छवि-परम्परा के परम उपासक नहीं है !"

ग्रनिरुद्ध ने कहा : "लिच्छवि-परम्परा ग्रव प्राग्गहीन है, देवि ! उसकी उपासना करके कोई उपलब्धि सम्भव नहीं।"

"यह भ्रापकी भूल है, ग्रायंपुत्र ! जब तक ग्राप प्रामा धारए। करते हैं, तब तक लिच्छवि-परम्परा भी प्राग्णवान है। जब तक भ्राप विद्यमान हैं, तब तक लिच्छवि-परम्परा भी विद्यमान है। वृज्जिमंघ की विजय भी।"

"मैं एक सम्बलहीन लिच्छिव हूँ, देवि ! मुक्त ग्रिकञ्चन के द्वारा वृज्जिसघ का कौनसा कल्याण सम्भव है ?"

"यह ग्रापके द्वारा विचारणीय विषय है। श्राप करना क्या चाहते है, श्रार्यपुत्र !"

"तुम्हारी प्रतिज्ञा की पूर्ति।"

"मेरी प्रतिज्ञा तो पूर्ण हो चुकी । मैंने जिसको पराक्रमी पुरुष माना

उमके गले में वरमाल न्यस्त कर दी। अब वह पुरुष प्रपने पराक्षन का परिचय दे।"

श्रनिरुद्ध, चिन्तित-से होकर, मौन हो गए। वत्सला ने, एक क्ष्मा उनके मुख का भाव निहार कर, पूछा: "श्रायंपुत्र ! श्राप किंकर्त्तव्य-विमूढ़ क्यों हो गए?"

श्रनिरुद्ध ने उत्तर दियाः "मैं किंकर्त्तव्य-विमूढ़ नहीं हूँ, देवि ! किन्तु मैं यह सोचता हूँ कि मैं जिसको कर्त्तव्य मानता हूँ उसको तुम, कदाचित्, कलुप कर्म कहोगी।"

"ग्रापकी कत्तं व्य-धारम्। क्या है ?"

"विदेह जनपद में वैशाली के विरुद्ध विद्रोह।"

"तदनन्तर?"

"मिथिला में जनित-संचय करके वैशाली की विजय।"

"यह तो संघभेद का मार्ग है, आर्यपुत्र ! यही तो वर्षकार आह्मण द्वारा भी अभीष्मित है। इस प्रकार तो राजगृह के राजन्य की ही उद्देश्य-अ पूर्ति होगा।"

"एक वार संघभेद किए विना वृज्जिसंघ के परित्राण का कोई मार्ग नहीं रहा।"

"किन्तु इस मार्ग पर पदार्पण करने का परामर्श मैं आपको नहीं दूंगी। यह तो मरण का मार्ग है।"

"हमारे सम्मुख एक उदाहरण भी है, देवि ! कुशीनगर के मंस्था-गार में जिस समय कदाचार होने लगा तब पावा के मल्लगण ने प्रपने स्वाधीन संस्थागार की स्थापना की थी।"

"उसके फलस्वरूप मल्ल गए। राज्य की दुर्दशा भी आप देख रहे हैं। अब वे मल्लगए। कहाँ हैं जिनका एक तरुए। योद्धा, एकाकी ही, अमस्य लिच्छिव योद्धाओं की अवहेलना करके, अपनी प्रिया को वैशाली की अभिषेक-पुष्करिए। में स्नान करा ले गया। मल्ल गए। राज्य आज सामर्थ्वहीन है। कोसल की कृपा का दीन-हीन भिक्षुक।"

"पावा के मल्लगण यदि, कुशीनगर पर ब्राक्रमण करके, पुनरेख समवेत गणराज्य की स्थापना करते तो मल्लगण ब्रपनी पुरातन प्रतिप्ठा का पुनरोद्धार कर सकते थे।"

"यही क्या निश्चित था कि विजय पावा के मल्लगग्ग की ही होती ? उनकी पराजय भी सम्भव थी।"

, ''कुद्यीनगर के कुकर्मरत मल्लगग्ग पावा के मल्लग<mark>ग्ग को प</mark>रास्त नहीं कर सकते थे।''

"कर सकते थे, आर्यपुत्र ! कुशीनगर में कोसल के संन्य का स्वागत करके।"

"कोसल क्यों उनकी सहायता करने जाता ?"

"कोसल कुशीनगर की सहायता के लिए नहीं, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये ही कुशीनगर जाता। कुशीनगर के दुर्ग में प्रविष्ट कोसल की मेना को वहाँ से निकालता कौन ?"

"किन्तु वृष्ण्जिसंघ के लिए यह उपमा मर्वथा समुचित नहीं, देवि ! वैशाली में तो किसी परराज्य की वाहिनी प्रवेश नहीं कर सकती।"

"क्यों नहीं, स्रार्यपुत्र ! मगध की वाहिनी स्रब वैशाली से बहुत दूर नहीं रही । वह, भागीरथी के उस पार, पाटलिग्राम में प्रस्तुत है।"

"तो क्या वैशाली का लिच्छिविवंश इतना पितन हो गया कि विदेह के विरुद्ध मगध की सहायता ग्रहण करेगा ?"

"समस्त लिच्छिवि-वंश पितत न हुग्रा हो तो भी, वैशाली में वह लिच्छिवि-कुल-कल ङ्क रत्नकीर्ति तो विद्यमान है। उसको मगध का भ्रावा-हन करने से कौन रोक लेगा ? विदेह की सेना वैशाली के दुर्ग तक पहुँ-वेगी उसके पूर्व ही दुर्ग का दक्षिण द्वार मागध सेना के लिए श्रपावृत हो जाएगा।"

"वैशाली में चेप्टा होनी चाहिए कि रत्नकीर्ति वैसा न कर पाए।" "यदि वैसी चेप्टा सफल हो सके नो विदेहभूमि में विद्रोह करने की श्रावश्यकता नहीं रह जाएगी।"

वत्सला का तर्क अकाट्य था। किन्तु अनिरुद्ध की शंका का समाधान नहीं हुआ। वे बोले: "केवल वैशाली के गूढ़-संगठन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, देवि! एक बार वह प्रयन्न करके हम असफल रह चुके हैं।"

सप्त०--२४

''ग्रापके दुराग्रह के कारगा ।'' ''तो क्या मैं पुलोमजा के पापाचार को प्रश्रय देता ?''

"पापाचार क्यों ? ग्राप उसका पारिएग्रहरए कर सकते थे।"

श्रितिरुद्ध हँसने लगे। यह वही पुराना प्रस्ताव था जिसको लेकर वे एक वार वन्मला के साथ विवाद कर चुके थे। विवाद से दूर रहने की इच्छा करते हुए वे बोले: "देवि! यदि मैं पुलोमजा का पािश्रह्स। कर लेता तो तुम किस के गले में वरमाल डालतीं?"

वत्सला ने कहा : "मैं इस जन्म में कुमारी ही रह जाती । मैं तपस्या करती कि भ्रागामी जन्म में भ्रापका वरण कहें।"

"विवशता नो तपस्या नहीं होती, देवि।"

"विवशता ही सही, आर्यपुत्र ! मेरी वैगाली तो बच जाती । मेरा वृज्जिसंघ तो ध्वंस की ओर धावमान नहीं होता ।"

वत्सला के नयन आर्द्र हो गए। वाग्गी विह्नल। मानो वैशाली की दुर्दशा पर ध्यान आविष्ट होते ही उनका हृदय विदीर्ग हो जाएगा।

यनिरुद्ध का अन्तर कहने लगा कि उनके समक्ष उपासीन नारी के रूप में वस्तुतः, वृष्ण्जिसंघ की पूज्य प्रवेग्गी-पुस्तक के प्रग्रेताश्रों की श्रमूर्त श्रातमा मूर्त होकर अवतरित हुई है। प्रवेग्गी-पुस्तक में समष्टि की कल्याग्यकामना के लिए व्यप्टि के मुख का सर्वोत्सर्ग विहित था। प्रवेग्गी-पुस्तक का वह विधान, एक क्षग् भी विस्मृत न कर पाने के कारण ही, वत्सला सत्यद्यः लिच्छविदुहिता थी। अन्यथा लिच्छवि-कल्या-मुलभ कमनीय कलेवर तो पुलोमजा ने भी पाया था। पुलोमजा की शिराश्रों में भी लिच्छवि-रक्त प्रवाहित था। पुलोमजा की देह भी वृष्ण्जिभूमि के अन्नजल से ही पुष्ट हुई थी।

ग्रनिरुद्ध ने, श्रनस्मात् ही, लिच्छिव-गरम्परा का गुह्म तत्त्व हृदय-ङ्गम कर लिया है। वह परम्परा विविध विधिनिषेध की विराट वर्णमाला नहीं थी। मंस्थागार के प्रस्तर एवं पाषागा भी नहीं। लिच्छिव परिषद में परामर्श करते हुए वृज्जिवृद्धों का सजग समुदाय भी नहीं। पूज्य प्रवेगी-पुस्तक द्वारा प्रदत्त मूलमन्त्र विस्मृत हो जाने पर न समष्टि की सुरक्षा सम्भव थी, न व्यष्टि की। लिच्छिव-वंश की लक्ष्मी को पाकर अनिरुद्ध ग्राज घन्य हो गए थे।

ग्राज तक वे वत्सला को एक अनुपम ग्रुग्य-सम्पदा-सम्पन्न रमग्गी-रत्न

मान कर ही उनका प्रग्य-प्रसाद पाने की स्पृहा करते ग्राए थे। ग्राज,

ग्रकस्मात, वत्सला उनके लिए एक ललाम ललना मात्र नहीं रही। ग्राज

उन्होंने लिच्छिव-वंश की कुलदेवी का कलुषिवहीन दिव्यवपृ घारग्य कर

लिया। ग्रानिरुद्ध का श्रन्तर ग्राग्रह करने लगा कि देवी के चरगों में ग्रपना

मस्तक न्यस्त कर दें।

श्रीर वत्सला के विविध रूप, सहसा, लिच्छिव-वंश की कुलदेवी के ही विविध रूप बन गए। वैशाली के राजप्रासाद में वृष्जिसंघ की राज-कुमारी का रूप धारए करके वास करने वाली कुलदेवी। पाटलिग्राम के मागध दुर्ग में कुशीलव-कन्या का कदर्य वेश धारए करके नर्तन करने वाली मायामयी देवी। श्रंगुत्तराय के वनप्रान्त में वारवाए। श्रौर शिरस्त्राग् से सिज्जत होकर, मागध मुण्डों को भूविलुण्ठित करने वाली रौद्ररूपधारिग्। देवी। श्रौर उस क्षरा, उनके श्रग्य-पाश में श्राबद्ध, शुभ्रवसना, मुक्त-कुन्तला, चिन्तितवदना नवोढा का नव्यरूप विकसित करने वाली हृदया-ह्नादिनी देवी।

श्रितिरुद्ध के रोम-रोम में हर्षोन्मेष होने लगा। श्रव वे दुवैंव के प्रवल प्रपात से पथभ्रष्ट पुरुषार्थ-प्रवहरण के श्रापन्न श्रारोही नहीं थे। श्रव वे ध्यानरत धीर श्रध्वग थे। संज्ञयिवहीन। उत्कट उत्साह से उत्थान करने के लिए उद्यत। श्रव उनकी गर्णना में जय-पराजय का प्रसंग गौरण था। प्रधान प्रसंग था प्रवल पराक्रम। पञ्चत्व-प्राप्ति पर्यन्त पूर्ण पुरुषार्थ।

कक्ष के कपाट पर किसी ने कराघात किया। श्रनिरुद्ध एवं वत्सला, एक साथ पर्यं क्रू से श्रवरोहण करके, द्वार श्रपावृत करने के लिए श्रग्रसर हुए। उन दोनों की मुदित मुखमुद्रा देखकर प्रतीत होता था कि जिनकी प्रतीक्षा वे दोनों कर रहे थे वे श्रा पहुँचे हैं।

कपाट खुलते ही, बहिर्पान्त के परिपुष्ट अन्धकार में भी आयुप्मान उदय का गौरवर्ण मुख श्राभासित हो उठा। उनके सद्यधौत, स्वच्छ काषायवस्त्र चारों भ्रोर एक किरगुजाल सा विकीर्ण कर रहे थे।

श्रमण ने दम्पति का बद्धाञ्जलि ग्रभिवादन ग्रहण करके कक्ष में प्रवेश

किया । वन्सला ने पर्याञ्च का तल्प अपसारित करके उस पर एक आस्त-रण विछा दिया । तब यायुष्मान उदय पर्यञ्च पर आरूढ़ हो गए । पित एवं पत्नी ने भूमितल पर ही आसन ग्रहण किए । श्रमण के यायत श्रक्षि-युगल से, उन दोनों के लिए, मैत्री की सुर्घाधार भर रही थी ।

ग्रनिरुद्ध ने कहा: "भन्ते ! हम दोनों ग्राज प्रत्यूष के समय से ही ग्रापकी प्रतीक्षा कर रहे थे । ग्रापके ग्रागमन में बहुत विलम्ब हुग्रा।"

श्रायुष्मान उदय बोले : "सौम्य ! मुभे तुम्हारा सन्देश ही विलम्ब से मिला । तुम्हारे द्वारा प्रेषित पुरुष जब वैशाली पहुँचा तो में वहाँ विद्य-मान नहीं था । में पाटलिग्राम के मागध सन्निवेश का निरीक्षण करने चला गया था।"

वत्सला ने कहा: "भन्ते ! वैशाली के समाचार सुनाइए । मुभको वैशाली से विलग हुए एक पक्ष बीत गया।"

श्रमरण मुस्कराने लगे। फिर वे बोले: "भिगिनि! वे दिन यव नहीं रहे जब वैशाली में समाचार समुत्पन्न हुत्रा करते। ग्रव तो ग्रन्यत्र समु-त्पन्न समाचार का श्रवण करके ही वैशाली सन्तोष कर लेती है।"

"क्या पाटलिग्राम जाने के लिए लिच्छिव सैन्य समाहत नहीं हुग्रा?"

"नहीं, सैन्य समाहत नहीं हुया। समाहत हुया केवल परिषद का वृज्जिवृद्ध-वृन्द। राजा रत्नकीर्ति ने मगध के प्रति रोष-प्रकाश का मिथ्या-चार करके कह दिया कि मगध महावलवान है थ्रौर वृज्जिसंघ अत्यन्त दुर्बल; बल का संचय किए बिना मगध के साथ विग्रह करना बुद्धिमानी नहीं।"

ग्रनिरुद्ध के मुख से ग्रनायास ही निकल गया: "कापुरुष !!" बत्सला ने व्यग्रभाव से पूछा: "भन्ते ! क्या बल का संचय किया जा रहा है ?"

श्रायुष्मान उदय ने उत्तर दिया: "रस श्रीर संस्कार के संचय से किसी को श्रवकाश मिले तो वलसंचय की चिन्ता करे।"

"तो परिषद में उस प्रलाप का क्या प्रयोजन था ?"

"प्रलाय का प्रयोजन प्रलाप ही होता है, भगिनि ! कोई-कोई मोध-मनुष्य मुख से उच्चारित शब्दजाल को ही कियान्वित कर्म मान लेता है। उसके कर्म का श्रोत सर्वथा शुष्क हो जाता है। स्रविशिष्ट रह जाता है कण्ड से निर्गत विविध ध्वनियों का धारासम्पात। वह मनुष्य ध्वंस की श्रोर धावमान होता है। यदि उसके वाग्जाल से विजड़ित होकर कोई राष्ट्र अभी कर्त्तव्यच्युत हो जाए तो उस राष्ट्र का दुदिन भी दूर नहीं रह जाता।

"ग्राज शान्ति का स्तवनपाठ करते-करते प्रत्येक लिच्छिवि-वृद्ध का वक्त्र विजृम्भित है। किन्तु उनकी बुद्धि में व्यवसाय नहीं रहा। उनकी बुद्धि विलास से विगलित है। निष्ठा का स्थान निरे नैपुण्य ने ले लिया है। उनके हाथ शान्ति की सुरक्षा के लिए शस्त्र धारण नहीं कर सकते। उनके हाथों में ग्रव मद्यभाण्ड तथा पानपात्र का भारवहन करने का ही सामर्थ्य रह गया है। ग्रतएव वे सबके-सब, रत्नकीर्ति के कण्ठ से निर्गत निःसार निनाद को ही पराक्रम की पराकाष्ठा मान कर, संस्थागार से मीचे गिण्यकालय की ग्रोर चले जाते हैं। संस्थागार के बाहर उनको स्ववेश ग्रथवा स्वधमं की चिन्ता नहीं रहती। उनको, किसी ग्रोर से भी, कर्मचक्र-प्रवर्तन की प्रेरणा नहीं मिलती। मानो वे मान वैठे हों कि मगथ की ग्रपार सेना के शस्त्रसम्पात को भी रत्नकीर्ति ग्रपने शब्दजाल से शिथिलित कर देगा। यदि लिच्छिव मानस, शीघ्र ही इस विकार से विमुक्त नहीं हुग्रा तो बृज्जिसंघ का विध्वंस दुनिवार्य है।"

बत्सला, अवनत-मुख होकर, उपासीन रहीं। मौन। उनका अन्तर कह रहा था कि आयुष्मान उदय के विश्लेषण में अर्णुमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। किन्तु प्रश्न तो यह था कि लिच्छवि-गण का उस लाञ्छना से त्राण् किस प्रकार किया जाए। क्या अमण के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर था? वे यह ही पूछना चाहती थीं कि अनिक्द ने आयुष्मान उदय से कहा: "भन्ते! मैंने अनेक वार राजा रत्नकीति के विषय में विचार किया है। किन्तु अभी तक मैं यह नहीं समक्ष सका कि वृष्णि महाजनपद की पुण्यभूमि पर, लिच्छवि-गण् की वैशाली में, ऐसे नराधम का जन्म किस प्रकार हुआ ?"

श्रायुष्मान उद्रय ने उत्तर दिया: "सौम्य ! रत्नकीति का एक इति-हास है जो तुम नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था। किन्तु वैशाली में श्राकर मेरे मन में शंका होने लगी कि सम्भवतः वह लिच्छवि-वंश की सन्तान ही नहीं है। शंका का समाधान करने के लिए मैंने उसके विगत-जीवन का इतिवृत्त संगृहीत किया। मेरी शंका सत्य निकली।"

ग्रानिरुद्ध ग्रवाक् रह गए। वत्सला भी नेय विस्फारित करके ग्रायु-प्मान उदय का मुख देखने लगी। श्रमग्ग कहने लगे: "मेरे कथन का यह ग्राशय नहीं कि रत्नकीर्ति का जन्म लिच्छविपुत्र ही थे। किन्तु रज एवं उसका गर्भावान करने वाले पिता भी लिच्छविपुत्र ही थे। किन्तु रज एवं वीर्य के संघात से तो केवल मनुष्य का गरीर ही मृष्ट होता है। मनुष्य के संस्कार नहीं। रत्नकीर्ति के संस्कार लेशमात्र भी लिच्छवि-संस्कार-संगत नहीं।"

वत्सला ने पूछा: "भन्ते! लिच्छवि-वंश में जन्म लेकर भी राजा रत्नकीति ग्रानिच्छवि किस प्रकार हो गए?"

श्रायप्मान उदय ने उत्तर दिया: "श्रायं पद्मकीर्ति के म्लेच्छाचार की कहानी तुमने मुनी है, भगिनि ! वे वैद्याली का उपहास करते थे। जनका विष्यास था कि विदेश में शिक्षित हुए विना कोई लिच्छवि शिष्ट नहीं हो नकता। अतएव आर्य पद्मकीति ने अपने एकमात्र पुत्र को शिक्षा-ग्रहगा के निमित्त तक्षशिला प्रेपित किया था। वहाँ पर जाकर रत्नकीति ग्रथंदास्त्र के ग्रप्रतिम् ग्राचार्य, विरूपाक्ष, के शिष्य बने । उस समय उनके सहपाठी थे मगध के वर्तमान सम्राट, कूणीक अजातशत्रु, तथा श्रवन्ति के वर्तमान सन्धि-विग्रह-महामात्य, प्रवरसेन । किन्तु श्रव्यापन श्रभी श्रवशिष्ट ही था कि पारसीक श्रस्रसाम्राज्य की म्लेच्छवाहिनी ने गान्धार के प्राचीन गए। राज्य को व्वस्त कर दिया। शिष्यत्रय, म्राचार्य के साथ तक्षशिला से पलायन करके, मद्रदेश की महानगरी, शाकल, में चला ग्राया। ग्राचार्य विरूपाक्ष का हृदय ऋन्दन कर रहा था कि ग्रायी-वर्त में प्रविष्ट पारसीक दस्युदल का दमन होना चाहिए। किन्तु परस्पर विभेद से विकल होने के कारए। उत्तरापथ के राष्ट्रों में किसी ने भी ग्राचार्य का सिंहनाद नहीं सना। तब ग्राचार्य ने ग्रपने तीनों शिप्यों को आदेश दिया कि वे, पृथक्-पृथक्, पारसीक देश में जाकर पारसीक शक्ति संचय का रहस्य हृदयङ्गम करें।

"ग्रजानशत्रु, रत्नकीर्ति तथा प्रवरसेन, प्रायः एक वर्ष तक पारसीक

साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों का पर्यटन करने रहे। फिर उन्होंने पारसीक-पुरी में भी किचिन् काल यापन किया। अन्ततः, जब वे तीनो शाकन में प्रत्यागत हुए, तब याचार्य ने उनमे, पृथक्-पृथक्, पारमीक शक्तिसचय "का रहस्य पूछा।

"ग्रजानशत्रु ने कहा कि पारसीक शक्ति का रहस्य उनके सर्वकालीत मैंन्यसग्रह तथा मार्वभौम शासनतन्त्र मे निग्नुड है। पारसीक सम्राट्, ग्रार्था- वर्त के ग्रधीक्वरों के समान, ग्रपने राष्ट्र की रक्षा करने ग्रथवा चक्रवर्ती- पद पाने के लिए, समय-समय पर मैंन्यसग्रह नहीं करते। वे, ग्रपने प्रत्येक प्रत्यन्त पर विद्यमान परराष्ट्रों को पराधीन बनाने के लिए, एक विराट बाहिनी प्रतिपल प्रस्तुत रखते ह। पारसीक सम्राट, पराजिन राष्ट्र को ग्रपना करद मात्र बना कर, उस राष्ट्र का शामनतन्त्र, ग्राचार-परम्परा ग्रथवा स्त्रधर्म ग्रक्षुण्या नहीं रहने देने। पराजित देश में ग्रपना उपरिक क्षाया सैन्य- सन्तिश्चेत स्थापित करके वे उस देश की शासन-प्रणाली, ग्राचार-परम्परा तथा स्वधर्म का ग्रामूल उच्छेद करते है। ग्रन, ग्रायविर्त पर ग्राक्वान्त पारमीको का पथ तभी ग्रवच्छ हो सकता है जबिक ग्रायविर्त में भी उनके सहण मैन्य-मग्रह तथा सार्वभीम शासननन्त्र का उदय हो।

"रत्नकीर्ति ने पारसीक शिक्त का रहस्य अन्य प्रकार से ह्दयङ्गम किया था। उसने कहा कि अन्यान्य राष्ट्रों की अपेक्षा सबल होने के कारण पारसीक साम्राज्य परराष्ट्र-विजय नहीं करता। पारसीक शासकवर्ग की जीवन-प्रणाली पर प्रजुट्ध होकर, परराष्ट्र ही स्वेच्छा से, पारसीक सम्राट के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं। पारसीक जीवन-प्रणाली में रम एवं संस्कार का प्रबल समुच्चय विद्यमान है। उसके विपरीत, आर्यावन के शासक-वर्ग की पुराण-परम्परा रस एवं सरकार को विजित एवं त्याज्य मानती है। किन्तु संसार का कोई भी शासक-वर्ग रस एवं संस्कार के प्रलोभन का सवरण नहीं कर सकता। फलत. आर्यावर्त के प्रत्येक राष्ट्र का शासकवर्ग पारसीक साम्राज्य का स्वागत करता है जिससे कि पारमीक शासक-वर्ग द्वारा उपभुक्त रस एवं संस्कार उसके अपने जीवन में भी उपलब्ध हो सके। अत्राण्व पारसीक सेना का पथ अवस्द्ध करने का एक ही पथ है। आर्यावर्त का प्रत्येक शासक-वर्ग अपने-अपने जीवन में रम एवं

मंस्कार का मंचय करे।

"प्रवरसेत ने, पारसीक भूमि में कालयापन करके भी, पारसीक शिक्त-मंचय की ग्रोर दृष्टिपात नहीं किया। पारसीक साम्राज्य में पदा-पंग करते ही उसकी दृष्टि वहाँ के म्लेच्छाचार पर निविष्ट हो गई। ग्रोर वह उस ग्राततायी-तन्त्र का तीव्र विरोध करने के लिए व्यन्न हो उठा। उसने शाकल में ग्राकर ग्राचार्य से निवेदन किया कि ग्रायांवर्त के विविध राष्ट्रों को, स्वेच्छा से समवेत होकर, पारसीक ग्राकमण को पराभून करना चाहिए। समवेत होने के लिए यह ग्रावश्यक नहीं कि समस्त ग्रायांवर्त में एक शासनतन्त्र की स्थापना हो ग्रथवा ग्रायांवर्त के राष्ट्र ग्रपनी-ग्रपनी ग्रायं-परम्परा की ग्रवहेलना करें। पारसीक सेना को पराभूत करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि ग्रायांवर्त के राष्ट्र, परस्पर मन्धि स्थापित करके, एक मित्रमण्डल का गठन करें। तब ग्रार्यार्थ की सम्भूत शक्ति पारसीक साम्राज्य को ग्रार्यावर्त से ग्रपदस्थ करने में ही नहीं, ग्रपितु सर्वथा घ्वस्त करने में भी समर्थ हो जाएगी।

''ग्रजातजात्रु ने श्रपने श्रार्य-परम्परा-परायग पिता के प्राग्ग लेकर, मगध में सर्वकालीन सैन्यसंग्रह का सूत्रपात्र किया है। उसने श्रङ्ग महा-जनपद के प्राचीन राजवंश तथा श्राचार-प्रगाली का श्रामूल उच्छेद कर दिया। भगं जनपद का स्वधर्म भी उसके द्वारा उच्छिन्न होने लगा है। मगध की श्रपनी श्रार्यपरम्परा भी उस श्राततायी के कारण मरणोन्मुख है।

"प्रवरसेन के परामर्श से अवन्तिराज ने उत्तरापथ के गग्।राज्यों को एक सन्धि के मूत्र में सन्निविष्ट कर लिया है। मध्य-मण्डल में भी अवन्ति का अध्यवसाय सफल होने लगा है। प्राची में मललगग्ग अब अवन्ति के सित्रमण्डल में समाविष्ट होने वाले हैं। केवल मगधराज तथा वैशाली के लिच्छिबि-गग्। ही अवन्ति के आमन्त्रग्ग की अवगग्गना कर रहे हैं।

"ग्रौर रत्नकीर्ति का कार्यकलाय तो तुम ग्रपनी ग्राँखों से देख ही चुके।"

आयुप्मान उदय ने अपना कथन समाप्त किया। ग्रनिकद्व एवं वत्सल। दत्तिचित्त होकर उनका प्रत्येक शब्द श्रवण कर रहे थे। श्रमण् ने एव विलक्षण् त्रिश्लेषण् प्रस्तुत किया था। आर्यावर्त में एवं आर्यावर्त के परे चलने वाले सन्धि-विग्रह-चक्र का दिग्दर्शन था वह । ग्रनिरुद्ध एवं वत्सला ने, जीवन में प्रथम वार, संसारव्यागी संघर्ष का सिंहावलोकन किया।

तब ग्रनिरुद्ध ने प्रश्न पूछा: "भन्ते ! क्या कारण है कि ग्रजातशत्रु तथा रत्नकीर्ति ग्रपने-ग्रपने प्रयास में सफल हो रहे हैं ग्रीर प्रवरसेन केवल ग्रवन्ति के ग्रतुलनीय वैभव का ही क्षय कर रहे हैं ?"

श्रायुष्मान उदय ने उत्तर दिया: "श्रजातशत्रु की सफलता का रहस्य
है ग्रजातशत्रु द्वारा प्रत्येक राष्ट्र में अपने कृत्यपक्ष का मंग्रह। ग्रजातशत्रु जिस राष्ट्र को जीतना चाहता है उस राष्ट्र को उसका कृत्यपक्ष
पिहले से ही जर्जर कर देता है। श्रजातशत्रु जिस राष्ट्र को उदासीन
रखना चाहता है उस राष्ट्र को उसका कृत्यपक्ष प्रतिवेशी राष्ट्र से विग्रहरत कर देता है। ग्रजातशत्रु जिस राष्ट्र को मित्र बनाना चाहता है उस
राष्ट्र को उसका कृत्यपक्ष मगध के प्रति सुग्ध कर लेता है। इसलिए
ग्रजातशत्रु जब भी साम, दान, दण्ड, भेद का प्रयोग करता है, तभी वह
सफल हो जाता है। ग्रभी, उस दिन, ग्रजातशत्रु ने वृष्ठिजसंघ को ग्रपना
मित्र एवं वत्स को उदासीन बना कर भर्ग जनपद पर ग्रधिकार कर
लिया। ग्रब वह, वर्षकार बाह्मग्रा द्वारा वैशाली में संगृहीत कृत्यपक्ष की
सहायता से, मित्रधात के लिए कटिबद्ध है।

"रत्नकीर्ति का पथ है प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान पशुत्व का प्रोत्साहन । उस पथ का प्रदर्शक एवं पथिक, दोनों ही, विनाश को प्राप्त होते हैं। किन्तु कुछ समय के लिए, उन दोनों को ऐसा भ्रम होता है कि वे किसी गन्तव्य की श्रीर गमन कर रहे हैं। रत्नकीर्ति की सफलता ही उसकी श्रवश्यम्भावी श्रसफलता है। श्रपने राष्ट्र को कापुरुषता का पाठ पढ़ाने वाला राजा श्रिधक दिन तक राज्य नहीं कर सकता।

"प्रवरसेन अपने विश्वास पर दृढ़ है। किन्तु उस विश्वास को आर्या-वर्त के किसी अन्य शासकवर्ग तक पहुँचाने का प्रयास उसने नहीं किया। आज अवन्ति के मित्रमण्डल में, अवन्ति के अतिरिक्त किसी अन्य राष्ट्र की दृष्टि उत्तरापथ पर आविष्ट नहीं। अवन्ति का प्रत्येक मित्रराष्ट्र यह मानता है कि पारसीक आक्रमण को विफल करना एकमात्र अवन्ति का ही दायित्व है। अतएव अवन्ति की सबलता से शुद्र लाभ उठाने के

प्रलोभन से प्रेरित होकर ही ये राष्ट्र अवन्ति के साथ मैत्री का आडम्बर रचते हैं। कोई भी राष्ट्र अपने क्षुद्रातिक्षुद्र स्वार्थ का परिन्याग करने के लिए प्रस्तुत नहीं । आर्यावर्त का स्वार्थ कोई नहीं देख पाता । अपने मित्र-राप्ट्रों के मध्य विद्यमान क्षुद्र द्वन्द्व दूर करने में ही ग्रवन्ति का समस्त समय एवं सम्बल अपव्ययित होता रहता है। राष्ट्र-राष्ट्र को धनदान द्वारा मित्र बनाने के दूराग्रह के ग्रतिरिक्त मित्र-संग्रह का श्रन्य मार्ग ही श्रवन्ति को ज्ञात नहीं। पारसीक ग्राक्रमण् के विरुद्ध जिस मित्रमण्डल का गठन अवन्ति द्वारा अभीप्सित है वह विश्वास की एकरसता सम्पादित किए विना सम्भव नहीं। किन्त विश्वास नाम के तत्त्व से अवन्ति के धासकवर्ग का परिचय ही नहीं। मैत्रीसंग्रह करते समय, अवन्ति प्रत्येक शासकवर्ग में एक ही गुराधर्म की गवेषगा करता है: वह शासक-वर्ग सम्यक्-रूपेगा सत्तारूढ़ है ग्रयवा नहीं । उस शासकवर्ग के विश्वास का सन्धान करना अवन्ति के लिए एक गौएा प्रसंग है। प्रवरसेन स्वयं ही वैशाली में आकर रत्नकीर्ति से मैत्री की याचना करने वाले हैं। प्रवरसेन ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि रत्नकीति ग्रवन्ति से घुगा करता है भीर वह प्रणा जब तक रत्नकीर्ति के हृदय में विद्यमान है तब तक रत्न-कीर्ति की मैत्री, यदि मिल भी जाए तो भी, सर्वथा अर्थहीन है। रतन-कीति प्रवरसेन को उसका अपमान करके लौटाएगा.....

वत्सला, सहसा, उत्कण्ठित होने लगी। मगध के विरुद्ध श्रवन्ति श्रीर वृज्जिसंघ के मध्य मैत्री-संग्रह करना उनकी ग्रौर श्रनिरुद्ध की पुरानी श्राकांका थी। श्रवन्ति के सन्धि-विग्रह-महामात्य स्वयं ही वैशाली में आएँ ग्रौर श्रपमानित होकर लौट जाएँ ! वत्सला को विश्वास नहीं हुग्रा। उन्होंने श्रायुष्मान उदय से पूछा: "किन्तु, भन्ते ! पारसीक श्रमुरसाम्राज्य के विरुद्ध न सही, मगध के विरुद्ध तो श्रवन्ति की सहायता रत्नकीर्ति को भी श्रपेक्षित है। श्रभी उस दिन तो मगध ने पाटलिग्राम का धर्षण किया है। क्या उस विश्वासघात के उपरान्त भी रत्नकीर्ति श्रजातदात्रु को क्षमा कर देगे ग्रौर प्रवरसेन का श्रपमान करेंगे?"

आयुष्मान उदय हँसने लगे । फिर वे बोले : "भगिनि ! तुम रतन-कीर्ति को नहीं जानती । मन-ही-मन वह अजातशत्रु का अनन्य भक्त है। वह किसी दिन भी ग्रजातशत्रु के साथ ब्रोह नहीं करेगा। इसीलिए, वर्ष-कार के विषय में जब तक रत्नकीर्ति की यह भ्रम रहा कि ब्राह्मग् ग्रजात-यत्रु का द्विधी है तब तक वह वर्षकार के प्रति विश्वुच्च रहा। किन्तु-ग्रजातशत्रु के प्रति ग्राह्मग्ग की भिक्त व्यक्त होते ही रत्नकीर्ति ने उसकी वृज्जिसंघ का महामान्य बना दिया। इसीलिए, रत्नकीर्ति का अपना ग्रभिमत है कि पाटलिग्राम पर मगध का ग्रविकार रहे तभी न्याय की रक्षा हो सकेगी। रत्नकीर्ति ने कभी पाटलिग्राम को ग्रपनाया होता तो वह पाटलिग्राम के कारण ग्रजातशत्रु पर रोप करता। ग्रजातशत्रु यदि वैद्याली को भी व्वस्त कर दे तो भी रत्नकीर्ति उस पर शुब्ध नहीं होगा। वह लिच्छिन-ग्रगु को ही दोष देता रहेगा।"

वत्सला विस्मित होकर मौन हो गई। अनिरुद्ध ने अपनी गंगा व्यक्त करते हुए कहा: "भन्ते! आप कह रहे थे कि रानकीर्ति ने, पाटिंग ग्राम के प्रसंग पर, परिपद्ध के समक्ष रोप प्रगट किया है। तो क्या...

ग्रायुष्मान उदय वोले: "वारविनता-वृन्द के सहवास में एक प्रायु व्यतीत कर चुका है रत्नकीर्ति। वह ग्राभिनय के एक-एक ग्रञ्ज से ग्राभिज है। वर्षकार को शरग्दान देने के समय उसने जो श्राभिनय किया था उसको यह भगिनी जानती है। परिषद बहुमन से वर्षकार को शरग्दों के लिए कृतप्रतिज्ञ थी। श्रतएव धन्तः करण में वर्षकार का बोर विरोधी होते हुए भी रत्नकीर्ति ने परिषद के समक्ष वह प्रतिज्ञा प्रस्तुत कर दी जिसके परिणामस्वरूप वर्षकार वृज्जिसंघ में शरणापन्न हुग्रा। पाटलिग्राम के पतन पर भी परिषद में विक्षोभ व्युत्पन्न हुग्रा था। रत्नकीर्ति ने भी विक्षोभ का श्रभिनय कर दिया। किन्तु ग्रब वह इस खोज में है कि किसी ग्रन्य विक्षोभ की सृष्टि करके मगध के विरुद्ध उद्भृत विक्षोभ को विनष्ट कर दे।"

वत्सला ने विजयमहोत्सव का वह अवसर स्मरण किया जबकि रतन-कीर्ति ने स्वयं अपने मुख से पारसीक साम्राज्य तथा मगघराज का स्तुतिवादन किया था। यह बात उन्हें श्रमण ने समक्ता दी कि रत्नकीर्ति किस कारण से पारसीक साम्राज्य के प्रति श्रद्धान्वित है। किन्तु अजातशत्रु र रत्नकीर्ति की श्रद्धा का भेद वत्सला की समक्त में नहीं आया। ग्रत- एव उन्होंने श्रमण से पूछा: "भन्ते! ग्रजातशत्रु ने तो ग्रपने साम्राज्य में किसी प्रकार के रस एवं संस्कार की सृष्टि नहीं की। वरन् जो कुछ भी रस एवं संस्कार वहाँ पूर्व समय में विद्यमान था उसकी नष्ट ही किया है। तब रत्नकीर्ति किस कारण से मगधराज पर मोहित है?"

श्रायुष्मान उदय ने उत्तर दिया: "केवल इसलिए कि श्रजातशत्रु, पारसीक श्रमुरसाम्राज्य का विरोध करने वाले राष्ट्र, श्रवन्ति, का प्रति-पक्षी है।"

"तब तो, भन्ते ! रत्नकीर्ति सर्वथा विदिाप्त है।"

"स्वधर्म से पराङ्मुख होकर मनुष्य की पाश्विक प्रवृतियों की पूजा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विक्षिप्त होता है। वर्म ही मनुष्य की देवी-सम्पद् है। इन्द्रियों का उपभोग नहीं। रस एवं संस्कार भी नहीं।"

श्रनिरुद्धने कहा : "भन्ते ! रत्नकीर्ति ने ग्रपने साथ समस्त लिच्छिनि-गर्गा को भी विक्षिप्त कर दिया है । श्रत्राप्व उसको विक्षिप्त कहने वाला व्यक्ति ग्राज वृज्जिसंघ में विक्षिप्त कहलाता है ।"

श्रायुष्मान उदय ने मुस्करा कर श्रानिष्द्ध की श्रोर देखा। फिर वे बोले: "इसी लिए तो वृज्जिसंघ का धर्मप्रारण धनुर्धर मिथिला में श्रज्ञात-वास कर रहा है।"

वत्सला ने प्रश्न किया : "भन्ते ! ऐसी परिस्थिति में स्वधर्म के यनु-यायी का क्या कर्त्तव्य है ?"

श्रमण ने उत्तर दिया: "जिस प्रकार भी सम्भव हो उसी प्रकार, जो भी सम्बल उपलब्ध हो उसी को लेकर, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र, रत्नकीर्ति के ग्रनाचार-तन्त्र का ग्रामूल उच्छेद। रत्नकीर्ति का नाम लेने वाला वृज्जिसंघ में न रहे—ऐसा प्रयत्न करना।"

ग्रनिरुद्ध ने कहा: "िकन्तु, भन्ते ! हम दोनों तो ग्रत्यन्त ग्रिकवन हैं।"

श्रमण बोले: "सौम्य ! तुम्हारे पास वर्म का धन है। उस धन का जितना भी व्यय तुम करोगे उसमें उतनी ही वृद्धि होगी। धर्म के नाम पर लिच्छिन-गण को सगठित करने के लिए कटिवद्ध हो जाओ। वैद्याली में तथा वैद्याली के बाहर, वृज्जिसंघ में सर्वत्र ही गुड़-संगठन सर्वथा

सम्भाव्य है । किन्तु वर्षकार ब्राह्मरण की गृढ़-प्रिशाधि से सब समय माव-धान रहना।"

अनिरुद्ध ने वत्सला की ओर देखा। तब वत्सला ने उनसे कहा:
- "आर्यपुत्र! अब आप वृष्णिमूमि पर ही अज्ञातवास करने के लिए प्रस्तुत
हो जाइए। श्रमण का आज्ञीर्वीद हमारे साथ है। धर्म की जय होगी।"

श्रनिरुद्ध ने, उत्थान करके, श्रायुष्मान उदय के चरणों मे श्रपना मस्तक श्रवनत कर दिया।

## : २ :

पूर्वाह्न का वेलाप्रसार ग्रभी ग्रविशय्द है। वातायन में से प्रवाहित, वसन्त ऋतु का वन-विलुलित वातास, राजा रत्नकीर्ति का मनोरञ्जन करने में ग्रसफल रहकर, मानो स्वयं संतप्त हुआ चाहता है। राजा रत्नकीर्ति, वैशाली के राजप्रासाद में, एक मुप्रशस्त एवं सुसज्जित कक्ष के ग्रास्तरगा पर, इतस्ततः पदचार-रत है। ग्रत्यन्त विक्षुब्ध एवं विमना। स्कंधदेश से वारम्वार स्खलित उत्तरीय को, भर्त्मना के भाव से, यथा-स्थान स्थापित करते हुए।

राजा का ललाटतल वलियत है। भ्रूद्धय उत्क्षिप्त । अधरोष्ठ वार-म्वार स्फूर्त । मानो वे इसी क्षरण एक दीर्घ, दाक्रण वक्तृता दे डालेंगे। मुखमण्डल की एक-एक रेखा से रौद्र ऋर रहा है। आगार की एकाधिक प्रदक्षिरणा करके भी उनकी अधीरता अशान्त ही रह गई।

तब आगारद्वार पर प्रगात प्रतिहारी ने नम्न निवेदन किया: "प्रार्थ-श्रेट्ठ! ग्रवन्ति के सन्धि-विग्रह-महामात्य, ग्रायं प्रवरसेन, आपसे साक्षा-त्कार करने के लिए सन्ष्ण होकर, राजप्रासाद के द्वार पर, आपके ग्रादेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

राजा का पदचार रुक गया। कोधानलिनिवष्ट दृष्टि से प्रतीहारी को हतप्रभ करते हुए उन्होंने गर्जना-सी की: "प्रवरसेन ग्रर्थकाष्ठा विलम्ब करके ग्राया है।"

प्रतीहारी, भय से प्रकम्पित होकर, श्रवनत-शिर खड़ी हो गई। मानो उसने कोई महान श्रपराध किया हो। राजा ने, उसकी तर्जना करते हुए, पुत: गर्जना की: "मूर्ख के समान मेरा मुख क्या देख रही है, दासीदुहिते! जाकर श्रपना नियोग श्रगून्य कर।"

किन्तु प्रतीहारी तो आयं प्रवरसेन के विषय में राजा का आदेश प्राप्त करने आई थी। यह, उसी स्थान पर स्थिर रहकर, भीरुभाव से वोली: "आर्थकेट ! अवन्ति के.....

राजा ने चीत्कार किया : "मैं विधर नहीं हूँ री, वराकी ! मैंने सुन लिया कि प्रवरसेन भ्राया है । ग्राने दे ।"

प्रतीहारी पुनः किंकर्तव्यविमूढ़ हो गई। वह स्पप्टतया नहीं समभ पाई कि राजा के कथन का क्या आश्रय है। अवन्ति के अभ्यागत को राजा के आगार में ले आए अथवा उनकी अवहेलना करे। उसको अवल देखकर राजा का धँयं नप्ट हो गया। वे प्रतीहारी की और अग्रसर होते हुए हुँकार कर उठे: "तू नहीं जाएगी! तुभे अर्थवन्द्र देकर निकालना होगा!"

दीनवदना प्रतीहारी भयभीत होकर इतस्ततः दृष्टिपात करने लगी। इसी समय राजकुमारी पुलोमजा ने ग्रागार में प्रवेश किया। पिता को प्रतीहारी पर प्रकृषित पाकर पुलोमजा को प्रत्यय हो गया कि प्रतीहारी ने ग्रवश्य ही कोई ग्रक्षम्य अपराध किया है। पुलोमजा का पाणिपल्लव, तुरन्त ही, प्रतीहारी के कपोलप्रान्त पर पातित हुग्रा। फिर वह कुढ़ स्वर में वोली: "दासीपुत्र! तुभे क्या यह ज्ञात नहीं कि ग्रार्थावर्त के ग्रग्रगण्य ग्रार्थश्रेट्ठ कितन व्यस्त रहते हैं? तू इनका समय नष्ट करने के लिए इस ग्रोर क्यों ग्राई? तेरी नित्य-नवीन नृशंसता के कारण इनका स्वास्थ्य शिथल होता जा रहा है।"

पुलोमजा द्वारा प्रवत्त प्रसाद पाकर प्रतिहारी वहाँ से द्रुतपद पला-यन कर गई। तब पुलोमजा ने, अपने स्वर को वात्सल्य-विदिग्ध करके, पिता से कहा: "पिताजी! अवन्ति का प्रवरसेन आपके दर्शन की आकांक्षा से द्वारदेश पर प्रस्तुत है।"

राजा रूट होकर बोले: "तू उसको अपने साथ लेकर क्यों नहीं श्राई?"

पुलोमजा ने, विनीत बनकर, उत्तर दिया: "उसको आपके आगार तक लाने के पूर्व मैं यह देख लेना चाहती थी कि आपको अवकाश भी है ग्रथवा नहीं । ग्रापका ग्रादेश.....

रत्नकीर्ति ने, श्रीर भी रुप्ट होकर, कहा: ''तेरे श्राने के पूर्व ही उस स्रभागे की प्रतीक्षा में मेरे समय का स्रपन्थय हो चुका है। श्रब तू भी मेरा समय नप्ट मत कर।''

पुलोमजा चली गई। रत्नकीर्ति ने, भ्रागार के पृष्ठप्रदेश की म्रोर प्रत्यावर्तन करके, कुड्या पर म्रालम्बित दीर्घकाय दर्गग् में म्रपनी म्राकृति का म्रवलोकन किया। दूसरे क्षण उनका मानस एक म्रवसाद से भर गया। वे, वारम्वार, यह विस्मृत कर बँठते ये कि वे एक वयोवृद्ध एवं विलास-विगलित व्यक्ति हैं। वैशाली की वराङ्गताएँ तथा वारवितताएँ म्रह्मिश उनसे कहती रही थीं कि वे यौवनश्री-सम्पन्न तरुग् हैं। विक्षोम के कारण इस समय उनकी मुखाकृति भ्रौर भी विकृत हो गई थी।

रत्नकीर्ति ने अपने मुख के स्नायुमण्डल को शिथिलित कर लिया। ललाट पर पड़े बल विलुप्त हो गए। अदूव्यं ने अपना सहजभाव धारण किया। कपोल-द्वय पर दौड़ती हुई रेखाएँ रौद्र से रिक्त होने लगीं। अन्त में अपने अधरोष्ठ को एक स्मित से स्फीत करके, उन्होंने अपने क्लान्त कलेवर को एक तूलगीभत तलप से आच्छादित मञ्चपीठिका पर अर्द्धशायमान कर दिया।

तब पुलोमजा-पुरस्सरित प्रवरसेन ने श्रागार में प्रवेश किया। राजा रत्नकीर्ति ने प्रत्युथान किये बिना ही, श्रापने सन्मुख पड़ी एक श्रासन्दिका की श्रोर संकेत करके, कहा: "श्राश्रो प्रवरसेन! श्रासन ग्रहण करो। तुम से वार्त्तालाप किए कई वर्ष हो गए।"

प्रवरसेन, उपासीन होकर, बोले: "ग्रायंश्लेष्ठ ! ग्रापने तो ग्रब ग्रवन्ति की ग्रोर ग्राना ही छोड़ दिया। प्रत्येक महोत्सव के ग्रवतर पर में ग्रापकी प्रतीक्षा करता हूँ। क्या ग्रव ग्रापको उज्जियनी के महोत्सव भी मुग्ध नहीं करते ?"

"प्रवरसेन ! वृष्जिसंघ के सुचारु शासन का भार इतना दुर्वह है कि मेरे श्रतिरिक्त कोई श्रन्य व्यक्ति उसका वहन नहीं कर सकता। श्रतएव....."

बात पूरी किए बिना ही रत्नकीर्ति किंचित् गम्भीर हो गए। फिर

समीप ही संरूढ़ पुलोमजा को देखकर वे बोले: "पुलोमे! प्रवरसेन के लिए पानीय प्रस्तुत कर।"

पुलोमजा चली गई । तब रत्नकीति ने कहा : "मैं तुम्हारे स्वागनार्थ वैज्ञाली से प्रत्युदगमन नहीं कर सका । तुम रुष्ट तो नहीं हो गए → प्रवरसेन!"

प्रवरसेन ने ध्रपने मुखमण्डल को मैत्रीभाव से मुग्ध करके उत्तर दिया: "नहीं आर्यश्रेष्ठ! मैं जानता हूँ कि आप कितने व्यस्त हैं। पाटलिग्राम के पतन का समाचार.....

रत्नकीर्ति, बीच में ही, बोल उठे: ''सो तो है ही। किन्तु एक श्रन्य कारण से भी सर्वलोक-समक्ष मैंने तुम्हारी श्रवहेलना की है।''

प्रवरसेन ने, उत्कण्ठित होकर, पूछा: "ग्रन्य कारण क्या हे, भार्यथेष्ठ !"

राजा रत्नकीर्ति, अपने स्वर को अत्यन्त गम्भीर बनाकर, प्रवरमेन के शिर पर से अन्तरिक्ष में हिष्ट आविष्ट करते हुए, बोले : "वृष्णिसंघ में कुछ समय से, अवन्ति के विरुद्ध विक्षोभ का विस्तार हो रहा है। अतएव मैं....."

अवन्ति के महामात्य एक क्षरण अवाक् रह गए। किन्तु रत्नकीर्ति को अपनी बात पूरी करते न देखकर उन्होंने पूछा: "अवन्ति के विकद्ध विक्षोभ! वृज्जिसंघ में!! यह तो मैं अन्यत्र अश्रुत का श्रवण कर रहा हूँ, आर्यश्रेष्ठ !"

रत्नकीर्ति ने उत्तर दिया: "तुम तो कल ही वैशाली में श्राए हो। तुमको कैसे यह समाचार विदित होता?"

"िकन्तु, ग्रायंश्रेष्ठ ! ग्रायिवर्त के प्रत्येक प्रान्त से समस्त समाचार, दिवस-प्रति दिवस, उज्जयिनी में उपलब्ध होते रहते है। ग्राज के पूर्व मैंने.....

"प्रवरसेन ! मुक्ते जात है कि अवन्ति की गूढ़-प्रिश्चि का प्रवेश एवं प्रसार सर्वत्र है। वैशाली में भी अवन्ति के सार्थवाह-वेशी गूढ़पुरुष नित्य-प्रित खाते रहते हैं। किन्तु चार-वृत्तान्त-संग्रह में भूल भी तो सम्भव है।" "श्रार्थश्रेष्ठ! मैंने चार-वृत्तान्त के खाधार पर विस्मय प्रगट नहीं

किया । अन्यान्य माध्यम से भी तो समावार प्राप्त होते हें । वृज्जिसंघ के सार्थवाह मास-प्रतिमास अवन्ति के एकाधिक नगर एवं निगम में त्राते रहते हैं । विदेश से श्रागत सार्थवाह-वृन्द मे वार्तालाप करके देशान्तर ∗का समाचार मंग्रह करते रहना मेरा स्वभाव है । मुफ्ते तो किसी ने...

रत्नकीर्ति, सहसा, असिह्ण्णु-से हो गए। विवाद को समाप्त करने के निश्चयात्मक भाव से जन्होंने, बीच में ही, कह दिया: "तुम मानो ग्रथवा न मानो, प्रवरसेन! वृष्णिसंघ के विषय में वृष्णितसंघ के राजा का वचन ही प्रमागा है। अवन्ति के सन्धि-विग्रह-महामात्य की आत्मप्रवञ्चना नहीं।"

प्रवरसेन, एक क्षगा के लिए, हतप्रभ-मे हो गए। फिर उन्होंने राजा रत्नकीर्ति का वचन प्रमागा मानने हुए प्रश्न किया: "ग्रायंश्रेष्ठ ! ग्रव-नित के विरुद्ध लिच्छवि-गगा के इस विक्षोभ का हेतु क्या है ? जहाँ तक मुभे विदित है, ग्रवन्ति ने ग्रभी तक वृज्जिसंघ के प्रिन कोई ग्रपराध नहीं किया।"

रत्नकीर्ति बोले: "वृज्जिसघ के प्रति अपराध की बात में भी नहीं कहता, प्रवरसेन! किन्तु लिच्छवि-गर्ग के मन में यह ग्राहाङ्का जन्म ले चुकी है कि ग्रवन्ति ने जो ग्रपराध ग्राज उत्तरापथ तथा मध्यमण्डल में किया है वही कल प्राची में भी ग्रवन्ति द्वारा किया जाना ग्रहाक्य नहीं।"

"अवन्ति के शासकवर्ग को श्रभी तक मर्वथा अविदित, वह कौनया अपराध है, आर्यश्रेष्ठ !"

"श्राज श्रस्ति श्रायवितं में सर्वत्र यह सुना जाता है कि श्रविन्त श्रपने श्रपार वैभव के कारण प्रमत्त होकर श्रायवितं के समस्त स्वाधीन राष्ट्रों को श्रात्मसात् करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।"

''ग्रवन्ति की इस दस्युवृत्ति का प्रमारग ?"

"मैंने ग्रपनी आँखों से देखा है कि उत्तरापथ के गग्गराज्य किम प्रकार श्रवन्ति की साम्राज्यलिप्सा का ग्रास वन चुके है। मध्यमण्डल में तुम्हारे पर्यटन का वृत्तान्त गुनकर श्रनुमान होता है कि श्रवन्ति श्रव मध्य-मण्डल में भी श्रपना मुख विस्फारित करने के लिए उदात है।"

ने अद्यपर्यन्त किसी अन्य राष्ट्र की सूच्यग्र-समान भूमि पर भी अधिकार नहीं किया।"

"तब तुम ही कह दो कि उत्तरापथ के गगाराज्यों से, श्रधुना, श्रवन्ति का क्या सम्बन्ध है ?"

"वे समस्त गणराज्य ग्रवन्ति के मित्रराष्ट्र हैं।"

"सम्भवतः इसीलिए श्रवन्ति ने उन समस्त राष्ट्रों में ग्रपनी सेना को सन्तिविष्ट किया है।"

"श्राप व्यक्त कर रहे हैं, श्रार्थश्रेष्ठ ! किन्तु मैं उत्तेजित नहीं हूँगा। श्रवन्ति ने श्रपनी सेना का एक पदाति भी वलपूर्वक किसी राष्ट्र में प्रेषित नहीं किया। उन राष्ट्रों ने, पारसीक श्रमुरसाम्राज्य द्वारा श्राकान्त होकर, स्वेच्छा से ही श्रवन्ति की सेना को श्रामन्त्रित किया है।"

राजा रत्नकीति हँसने लगे। जैमे किसी अबोध शिशु ने अपदु प्रलाप किया हो। फिर व बोले: "प्रवरसेन! उत्तरापथ के गए। राज्य यि सत्यशः पारसीक साम्राज्य द्वारा संत्रस्त हैं तो वे, अपने मध्य चलने वाले सतत् संधर्ष का परित्याग करके, परस्पर एकता का संग्रह क्यों नहीं कर लेते? वे यदि समवेत होकर समुत्थान करें तो अवन्ति की सहायता के बिना भी पारसीक आक्रमण को परास्त कर सकते हैं। किन्तु मैंने तो अपनी आँखों से देखा है कि उत्तरापथ का प्रत्येक गए। राज्य अपने प्रतिवेशी राष्ट्रों के साथ संघर्षरत है। सो भी क्षुद्रातिक्षुद्र विभेव के कारए। केकय-देश मद्रदेश से शत्रुता कर रहा है। किसलिए? वितस्ता के प्रवाह में विग-लितप्राय एक क्षुद्र द्वीप के लिए। सौवीर एवं शिवि नित्यप्रति परस्पर रक्तपात करने के लिए रत रहते हैं। तिगर्त और गौद्धेय, मालव एवं अम्बट, शाल्व तथा अग्रश्रेगीवृन्द किसी भी दो प्रतिवेशी राष्ट्रों के मध्य मित्रता का समावेश नहीं।"

"यह सब समभने के जिए श्रापको उन राष्ट्रों के श्रतीत इतिहास एवं विद्वेष-परम्परा से परिचित्त होना होगा।"

"तो तुम्हारे विचार में मैं उनका इतिहास नहीं जानता !! प्रवरसेन ! अज्ञता का ऐसा गहित अभियोग मुक्त पर आरोपित करना सर्वथा हास्या-स्पद है। क्या तुमको यह जात नहीं कि मैं एकाधिक इतिहास-प्रन्थों का

प्रिग्ता हूँ। किन्तु जाने दो वह बात। मैं तुमसे यही पूछता हूँ कि उन राष्ट्रों के अतीत इतिवृत्त से उनके वर्तमान का क्या सम्बन्ध है? अवित्त यदि चेष्टा करे तो क्या अपने मित्रराष्ट्रों के मध्य शान्ति की स्थापना , नहीं कर सकता ?"

"ग्रवन्ति उसी दिशा में प्रयत्त-परायण है, श्रार्थश्रेष्ठ ! किन्तु शान्ति तो एक दिन में साधनीय नहीं । श्रीर एक सीमा के परे श्रवन्ति भी विवश है । उन देशों की श्राम्यन्तर शासनप्रणाली तथा ग्राचार-परम्परा में अवन्ति श्रपना हस्तक्षेप नहीं कर सकना । ऐसा करना श्रवन्ति की श्रपनी श्रार्थ-परम्परा के प्रति श्रपराध होगा । श्रवन्ति उन राष्ट्रों के स्वधर्म की श्रवहेलना करके उनको शान्ति के लिए विवश नहीं कर सकता ।"

"कर नहीं सकता अथवा करना नहीं चाहता?"

"प्रकृत का तात्पर्य ?"

"मैंने सुना है कि उन राष्ट्रों को पृथक्-पृथक् परतन्त्र करने की ग्राकांक्षा से प्रेरित होकर ही ग्रवन्ति उनको एक मित्रमण्डल में ग्रथिन नहीं होने देता।"

रत्नकीर्ति का ग्रभिनव ग्रभियोग सुन कर ग्रवन्ति के महामात्य ग्रव-सन्त हो गए। फिर उन्होंने, किचित् कुपित होकर, व्यङ्ग किया: "ग्रवन्ति की हितकामना के लिए ग्रवन्ति ग्रापका ग्राभारी है, ग्रार्यश्रेष्ठ ! ग्रवन्ति की ग्रमात्यपरिषद ने भी कभी ग्रवन्ति की ग्राकांक्षा का इनना सूक्ष्म सन्धान नहीं किया।"

रत्नकीर्ति क्वा मुख कोध से ताम्त्रवर्ण हो गया। अपने स्वर को प्रखर करके उन्होंने आकोश किया: "तुम मेरा अपमान कर रहे हो, प्रवरसेन! वह भी वैशाली के राजप्रासाद में !!"

प्रवरसेन ने भी अपने स्वर को प्रखर करके कहा: "आप अवन्ति पर लाञ्चन लगाते जाएँ और मैं स्वदेशद्रोही के समान उनको स्वीकार करता जाऊँ—अवन्ति के सन्धि-विग्रह-महामात्य से क्या आप यही अपेक्षा करते हैं?"

राजा रत्नकीर्ति का मुख तुरन्त मृदुल हो गया। श्रकस्मात् ही उनको स्मरण होने लगा कि पुलोमजा श्रभी तक श्रतिथि के लिए पानीय लेकर नहीं ग्राई । प्रवरसेन की बात का उत्तर न देकर वे, द्वार की ग्रोर हिंट-पात करने हुए, पुकार उठे : "पुलोमे ! पुलोमजे !! पानीय लाने क्या गई, कहीं मर गई, वराकी !"

फिर वे प्रवरमेन को सम्बोधित करके वोले: "प्रवरसेन! तुम्हारे ग्रातिथ्य-सत्कार में त्रुटि हुई, इसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। मैं तुमको राजप्रामाद के ग्रवस्थानागार में ग्रामन्त्रित करता। किन्तु वहाँ इस समय ग्रातिथि विद्यमान हैं। ग्रतएव मुभे तुम्हारे निवास का प्रवन्ध ग्रपने पैतृक ग्रावास में ही करना पड़ा।"

प्रवरसेन भी अपने आचरण पर पश्चाताप-सा करते हुए कहने लगे: "मुक्ते किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, आर्यश्रेष्ठ ! आप अकारण ही अप्रतिभ न हों।"

"मैंने पुलोमजा को आदेश दिया है कि वह आज रात के समय तुम को गिएकालय में आमन्त्रित करे। वहाँ तुम अनङ्गरेखा का नृत्य-नैपुष्य देखना। अनङ्गरेखा वृज्जिसंघ की विभूति है, प्रवरसेन ! उसके साथ मुरत-रण किए बिना तुम वैशाली से मत लौट जाना।"

इसी समय, परिचारिका के हाथ मद्यभाण्ड तथा पानपात्र लेकर, पुलोमजा ने कक्ष में प्रवेश किया। पुलोमजा ने ग्रपनी देह पर प्रभूत प्रसाधन-द्रव्य का व्यय किया था। ग्रागार का कोना-कोना सुवास से सुरिभित हो उठा। राजकुमारी राजा रत्नकीर्ति को सम्बोधित करके बोली: "पिताजी! मैं कई बार इस ग्रोर ग्राई। किन्तु ग्रापको व्यस्त देख कर लीट गई।"

राजा ने, मौन रह कर, पुलोमजा की श्रात्ममार्जना स्वीकार कर ली। तब परिचारिका को प्रत्यावर्तित करके, पुलोमजा ने श्रासव का भाण्ड अपने हाथ में उठाया और वह श्रार्य प्रवरसेन से बोली: "श्रार्य महामात्य! श्राप श्रासव का पान करेंगे श्रथवा मधु का? मेरे पास उज्जिनी की सुगन्धित सुरा भी है।"

प्रवरसेन ने पुलोमजा के हाथ में उठा हुआ भाण्ड देख कर उत्तर दिया: "आसव का ही पान करूँगा, वत्से!"

राजा रत्नकीति ने कहा: "प्रवरसेन! श्रासवपान का अभ्यास जिसे

न हो उसके लिए यह पेय उन्मादजनक है।"

प्रवरसेन बोले : "मद्यपान के विषय में मेरा भ्रम्यास भ्रत्यल्प ही है, ग्रायंश्रेष्ठ !"

र रत्नकोर्ति ने कटाक्ष किया : "इसीलिए तो ग्रवन्ति, ग्रभी तक, पार-सीक प्रगाली का विरोध करने में ग्रसफल रहा है।"

प्रवरसेर भौन रहें। वे पुनः विवाद करने के इच्छुक नहीं थे। तब प्रवरसेन को मधु से आपूरित एक चषक देकर, अपने पानपात्र में ग्रासव भरते, हुए, रत्नकीर्ति ने प्रवन किया: "प्रवरसेन! वैशाली में तुम्हारे ग्रकस्मात् आगमन का कारण क्या है?"

प्रवरसेन ने, मधु की एक घूँट पीकर पानपात्र को पीठिका पर रखते हुए, उत्तर दिया: "श्रायंश्रेष्ठ! मैं यह जानने के लिए श्राया हूँ कि, मगथ द्वारा पाटलिग्राम के धर्षण के उपरान्त, वृज्जिसंघ मगध के विषय में क्या धारणा करता है। यदि वृज्जिसंघ पाटलिग्राम की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान होगा तो श्रवन्ति वृज्जिसंघ की सहायता करेगा।"

राजा रत्नकीर्ति ने उत्तर नहीं दिया । वे मौन रहकर, निर्निमेष नेत्रों से, प्रवरसेन को निहारने लगे । जैसे उनके मर्मस्थल पर कोई कठोर श्राघात हुआ हो श्रौर वे अवसन्न-से रह गए हों ।

अवन्ति के महामात्य ने पूछा: "श्राप विन्ता-ग्रस्त क्यों हो गए, श्रार्यश्रेष्ठ !"

रत्नकीर्ति ने, श्रार्द्रकण्ठ से, उत्तर दिया: "प्रवरसेन ! मुक्तको यही श्राशंका थी कि वृष्णिसंघ तथा मगध के मध्य इस क्षुद्र दिसंवाद से लाभान्वित होने का लोभ श्रवन्ति द्वारा संवरण नहीं हो सकेगा।"

प्रवरसेन स्तम्भित रह गए। वे अपने तूणीर में एक ही अचूक वाण लेकर आए थे। उनको पूर्ण आशा थी कि वह वाण अपने लक्ष्य को वेध देगा। किन्तु यहाँ उस आशा के विपरीत ही फल हुआ। वाण का संघान करते ही वह, विपक्षी की ओर न जाकर, उनके अपने हृदय में आ लगा। प्रवरसेन अपने आसन पर विजड़ित हो गए। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला।

तब राजा रत्नकीर्ति ने ही वह मृत्यु का-सा मीन भंग किया। वे

बोने: "प्रवरसेन! वृज्जिसंघ ग्रीर मगध के मध्य मनोमालिन्य का जो एकमात्र कारण् था वह ग्रव नहीं रहा। ग्रव मगध तथा वृज्जिसंघ सर्वथा विश्वब्ध होकर परस्पर शान्ति की साधना कर सकते हैं। उस शान्ति के धवल परिधान पर ग्रभी तक कलह का एक कलुष विद्यमान था। पाटिल-ग्राम के घटनाचक ने उस कलुष को घो दिया।"

विमूद्ध-से उपासीन प्रवरसेन ने पूछा: "वह कलुष क्या था, ग्रार्यश्रेस्ट!"

"बृष्णिसंघ द्वारा पाटलिग्राम में दुर्गनिवेदा। लिच्छिवि-गरा ने यह दुराचार उस समय किया था जब वे मरएा-मारएा को ही मानवजीवन की परमोपलब्धि मानते थे। वह तमिस्र युग अब व्यतीत हो गया। अब वैशाली के लिच्छिवि-गरा अपने जीवन में रस तथा संस्कार का संचय कर रहे हैं। अब वे किसी के द्वारा भी प्रचोदित होकर मगध के साथ रक्त-पान-रत नहीं होंगे। अब न कोसल का कुचक उनको वैसी कुचेष्टा की धोर कटिबद्ध कर सकता है, न अवन्ति की अमात्यपरिषद।"

"तो क्या, आपके मत में, लिच्छिविनाए ने कोसल की स्वार्थ-रक्षा के लिए ही पाटलिग्राम में अपना दुर्गनिवेश किया था? श्रजातशत्रु द्वारा, वारम्बार, श्राकान्त होकर नहीं ?"

"वृज्जिसंघ तथा मगध के मध्य तो उस समय कोई संघर्षस्थान नहीं धा, प्रवरसेन ! संघर्ष-रत थे मगघ तथा कोसल। कोसल के बुदुद्धि सम्राट द्वारा काशीग्राम का ग्रपहरण होने के कारण। लिच्छवि-गण ने तो उस दिन श्रकारण ही मगघ के साथ वैमनस्य का बीजारोपण कर लिया था।"

"किन्तु मैने तो सुना है कि कोसल के साथ विग्रहरत होने के पूर्व ही मगधराज, भागीरथी को पार करके, वृष्णिसघ को ध्वस्त करने के लिए दृद्प्रतिज्ञ थे। मगध एवं वृष्णिसघ की नौसेनाग्रों में उस समय घोर संघर्ष हो रहा था।"

रत्नकीर्ति हँसने लगे। फिर वे बंशि: 'प्रवरसेन! मगध तथा वृष्ठिज-सघ के परस्पर प्रभेद की विगत गाथा गाने में मुक्ते तो कोई पुण्य-लाम प्रतीत नहीं होता। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह प्रभेद ग्रव नहीं रहा। मैं तुमसे पूछता हैं कि श्रवन्ति का मगध के साथ वया वैर है? मगध ने ग्रभी तक तो अवन्ति की धरा का धर्येण नहीं किया।"

प्रवरसेन ने उत्तर दिया: "वरा का घर्षण ही तो वैर का एकमात्र कारण नहीं होता, श्रार्यश्रेष्ठ !"

" 'मैं तो बैर के किसी कारएा को भी नहीं मानता। नुम स्वयं भी म्रभी-म्रभी कह रहे थे कि वृष्ण्यिसंघ को, पाटलिग्राम के धर्पण के कारण म्रवन्ति की सहायता लेकर, मगध के साथ बैमनस्य की सृष्टि करनी चाहिए।"

"मैंने कभी नहीं कहा कि वैमनस्य की मृष्टि करनी चाहिए। वैमनस्य विद्यमान है, इसी विश्वास के कारण मैंने प्रपनी मन्त्रणा निवेदित की थी। किन्तु वह बात जाने दीजिए। ग्राप मगध तथा ग्रवन्ति के वैमनस्य का कारण जानना चाहते हैं। क्या ग्रापको जात है कि मगधराज ने, पारसीक सम्राट के साथ सन्धि स्थापित करके, ग्रवन्ति का पाधिण्याह बनने का प्रण किया है?"

"ऐसी किसी सन्धि का समाचार मुक्ते नहीं मिला। वृज्जिसंघ की गूड़-प्रिग्धि, अयन्ति की गूड़-प्रिग्धि के समान, देशान्तर की प्रदक्षिणा नहीं करती। किन्तु फिर भी, मैं मान लेता हूँ कि मगध एवं पारसीक साम्राज्य के मध्य सन्धि स्थापित हुई है। तुम मुक्ते यह बतलाओं कि क्या अवन्ति द्वारा आक्रान्त दो स्वाधीन राष्ट्रों को परस्रर सन्धि करने का अधिकार नहीं? दण्डनीति की पुरातन परम्परा का अवलम्बन लेना क्या एकमान्न अवन्ति के लिए ही विधेय है?"

"श्रापका यह कथन कि पारसीक ग्रसुरसाम्राज्य ग्रवन्ति द्वारा श्राकान्त है, सत्य नहीं है, श्रायंश्रेष्ठ!"

"सत्य क्या है यह कोई नहीं जानता। तुम भी नहीं जानते। मैं भी...इस प्रसंग में पारसीक सम्राट के लिए वही सत्य है जिसे वे सत्य मानें। पारसीक सम्राट का मन्तव्य है कि अवन्ति ने, उनके साम्राज्य पर श्राक्रमण करने के लिए ही, उत्तरापथ में अपने मित्र-मण्डल का संगठन किया है। पारसीक सम्राट अपने साम्राज्य को अवन्ति द्वारा श्राक्रान्त मानते हैं।"

"पारसीक सम्राट का इस विषय में क्या मत है, यह बात ग्राप भूल

जाइए, ग्रायंश्रेष्ठ ! मै तो इस विषय में ग्रापका मत जानना चाहता हूँ।"

"वृज्जिसघ इस विषय में सर्वथा उदासीन है। वृज्जिसंघ की तो यही गुभकामना है कि आर्यावर्त के किसी अंचल में भी शान्ति भंग न हो, किसी राष्ट्र की भी निरीह प्रजा को युद्ध की विडम्बना न वहन करनी के पड़े, बसुधरा का आङ्कन निरपराधों के रक्त से अपवित्र न हो।"

''प्रविन्ति की भी यही आकांक्षा है, आर्यक्षेट्ठ ! स्रविन्ति भी यही चाहता है कि आर्यावर्त में सर्वत्र ही जान्ति का साम्राज्य हो । युद्ध करने के लिए अवन्ति भी नेजनात्र लालायित नहीं । किन्तु आर्यावर्त पर पार-सीक असुरसाम्राज्य का आक्रमण हुआ तो उसको परास्त करने के लिए अवन्ति युद्ध से पराङ्मुख नहीं होगा। आक्रमण्कारी के सन्मुख अवनत होने की अपेक्षा, अवन्ति विनाश का वरण करना श्रेयस्कर समभता है । विशेष-कर उस दशा में जबिक वह आक्रमण्कारी एक अनार्य असुर हो।"

"किसी को अनार्य अथवा असुर कह कर तुम अपनी वासी को ही ्र विगीहत कर रहे हो। तुम्हारे कंथन मात्र से कोई असुर अथवा अनार्य नहीं हो जाता "

"म्रार्यश्रेष्ठ! काम्बोज, गान्धार तथा सिन्धुदेश में पारसीक म्लेच्छ-तन्त्र का ताण्डव म्राप म्रपनी मांखों से देख चुके है।"

"मैने कोई ताण्डव नहीं देखा। पारसीक तन्त्र को म्लेच्छतन्त्र कह कर युद्ध का श्रवसर खोजना ही म्लेच्छाचार है, प्रवरसेन !"

"ग्राप भलीभांति जानते है कि पारसीक म्लेखवाहिनी ने, ग्रार्यावर्त के पददितत राष्ट्रों में, ग्रार्थ-परम्परा का ग्रामूल उच्छेद किया है, ब्राह्मणों का ग्रकारण वध किया है, यज्ञशालाग्रों को ग्रव्व-शालाग्रों में परिणात किया है। ऐसे ग्रधर्म-रत ग्रनार्य ग्राततायी के मूलाच्छेद के लिए किया जाने वाला युद्ध भी धर्म-युद्ध ही होगा। किन्तु, फिर भी, ग्रवन्ति पारसीक ग्रसुरसाम्राज्य के विकद्ध ग्राक्रमगात्मक ग्रभियान करने का ग्रभिलाषी नहीं।"

"तो फिर सिन्धुनद के पूर्ववर्ती तीर पर अनेक दुर्गनिवेश करके, अवन्ति ने अपनी मेना को किसलिए वहाँ सन्निविष्ट किया है ?"

"इसीलिए कि पारसीक म्लेळवाहिनी सिन्धु का संतरण करने का

साहस न कर सके।"

"किन्तु युद्ध के समारम्भ से तो युद्ध की सम्भावना बढ़ती ही है, बटती नहीं।"

"श्राप घटना-कम के पौर्वापर्य पर भी तो विचार की जिए, श्रार्यश्रेष्ठ ! ग्रवन्ति युद्ध के लिए उस समय प्रस्तुत हुआ है जबिक पारसीक स्लेच्छ-वाहिनी ने काम्बोज, गान्बार तथा सिन्धुदेश को घ्वस्त श्रीर उत्तरापथ के श्रन्य राष्ट्रों को सवस्त कर दिया। यदि श्रवन्ति युद्ध के लिए तत्पर न हुग्रा होता तो श्राज उत्तरापथ का एक भी श्रार्यराष्ट्र श्रार्यावर्त की परिधि में न रह गया होता श्रौर श्रवन्ति के श्रपने प्रत्यन्त पर पारसीक सेना के सन्निवेश होते।"

"भूतकाल में क्या हुआ होता और क्या न हुआ होता, यह कपोल-कल्पना का विषय है, प्रवरसेन ! मैं उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में शान्ति की स्थापना किस प्रकार सम्भव है।"

"उत्तरापथ में तो अब सर्वत्र ही शान्ति स्थापित है। असुरसेना अब भूल कर भी सिन्धुनद को पार करने का परिश्रम नहीं करेगी। उत्तरा-पथ के राष्ट्र सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।"

"रक्तपात के लिए उद्यत सैन्यबल पर निविष्ट शान्ति को मैं शान्ति नहीं मानता । वह किसी समय भी भंग हो सकती है ।"

प्रवरसेन मौन हो गए। ग्रव वे निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि रतन-कीर्ति वस्तुतः श्रज्ञ हैं ग्रथवा विज्ञ होकर श्रज्ञता का श्रभिनय कर रहे हैं। महामात्य के मौन को ग्रपने कथन के ग्रथंगौरव का लक्षण मानकर, रतन-कीर्ति ने दृष्त स्वर में कहा: "मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, प्रवरसेन!"

प्रवरसेन ने मुस्करा कर कहा : "श्रापने कोई बात कही हो तो उत्तर हूँ।"

रत्नकीर्ति की दृष्टि, सहसा, पुलोमजा की ओर गई। उनके मत में पुलोमजा को उनका पराभव देखने का कोई अधिकार नहीं था। वे कोपाविष्ट होकर पुलोमजा से बोले: "तू यहाँ क्या कर रही है, वराकी!" पुलोमजा, तूरन्त ही, वहाँ से पलायन कर गई। प्रवरसेन ने रत्न-

कीर्ति से कहा: ''आर्यंश्रेष्ठ ! मैं स्वयं आप से एक प्रश्न पूछना चाहता हैं।''

रत्नकीर्ति ने, स्वर में सौहार्द भरकर, कहा : "पूछो, प्रवरसेन ! ग्रवस्य पूछो।"

"वृज्जिसंघ के लिच्छवि-गर्ग सहसा शान्ति के उपासक किस प्रकार बन गए ? लिच्छवि-वंश की पुरातन परम्परा तो ऐसी नहीं थी ! स्वधर्म तथा स्वदेश के लिए युद्ध करना तो लिच्छवि-गर्ग भ्रपना पुण्य-कर्त्तव्य मानते थे।"

"लिच्छवि-गण के नवीन ग्राचार के प्रति तुम्हारा विस्मयोद्गार उपयुक्त है, प्रवरसेन! तुमने जिस समय लिच्छवि-गण का परिचय प्राप्त किया था उस समय वस्तुतः लिच्छवि-गण ग्रान्ति का नाममात्र सुनकर सिहर उठते थे। किन्तु वह सब ग्रब ग्रतीत की कथामात्र है।"

"यह अभूतपूर्व परिवर्तन किस प्रकार हुआ ?"

"लिच्छवि-गण ने, शान्ति के सम्बन्ध में, महाश्रमण, सम्यक्-सम्बुद्ध, भगवान गौतम के शिक्षापद हृदयङ्गम किए हैं। लिच्छवि-गण ने, ग्रहिंसा के विषय में, जिनश्रेष्ठ निर्मन्थ ज्ञातपुत्र का सिंहनाद श्रवण किया है..."

राजा रत्नकीर्ति, अपना कथन समाप्त न करके, निर्मिष नयनों से प्रवरसेन का मुख देखने लगे। मानो वे जानना चाहते हों कि उनके अपने सिहनाद का प्रवरसेन पर क्या प्रभाव पड़ा। किन्तु महामात्य के मुख-मण्डल पर एक भी रेखा इतस्ततः नहीं हुई। उनकी भावभिङ्गमा में, अविक्वास के साथ, किचित् परिहास का पुट था। तब रत्नकीर्ति निराशा की एक दीर्घ निक्वास छोड़कर मौन हो गए।

प्रवरसेन ने कहा: "आर्थश्रेष्ठ ! आपका वक्तव्य असमाप्त ही रह गया।"

राजा रत्नकीर्ति ने क्लान्त वाणी में कहा: "मैं कह रहा था कि वृज्जिसंघ अब आर्यावर्त के अन्यान्य राष्ट्रों से पीछे नहीं रहना चाहता। धन-धान्य, सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य-उपभोग, कला-कौशल, सौन्दर्य की उपा-सना, ज्ञान की गवेषणा—िलच्छिन-गण, अब, समस्त दिशाओं में एक साथ अग्रसर होने के लिए अधीर हैं।"

"क्या यह भी महाश्रमण की शिक्षा श्रथवा जिनश्रेष्ठ के सिहनाद का परिग्णाम है ?"

"नहीं। यह उन लिच्छिवियों की अनिप्सा है जिन्होंने, अपने नेत्र "उन्मीलित करके, अपने चारों श्रोर हो रही प्रगति को अपनी श्रांखों से देखा है और जो, जराजीएं परम्परा का परित्याग करके, भविष्य के नवी-दय के प्रति निष्ठावान हैं।"

"मैंने मुना है कि महाश्रमण तथा जिनश्रेष्ठ पुरानन आर्य-परम्परा के प्रतिपक्षी नहीं वरन् परियोषक थे।"

"वे दोनों प्रव्नजित तथा परमार्थान्वेषी पुरुष थे, प्रवरसेन ! किसी भी ऐहिक एवं व्यावहारिक प्रसंग में उनके मतामत का कोई मूल्य नहीं।"

"किन्तु शान्ति-स्थापना तो ऐहिक एवं न्यावहारिक प्रसंग है, आर्य-श्रेष्ठ ! सम्भव है कि इस प्रसंग में भी उन महापुरुषों ने भूल की हो।" "मैं कोई भूल नहीं देखता।"

"यदि मगध ने वृज्जिसंघ पर ग्राक्रमण कर दिया तो क्या लिच्छवि-गण, मगध के वाणवर्षण के विनिमय में, महाश्रमण तथा जिनश्रेष्ठ के यचनामृत की वर्षा करेंगे ?"

राजा रत्नकीर्ति ने, अधरकुञ्चित करके, अपना मुख परावृत्त कर लिया । किन्तु प्रवरसेन, तुरन्त ही उनका ध्यान अपनी ग्रोर ब्राह्मच्ट करते हुए, बोले : "श्रायंश्रेष्ठ ! श्रापने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया।"

रत्नकीर्ति ने कुद्ध होकर कहा: "प्रवरसेन! लिच्छविगण ने ग्रभी शस्त्रास्त्र धारण करना नहीं छोड़ा। यदि किसी ने वृज्जिसंघ पर ग्राक-मण किया तो वे श्रपनी रक्षा करने के लिए सर्वथा समर्थ हैं। किन्तु तुम . क्यों, इतनी देर से, मगध तथा वृज्जिसंघ के वैमनस्य का वर्ण-विन्यास कर रहे हो?"

"इसलिए कि अजातशत्रु ने आर्य-परम्परा का परित्याग करके पार-सीक-देश में प्रतिष्ठित असुर-आदर्श का आश्रय लिया है। मगधराज का मनोरथ है, मध्यमण्डल के समस्त स्वाधीन राष्ट्रों को ध्वस्त करके, मगध के सार्वभौग साम्राज्य की स्थापना करना।"

"मगय के विरुद्ध अवन्ति का यह मिथ्याप्रचार मैंने इसके पूर्व भी

ग्रनेक बार मुना है। इसमें सत्य का समावेश नहीं।"
"सत्य क्या है, ग्रार्यश्रेष्ठ!"

"ग्रवन्ति की ग्रिभिलापा है कि मध्यमण्डल के स्वाधीन राष्ट्र परस्पर विग्रह करके जर्जर हो जाएँ और भ्रवन्ति, एक-एक करके, उन सबको उ उदरसात कर ले।"

"इसका प्रमारा ?"

''वैद्याली में श्राने के पूर्व वत्स तथा कोसल के शासकवर्ग के साथ भी तुम्हारा साक्षात्कार।''

"साक्षात्कार तो मैंने आपके साथ भी किया है। क्या मैं वृज्जिसंघ को मगध के साथ विग्रहरत करने में सफल हो गया?"

''किन्तु वृज्जिसंघ उन श्रघम राष्ट्रोहे जैसा नहीं है।''

"भ्रन्तर क्या है ?"

"अवन्ति उन राष्ट्रों का कर्णधार है। वृज्जिसंघ का नहीं।"

प्रवरसेन पुनरेगा अवाक् रह गए। यह भी उनके लिए सर्वथा अचिन्त-नीय अभियोग था। वे सोचने लगे कि रत्नकीर्ति के नवीन आक्षेप पर मौन रहें अथवा कुछ कहें। राजा रत्नकीर्ति ने प्रश्न किया: "कीसल-राज विदूरथ के देहान्त के उपरान्त, कोसल का शिशु सम्राट क्या राज-माता अवन्तिपुत्री की आज्ञा का पालन नहीं करता?"

प्रवरसेन ने उत्तर दिया: "कोसल की राजमाता, अवन्ति के राजकुल में जन्म लेने के अनन्तर, अनेक वर्ष तक कोसल की युवराज्ञी एवं महादेवी रह चुकी हैं।"

"क्या इसी कारण उनकी शिरामों में भवन्ति के राजकुल का शोणित नहीं रहा ?"

"किन्तु, श्रार्यथेष्ठ ! मगबराज की पट्टमिह्षी विजरादेवी भी तो कोसल के राजकुल की सन्तान हैं। तो क्या मगधराज.....

"महाराज ग्रजातशत्रु वैदेहीपुत्र समर्थ पुरुष हैं।"

"ग्रौर मगघ के राजकुल की दुहिता, देवी पद्मावती, का वरण करने वाले वत्सराज उदयन?"

"वत्सराज की पट्टमहिपी, देवी वासवदत्ता, ग्रवन्ति के राजकुल की

मन्तान हैं।"

प्रवरसेन हॅसने लगे। उस हॅसी में व्याङ्ग अथवा परिहास नहीं था। केवल अनुकम्पा थी। राजा रत्नकीर्ति के विलक्षण बुद्धि-विलास ने -प्रवरसेन को चिकत कर दिया था। वे कहने लगे: "आर्यश्रेष्ठ! आपके समान सर्वविद्यासम्पन्न, सर्वगुण्निधान शिष्य पाकर आचार्य विरूपाक्ष धन्य हो गए।"

कटाक्ष की अवगणना करके रत्नकीत्ति ने पूछा: "प्रवरसेन! मैं यह जानना चाहता हूँ कि, वृष्णिमंघ का मन्तव्य, जानकर, अवन्ति अपने कुचक्र से विरत होगा या नहीं?"

"श्रायंश्रेष्ठ का ग्राह्मय कौन से कुचक से है ? ग्रवन्ति ने एक कुचक का प्रवर्तन तो नहीं किया। तीन-तीन कुचको का ग्राविष्कार तो ग्राप ग्रभी-प्रभी कर चुके है। न जाने ग्राप कितने प्रन्य कुचकों से परिचिन हैं।"

''मल्लराष्ट्र के साथ मैत्री करने का मनोरय भ्रवन्ति को त्याग देना चाहिए।''

"किसलिए?"

"वृज्जिसंघ उस सन्धि को स्वीकार नही करेगा।"

"किन्तु सन्धि तो मल्लराष्ट्र तथा ग्रवन्ति के मध्य हो रही है, ग्रार्थ-श्रेष्ठ ! वे दोनों स्वाधीन राष्ट्र है।"

"वह सन्धि वृज्जिसंघ के विरुद्ध है।"

"यह श्रापका भ्रम है। भ्रवन्ति में वृज्जिसंघ के प्रति किसी प्रकार का वैरभाव विद्यमान नहीं।"

"मल्लराष्ट्र में वृज्जिसंघ के प्रति वैरभाव विद्यमान है।"

"ग्रवन्ति उस वैरभाव को दूर करने की चेष्टा करेगा।"

"अथवा मल्लराष्ट्र को वृज्जिमंघ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्सा-हित करेगा?"

"त्रवन्ति किसी राष्ट्र की श्राक्रमस्मात्मक प्रवृत्ति का पोषस नहीं करता।"

"वृज्जिसंघ के लिच्छवि-गरा ग्रवन्ति का मनोभाव नहीं देख पाएँगे। वे देख पाएँगे ग्रवन्ति का बाह्य ग्राचरमा। मल्लराष्ट्र वृज्जिसंघ के प्रति शत्रुत्व का पोपण करता है । मल्लराष्ट्र को ग्रवन्ति के साथ सन्धि-सूत्र में ग्रावद्ध देखकर,लिच्छवि-गरा मेंग्रवन्ति केविरुद्ध विक्षोभ की मृष्टिहोगी।"

"ग्रापके कथनानुसार तो वह विक्षोभ पहिले ही विद्यमान है।"

"विक्षोभ में वृद्धि होगी।"

"वृज्जिमंघ के श्रसंयम का श्रवरोध करना श्रवन्ति का दायित्व नहीं, श्रायंश्रेष्ठ ! वृज्जिसंघ ने यदि श्रसंयम का आचरण किया तो वह, शीध्र ही, श्रपने विनाश को श्रामन्त्रित करेगा।"

प्रवरसेन उठ कर खड़े हो गए। सन्धिवार्ता आरम्भ होने के पूर्व ही ग्रसफल हो चुकी थी।

किन्तु राजा रत्नकीति, कोपाविष्ट हो कर, अपने आसन पर उपा-सीन रहे। रस एवं संस्कार के आचार्य रत्नकीर्ति, गमनोद्यत अतिथि के प्रति प्रत्युत्थान की आर्य-परम्परा को भी नहीं निभा सके। न ही उन्होंने पुलोमजा को बुला कर आदेश दिया कि वह अनङ्गरेखा द्वारा प्रवरसेन के आतिथ्य का आयोजन करे।

प्रवरसेन ने, द्रुतपद, रत्नकीर्ति के ग्रागार से निष्कमण किया। तब राजा रत्नकीर्ति ने पुलोमजा को वुलाकर कहा: "पुलोमे ! महाराज ग्रजातशत्रु वैदेहीपुत्र के दूत को सादर मेरे ग्रागार में ले ग्राग्रो।"

3

श्रावरा मास समुपस्थित है। निबिंड निदाध द्वारा नीरसीकृता वृज्जि की वसुंधरा, वारिवर्षण के प्रथम शीकर-सम्पात का स्पर्श पाकर, ध्रापन्त-सत्त्वा होने लगी है। ग्रपने-ग्रपने क्षेत्र एवं केदार में लोष्ट-भेदन-कमं का समापन करके बीजवपन के लिए व्यग्न हैं, वृज्जि संघ के कमंठ कृपीवल। श्रपराह्म वेला श्रतिवाहित हो चली। सूर्यास्त होने में ग्रभी एक मुहूर्त का विलम्ब है। पूर्वदिशि के क्षितिजकूल पर उदीयमान हस्तिकाय बलाहक माला, श्राकाशपथ का ग्रतिक्रमण करके, प्राची की क्षितिजप्राचीर को प्रछन्न करने के लिये ग्रग्नसर हो रही है। ग्रवनितल पर ग्राकीण है ग्रग्नुमालि का ग्रविश्व दिरमणाल। मानो, प्रवास से प्रत्यावितत प्रण्यी का प्रथम परिरम्भण करके, कोई विरह्वितादित वामा ग्रपने बीडारक्त वक्त्र पर ग्रवगुण्ठन ग्रालम्बित करने का ग्रलस प्रयास कर रही हो।

ऐसे समय में, कोटिग्राम से वैशाली की अोर जानेवाले विश्वक्षय के पूर्व पार्श्व पर, वनप्रान्त की एक वीथिका का ग्रवलम्बन लेकर, पदयात्रा-रत हैं ग्रायुप्मान उदय एवं ग्रनिरुद्ध मैथिलीपुत्र । श्रमण ने ग्रपने काषाय-वस्त्र का परित्याग करके वृज्जिभूमि के साधारण ग्रामीण गृहपित का वेश धारण किया है । श्रनिरुद्ध एक लिच्छिवि-सुभट-सुलभ सुवेष से सुमज्जित हैं । शिर पर शिरस्त्राण । कलेवरार्थ पर लौह-कञ्चुक । वामस्कंध से ग्रासन ग्रालम्बित । दक्षिण स्कन्ध पर तुङ्गायित तूग्गीर । कटिबंध में कृपाण । एक हाथ में शिवतश्ल । दूसरे में चर्मफलक ।

आयुष्मान उदय ने कहा : "कोटिग्राम में तुम्हारे द्वारा सम्पादित संगठन-कार्य सर्वया स्नुत्य है, सौम्य !"

श्रितरुद्ध बोले : "भन्ते; पाटलिग्राम से वैशाली की श्रीर यातायात करने वाले मागध कोटि-ग्राम होकर जाते हैं। कुछ काल से यातायात करने वाले मागधों की संख्या में अपूर्व वृद्धि हो रही है। कोटि-ग्राम में मागधों का उच्छुं खल श्राचरण देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृज्जि महाजनपद का यह श्रंचल मगध-साम्राज्य में समाविष्ट हो गया हो। मागधों के श्रसहा उत्पात के कारण मेरे लिये अपने संगठन का संयम स्थिर रखना, दिन-प्रति-दिन, दुस्साध्य होता जा रहा है।"

"अब अधिक दिन संयम न रखना होगा, सौम्य ! मागधों को दण्ड देकर वृज्जिसंघ से विनिर्वासित करने की बेला शीध आ रही है।"

"वैशाली के संगठन का क्या समाचार है, भन्ते ! अनेक दिन से मैं देवी के साथ साक्षात्कार नहीं कर पाया।"

"वत्सला का संगठन-कार्य भी अत्यन्त सुचार रूप से सम्पन्न हो रहा है। श्रव तुमको उचित है कि कोटिग्राम के निकट अपना आवास त्याग कर वैशाली के समीपवर्ती आवास में चले आओ।"

"किन्तु भन्ते ! मगध का प्रथम प्रहार तो इस ग्रंचल पर ही आपा-तित होगा । क्या, उस श्रकस्मात्-वृत्त की श्रपेक्षा में, मेरा यहाँ रहना ग्रावश्यक नहीं ?"

"मागव श्राकमरा का निरोध कोटिग्राम में सम्भव नहीं । इस स्थल पर युद्ध करके तुम्हारे लिच्छवि मागध-सैन्य का गत्यवरोध ही कर पायेंगे। उस ग्रवसर का लाभ उठाकर तुम्हें बैशालीहुर्ग की संरक्षा का दायित्व ग्रपने हाथ में लेना होगा। ग्रतएव, तुमको ग्रभी से वैशाली के निकट रह कर वत्सला को परामर्श देना चाहिये कि वह उस दुदिन के निमित्त किस प्रकार दुर्ग के दुर्वल-स्थलों पर ग्रपने संगठन का सन्तिवेश करे। दुर्गरक्षा अ ग्रतीव दुष्कर कार्य है, सौम्य ! उसका रहस्य न इस श्रमण को ज्ञात है, न लिच्छवि-वंश के नारीरत्न को। वह कार्य तो तुम जैसे श्रप्रतिहन दुर्ग-पाल को ही करना होगा।

"श्रापका श्रादेश शिरोधार्य है, भन्ते ! किन्तु उसके पूर्व मैं एक बार मिथिला की श्रोर जाना चाहता हूँ। मगबराज के समारम्भ से यह निश्चित है कि वह दीर्घकाल तक वैशालीदुर्ग का पर्यवसन करने के लिए प्रस्तुत होकर ही जाह्नवी को पार करेगा। पर्यवसन-काल में यह ग्रतीव ग्रावश्यक होगा कि मिथिला की श्रोर से वैशाली में प्राप्त होने बाले समर-सभार की पथ श्रनवरुद्ध रहे।"

"वत्सला से वार्त्तालाप करके तुम समयोजित समर-सभार का मात्रा-परिमारा निश्चित कर लो । तदुपरान्त ही तुम मिथिला के संगठन को यथेष्ट परामर्श दे सकोगे।"

"मिथिलावर्ती संगठन के विषय में ग्रापका क्या विचार है, भन्ते !"

"वह संगठन सर्वापेक्षा सुदृढ़तर है। तुम्हारे मातुलकुल के अप्रतिम प्रताप के कारण । उनकी सम्पूर्ण सहायता प्राप्त करके, उस समस्त अञ्चल में, द्रुतगित से संगठन का प्रसार हो रहा है। संगठन सर्वथा शिक्षित, अनुशासित एवं शत्रु द्वारा दुर्भेद्य है।"

श्रनिरुद्ध के मुख से संतोषानुभूति का एक निश्वास निकला। उन्होंने अन्य कोई प्रश्न श्रमण से नहीं पूछा। न श्रमण ने ही श्रन्य समाचार सुनाया। वे दोनों मौन रहकर पथ पार करने लगे।

कुछ क्षरण उपरान्त ग्रनिरुद्ध ने परितापपूर्ण वार्णी में कहा: "भन्ते! यदि ग्रवन्ति के साथ वृज्जिसंघ का मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो जाता तो वैशाली को दैव के इस दुविपाक के लिए प्रस्तुत न होना पड़ता।"

आयुष्मान उदय ने, अनिरुद्ध की ओर दृष्टिपात किए बिना ही, शान्त स्वर में उत्तर दिया: "सौम्य ! यह तुम्हारा भ्रम है कि अवन्ति का ग्रवलम्बन ग्रहरा करके वृज्जिसंघ का त्रागा हो सकता है।"

"भ्रम क्यों है, भन्ते ! श्रवन्ति में श्रपार शक्ति का समारोह है। ग्रवन्ति द्वारा श्राकान्त मगव वृष्जिसंघ की ग्रोर ग्रभिमुख होने का साहम नहीं करता।"

"मगय ने भर्ग जनपद की स्वाधीनता को ध्वस्त किया तब अवित्त की वह अपार शक्ति कहाँ गई थी, सौम्य ! भर्ग तो अवित्त द्वारा आश्वासन-प्राप्त राष्ट्र था।"

"यही संशय श्रनेक बार मेरे मानस में भी जन्म लेता है, भन्ते ! किन्तु समाधान किसी दिन नहीं मिला।"

"ग्रवन्ति सवल होकर भी दुर्वल है। समर्थ होकर भी ग्रममर्थ! ग्रवन्ति के नेत्रों में विस्फारण देखा जा सकता है, दुद्धि में व्यवसाय नहीं। श्रवन्ति के स्वर में उत्तेजना मिलती है, कर्म में उत्साह नहीं मिलता। ग्रवन्ति में नीति का नैपुण्य है, किन्तु व्यय की साधना नहीं। श्रीर साधना के श्रभाव में, ग्रवन्ति का समस्त सम्बल एक निष्फल परिग्रह के ग्रतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता। उस परिग्रह के दुर्वह भार से आन्त श्रवन्ति का पतन भविष्य में श्रवश्यम्भावी है।"

अतिरुद्ध ने अचिन्तनीय आशंका से काँप कर पूछा: "तब आयंवर्त का त्राएा किस प्रकार होगा, भन्ते! उस ओर से पारसीक असुरसाआज्य की म्लेच्छवाहिनी। इस ओर मगध के अनार्य आततायी की कुस्सित कुचकरचना। अवन्ति के अतिरिक्त आर्यावर्त के इस शत्रुममवाय का विरोध करने में अन्य कौन सक्षम है?"

श्रामुष्मान उदय ने श्रविचलित रह कर उत्तर दिया: "कोई भी नहीं, सौम्य! श्रवन्ति भी नहीं।"

"तब तो पारसीक साम्राज्य द्वारा सम्पादित आर्यावर्त की परतन्यता, अथवा मगध द्वारा अनुष्ठित आर्य-परम्परा का विनाश, श्रिनवार्य है, भन्ते !"

"ग्रनिवार्य । सूर्योदय एवं सूर्यास्त की भौति ग्रनिवार्य ।"

· "फिर.....

श्रनिरुद्ध कुछ कहें उसके पूर्व ही एक ग्रार्तनाद से वनप्रान्त का वातास सप्त • --- २६

विद्ध हो गया। विणित्पय की थोर से आया था किसी त्रसित पुरुष का रोमहर्षक चीत्कार। अनिरुद्ध, तुरन्त ही स्कन्य से शरासन उतार कर, शरसंधान के लिये समुद्यत होने लगे। किन्तु, उनका वारण, करते हुए, आयुष्मान उदय ने कहा: "शरसंधान का समय अभी भी अनवाप्त है, सौम्य!"

तव वे दोनों, द्रुतपद, विग्नियथ की श्रोर ग्रग्नसर हुए। वन के वृक्ष-वृन्द एवं लताग्रुत्म से श्रपने-आपको श्रावृत रख कर। पथ के सिन्तकट जाकर वे, विटपवरूथ द्वारा व्युत्पन्न एक विविक्त स्थान में संरूढ़ हो गये। उस स्थान से वे विग्नियथ का दृश्य देख सकते थे, किन्तु विग्नियथ पर से किसी के लिये भी उनका श्राभास दुष्प्राप्य था। विशेषकर, ग्रासन्न महावृद्टि के पूर्व घिरते हुए श्रन्थकार के कारण।

पथ के मध्य में, बहुमूल्य वडवा पर आरूढ़ एक सार्थवाह भयभीत एवं कातर दृष्टि से इतस्ततः देख रखा था। श्रीर उसको चतुर्दिक घेर कर खड़े थे कतिपय कृषीवलवेपी भीमकाय पुरुष ।

वडवा का मार्ग रोक कर खड़े हुए पुरुष ने सार्थवाह को सम्बोधित करके कहा: "वैद्याली के श्रवोध लिच्छिवि-गए। को प्रविच्चित करके जो मुवर्ण तू उज्जयिनी ले जा रहा है, उसका समर्पण किए विना तेरे प्राएों का त्राए। नहीं हो सकता।"

मार्थवाह ने, यथासाध्य हप्त कंठ से, उत्तर दिया: "मैं प्रवञ्चक नहीं, सुविख्यात सार्थवाह हूँ।"

पुरुष ने, उसका तिरस्कार करते हुए कहा : "सार्थवाह और प्रवञ्चक में प्रभेद क्या होता है, रे तस्कर !

सार्थवाह इस प्रश्न का प्रत्युत्तर देने में ध्रसमर्थ रहा। ग्रपने जीवन में उसने प्रथम वार सुना था यह प्रश्न। धाज तक किसी ने उसको तस्कर कहकर नहीं पुकारा था।

तव वडवा के पार्व में खड़े एक ग्रन्य पुरुप ने सार्थवाह का भुजबंध पकड़ कर कहा: "ग्रवरोहगा कर। देखें तेरी गोगी में कितने सुवर्ण हैं।"

गोगाी का नाम सुनकर सहसा सार्थवाह को क्रोध ग्रा गया। भृकुटि-द्वय को कुञ्चित करके, वह बोला: "गोगाी से ग्रापका क्या प्रयोजन है?" उत्तर दिया प्रथम पुरुष ने : "गोगाी में जो सुवर्ण है वह वृज्जि-संघ की सम्पत्ति है। स्रोर हम वृज्जिसंघ की संतान हैं।"

"किन्तु वह सुवर्ण सुभे ग्रपने पण्य के विनिमय से प्राप्त हुग्रा है। तीन शकटभार था मेरा पण्य।"

"क्या-क्या पण्य था?"

''पारसीक देश से भृगुकच्छ में श्रायात बहुमृल्य वस्त्र, प्रसाधन-द्रव्य, वित्रविचित्र शय्यास्तरमा, द्राक्षारस की सुगन्धित सुरा.....

"मुन लिया। इसी व्यर्थ वस्तु-समुदाय को तू पण्य कहता है ?"

"पूर्व समय में मैं अवन्ति, मत्स्य तथा चेदि में प्रादुर्भूत पण्य लेकर वैज्ञाली आया करता था। किन्तु कतिपय वर्ष से, लिच्छिव महाभाग पार-सीक पण्य के प्रतिकित अन्य किसी पण्य का क्रय नहीं करते।"

"पण्य किस देश का है, यह जानना हमारा प्रयोजन नहीं। हम तो केवल यही चाहते है कि व्यर्थ वस्तु-संग्रह के निमित्त वृज्जिसंघ का सुवर्गा \* वृज्जिभूमि के बाहर न जाए।"

"किन्तु पण्य का आयात करने के लिए सुवर्ग का निर्यात अनिवार्य है।"

"कैंसे ग्रनिवार्य है ? पण्य के विनिमय में क्या तू पण्य नहीं ले जा सकता ?"

सार्थवाह हँसने लगा। फिर वह बोला: "उज्जयिनी में विक्रय करने योग्य पण्य जिस दिन वैशाली में उपलब्ध होगा उस दिन श्रवश्य ले जाऊँगा।"

प्रत्युत्तर में, वडवा के पृष्ठ देश पर खड़े पुरुष ने सार्थवाह के शिर पर दण्डप्रहार किया। सार्थवाह का उष्णिप उत्पतित होकर पथ-पांशु \* में जा गिरा। प्रहार में प्राबल्य नहीं था। तो भी सार्थवाह रुदन करने लगा।

प्रहारकर्त्ता पुरुष ने सार्थवाह की भर्त्सना करते हुए कहा : "उज्ज-यिनी ले जाने योग्य पण्य तुभे कुशीनगर में मिलेगा। लूटने के लिए लिच्छिन, मैत्री करने के लिये मल्ल।'

सार्थवाह ने रोते-रोते कहा: "मैंने तो कुशीनगर कभी देखा भी

नहीं। मल्लों से मेरा क्या सम्बन्ध है ?"

प्रथम पुरुष ने उत्तर दिया: "यह प्रश्न तू ग्रवन्ति के महामात्य प्रवर-सेन से पूछेगा तो वह तुभे समभा देगा कि मल्लों से तेरा क्या सम्बन्ध है।"

प्रवरसेन का नाम सुनकर सार्थवाह प्रसन्न हो उठा ग्रीर श्रहंकार के भाव से बोला: "ग्रायं प्रवरसेन तो मेरे मित्र हैं। ग्रर्थात् मेरी नवोडा भार्या के मानुल के पितृब्य के जमाता के भगिनिपति के मित्र हैं।"

"तभी तो प्रवरसेन का गूढ़पुरुप तू, वर्ष-प्रतिवर्ष, वैशाली में श्राता है।" श्रव की बार सार्थवाह श्रवाक् रह गया। वह श्रविश्वास के स्वर में बोला: "गूढ़ पुरुष! में!! उज्जियनी के नगरश्रेष्ठी का जामाता!!!"

"हाँ, तू ! वृज्जिसंघ के दुर्वल-स्थलों का समाचार ले जाकर तू मल्लों को देता है। ग्रीर वैशाली में कितवकला द्वारा उपार्जित मुवर्ण भी। तू वृज्जिसंघ का यत्रु है।"

"वृज्जिसंच का शत्रु ! मैं !! राजा रत्नकीर्ति के राजप्रासाद में जाकर पण्य विक्रय करने वाला उज्जयिनी का सुविख्यात सार्थवाह !!!"

"विश्वासचात करने के लिए ही तू स्रार्यश्रेष्ठ राजा रत्नकीर्ति का विश्वासपात्र बना है।"

"ग्रसम्भव ग्रभियोग! धर्मावतार राजा रत्नकीर्ति के साथ तो पशु भी विश्वासघात नहीं करेगा।"

"किन्तु तू तो पशु से भी निम्नतरकोटि का जन्तु है। अवन्ति का सरीस्प । जहाँ तेरा पोपण होता है वही तू दंशन भी करता है।"

वडवा के पार्श्व में खड़े पुरुष ने धक्का देकर सार्थवाह को ग्रश्वपर्याण से पातित कर दिया। ग्रौर धरा पर विलुण्ठित सार्थवाह करुण स्वर में किलाप करने लगा।

विटपवरूथ में श्रनिरुद्ध की करमुष्टि सहसा ग्रपने कृपाए। पर निवद्ध हैं हो गई। किन्तु श्रमण ने, सर्वथा शान्त रहकर, ग्रनिरुद्ध से श्रनुरोध किया कि वे किसी प्रकार की चेप्टा न करें।

उस श्रोर, वड़वा के पर्याएा में न्यस्त गोणी को उतारकर खोलते हुए प्रथम पुरुप ने कहा : "गोणी सुवर्ण-समुच्चय से ग्राकण्ठ श्रापूर्ण है।" भूमि पर से उठकर, पुरुष की श्रोर भागता हुश्रा सार्थवाह चीत्कार करने लगा: "तीन शकटभार पण्य का मूल्य है यह सुवर्ण ! मेरे जीवन-भर का उपार्जन !!"

सार्थवाह के वक्ष पर पादप्रहार करके उसे पुनरेसा भूविलुण्डित करता कृष्ट्रमा पुरुष बोला : ''तेरा उपार्जन ! यह क्यों नहीं कहता कि लिच्छिविगसा को वञ्चित करके सञ्चित किया हुम्रा पापार्जन है ?"

सार्थवाह ने विवाद के लिए प्रस्तुत होकर पूछा: "पण्यविक्रय पाप कैसे हो गया ?"

"सबके लिए पाप नहीं है। किन्तु अवन्ति के अधीक्वर, अवन्ति द्वारा अजित सुवर्ण का प्रयोग समस्त आर्यावर्त में पापाचार का प्रसार करने के लिए करते हैं।"

प्रथम पुरुप के आदेश से एक अन्य पुरुष ने मार्थवाह की गोगी अपने स्कन्धदेश पर स्थापित कर ली। सुवर्ण का हरण होते देखकर सार्थवाह क्रन्दन कर उठा। फिर वह अपने मस्तक का ताउन करता हुआ बोला: "यदि मुफे ज्ञात होता कि वृज्जिसंघ में अब दस्युवृत्ति का भी पोपण होता है तो मैं एकाकी यात्रा नहीं करता। राजकुमारी पुलोमजा ने मेरा पण्यक्रय करते समय कहा था कि घक्तिहीन शिशु भी, सुवर्ण का शकटमार लेकर, वृज्जिभूमि के किसी भी विणिक्षथ पर, अर्द्ध-रात्रि के अन्धकार में भी, अवाध यात्रा कर सकता है।"

प्रथम पुरुष ने जाते-जाते रुककर कहा: "अवन्ति के इस प्रधम विशाक् ने हम जैसे ललाम लिच्छवियों को दस्यु कहने की धृष्ठता की है। दस्युदेश के इस गुढ़पुरुष को इस जबन्य अपराध का दण्ड मिलना चाहिए।"

एक अन्य पुरुष ने कटिबन्ध से कृपाए। निकालकर निवेदन किया :
"भार्य ! आप आदेश दीजिए। मैं इसी क्षग्ण इस नरककीट का कण्ठ-कर्तन किए देता हैं।"

सार्थवाह ने उत्कोश किया: "हाँ, मेरा कण्ठकर्तन कर दो ! सुवर्ण के बिना शून्य इस शरीर का अब मैं क्या करूँगा !!"

प्रथम पुरुष ने कहा : "तू जीवित रहा तो उज्जयिनी में जाकर प्रवर-सेन को समाचार देगा कि वृज्जिसंघ ग्रब जागृत हो गया है । ग्रीर ग्रवन्ति का कोई अन्य वञ्चक ग्रथवा गृहपुरुष भविष्य में वृज्जिसंघ की स्रोर वृष्टिपात नही करेगा। अन्यथा उसे भी तेरी भौति मल्लों की [सहायता करने का भरपूर मूल्य हम लिच्छविगसा दे देगे।"

मार्थवाह ने तर्जना की: "मल्ल-फल्ल मैं कुछ नहीं जानता। श्रपना मुवर्ग खोकर मैं उज्जियनी नहीं जाऊँगा। जाऊँगा राजा रत्नकीर्ति के निकट। राजकुमारी पुलोमजा के समीप श्रातंनाद करूँगा। राजा रत्न-कीर्ति धर्मावतार हैं। राजकुमारी पुलोमजा त्रसित का त्राए। करने वाली देवी। वे दुष्ट दस्युदल का दलन करेंगे। श्रौर मुफे मेरा श्रपहृत सुवर्ण देंगे। वे नहीं चाहते कि उज्जियनी का सुप्रसिद्ध सार्थवाह स्वदेश में जाकर वृज्जिसंघ के विरुद्ध श्रवन्ति में श्रावेश की सृष्टि करे।"

"ध्रावेश में ध्राकर ध्रवन्ति वृज्जिसंघ का क्या कर लेगा, रे विगिक् !"
"ध्रवन्ति की ध्रवगणना करने का साहस ध्रार्थावर्त में कौन ध्रभागा
करेगा ?"

"यह सब बकवाद तू कुशीनगर में जा के कर । वहाँ अवन्ति के वेतन-भोगी भृत्यों का समवाय मिलेगा नुभे । अवन्ति के अन्न से पोषित कुशी-नगर के मल्ल मानते हैं कि अवन्ति की अवगणना नहीं की जा सकती । किन्तु वृज्जिसंघ के लिच्छवि-गगा अवन्ति का तिरस्कार और मान-मर्दन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं । यह समाचार तू, आर्यश्रेष्ठ राजा रत्नकीर्ति की खोर से, अपने महामात्य और राजन्य दोनों को, देना।"

कृपागाहस्त पुरुष ने कृपाण कोष में रख लिया और, एक क्षुरिका निकाल कर, वह प्रथम पुरुष से बोला : "इस नीच विष्मक् की नासिका का छेतन कर देता हूँ। अपना नासिकाविहीन मुख प्रवरसेन को दिखला कर यह उसे स्पष्टतया सूचित कर देगा कि लिच्छविगण मल्लों के मित्र ग्रवन्ति की क्या दुईशा कर सकते हैं।"

वह क्षुरिका घुमाता हुआ सार्यवाह की स्रोर अग्रसर हुगा। उसकी दृढ़प्रतिज्ञ मुद्रा देखकर मार्थवाह ने दोनों हाथों से अपनी नासिका को आच्छादित कर लिया। फिर वह प्रथम पुरुष के चरणों में शिर रखकर अनुनय करने लगा: ''श्राहि माम्! मैंने इसी वर्ष एक नवयौवना विगक्-पृत्री का वरणा किया है। मेरी नासिका न रही तो वह भी मेरे श्रावास

मं न रहेगी। शौर में अन्य भायां कहाँ से लाऊँगा?"

प्रथम पुरुष ने हँसते हुए कहा: "उज्जियिनी की वेश्याएँ क्या हुई, रे विगिक् ! श्रविन्ति में ती प्रत्येक नारी वेश्यावृत्ति करनी है। प्रवरसेन के मिन्न को एक-न-एक मिल ही जायगी। श्रव्या कुशीनगर के महल तुसे अपनी दुहिता दे देंगे। उनकी सेवा में नष्ट हो रही तेरी नासिका...

पुरुष कुछ श्रीर भी कहना चाहता था। किन्तु उसके अनेक सहचर, एक स्वर में बोले: "श्रार्थ! कोटिग्राम की श्रीर से शश्वारोही श्रा रहे हैं।"

तव, उस पुरुष का आदेश पाकर, उसके सहचरों ने, क्षिप्रहस्त से मार्थवाह का उप्णीप खोलकर, उसे एक वृक्ष से बाँध दिया। ग्रौर फिर व सब विग्णक्पथ के पश्चिम की ग्रोर प्रसारित वनप्रदेश में प्रविष्ट हो गर्थ। वडवा के ह्रोषित से पथप्रान्त गूँज उठा।

श्रानिरुद्ध ने श्रायुष्मान उदय से कहा : "भन्ते ! वृज्जिसंघ का गौरव रूप्रसित हो गया । लिच्छिवि-गरा लाञ्छित हो गये ।"

श्रमण हँसने लगे। वे कुछ बोले नहीं। कुछ क्षण उपरान्त दश ग्रदवारोहियों का एक दल, कोटिग्राम की ग्रोर से, उस स्थल के समीप ग्राया। उनके ग्रदव प्लुतगति से प्रधावमान थे। किन्तु सार्थवाह का करुणकन्दन एवं वडवा का ह्रेपित सुनकर वे रुक गये। ग्रदवारोहियों के ग्रग्रणी ने, वृक्ष के निकट जाकर, सार्थवाह से प्रदन किया: "कौन है तू?"

सार्थवाह ने मुख खोलने के पूर्व बद्धाञ्जलि होने की चेप्टा की। किन्तु वृक्ष से बंधे होने के कारण उसके हाथ उदर-प्रान्त से ऊपर न उठ सके। तब वह बोला: "ग्रार्य! मैं उज्जिथिनी का सुविख्यात सार्थवाह हूँ। • पण्यविक्रय करके, वैशाली से कोटियाम जा रहा था। दस्युदल ने मेरे समस्त सुवर्ण का अपहरण कर लिया.....

अग्रग्गी ने हँसकर कहा : "तुभे दस्युदल से बचना था तो तू वृज्जिमंघ में किस लिए आया, रे विशाक !"

सार्थवाह ने विस्मित होकर पूछा : ''क्या आप वृज्जि महाजनपद के वासी नहीं हैं ?"

''नहीं, मैं वृज्जि का बात्य नहीं, मगध का कुलीन क्षत्रिय हूँ।"

"मगध तो वृज्जिसंच का शत्रुराष्ट्र है। श्राप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या श्रापको बन्दी होने का भय नहीं?"

"तू भवन्ति का वासी है ना। इसीलिए ऐसी बात करता है। भवन्ति के लिए धार्यावर्त के अन्यान्य राष्ट्रों मे परस्पर प्रीति असहा है।"

"यह सब राजनीति का प्रमंग है, त्रार्य ! मैं कुछ नहीं जानता । ग्राप कृपा करके मुभे बन्धन से मुक्त कर दीजिये।"

"ग्रवन्ति के विशाक् को मैं मुक्त कर दूं ! मैं मागध हूँ। तुभे तो कोई मल्ल ही मुक्त कर सकता है। कुशीनगर संदेश भेज दे। वृज्जिसंघ में तेरा मुक्तिदाता तुभे नहीं मिलेगा। ग्रथवा किसी स्वदेशद्रोही को खोज।"

मागध प्रग्रगी, श्रपने सभी साथी श्रश्वारोहियों को लेकर, वैशाली की स्रोर स्रग्नसर हो गया। सार्थवाह पुनः कत्वन करने लगा। इसी समय वृष्टि स्रारम्भ हुई सौर वह शिख से लेकर नख तक जलसिक्त हो चला। वनप्रदेश स्रोर विगक्षथ सब सर्वथा जनविहीन था।

तव, आयुष्मान उदय की आज्ञा प्राप्त करके, अनिरुद्ध विटपिवरूथ से बाहर निकले और सार्थवाह के समीप जा पहुँचे। एक शस्त्रास्त्रसिज्जित पुरुप को मौनभाव से अपने बन्धन खोलते देखकर सार्थवाह ने प्रश्न किया: "तुम भी दम्यु हो क्या ?"

ग्रनिरुद्ध ने उत्तर नही दिया। सार्थंबाह ने फिर पूछा: "ग्रथवा मागध ?"

"वृज्जिसंघ में नया दस्यु एवं मागध के श्रतिरिक्त श्रन्य मनुष्य नहीं होते ?"

"होते नो ग्राज मेरी यह दुर्दशा नयों होती ?"

बन्धन खुनते ही सार्थवाह लुढककर गिरने लगा। स्निक्द्ध ने, स्रपना बाहुद्वय प्रसारित करके, उसे आश्रय देते हुए कहा: स्राप तो सर्वथा श्रांत प्रतीत होते है, गृहपति! वडवा पर आरोहण करने में मैं स्नापकी सहायता कर देता हूँ। फिर स्नाप स्रपने गन्तव्य की स्रोर चले जाएँ।"

सार्थवाह बोला : "मैं शीत से विजडित हुम्रा जा रहा हूँ । श्रौर क्षुधा से ग्रार्त । तुरन्त ही शुष्क वस्त्र एवं ग्राहार उपलब्ध न हुए तो मै जीवित नहीं रहूँगा।"

"मेरे पास वस्त्र हैं। ब्राहार भी। किन्तु ब्रापको कुछ दूर चलकर मेरे ब्रावास तक जाना होगा।"

"एक घूँट भ्रासव पिला दो । श्रावास तक चलूँगा।"

"मेरे पास ग्रासव नहीं है, गृहपति !"

"तो क्या तुम लिच्छवि नहीं हो ?"

"हूँ तो लिच्छवि ही।"

"तुम कुँसे लिच्छवि हो ? वैशाली में तो प्रत्येक लिच्छिवि ग्रासव की कूपी साथ लेकर घर से निकलता है। वह ग्रासवपान के विना एक श्राग्र ग्रातिवाहित करना भी हेय समभता है।"

श्रित रहे । सार्थवाह सत्य कह रहा था। तब उन्होंने मार्थ-वाह को उठाकर वडवा के पृष्ठ पर स्थापित कर दिया। ग्रोर ग्रस्व की वल्गा पकड़ कर वे वनप्रदेश की ग्रोर जाने लगे। सार्थवाह ने भयभीत होकर पूछा: "उस ग्रोर कहाँ जा रहे हो?"

"इस वन के भीतर ही मेरा आवास है।"

"तव तो तुम सज्जन पुरुष नहीं हो सकते।"

"नहीं, मैं सज्जन पुरुष नहीं हूँ। सज्जन पुरुष तो वे थे जिन्होंने ग्रापको, सुवर्णभार से मुक्त करके, वृक्ष के ग्रालिगनपाश में संदिलष्ट कर दिया।" सार्थवाह सावधान हो गया। वह ग्राशा से श्रनुप्राणित होकर बोला:

"तुम उन्हें जानते हो ? कौन थे वे ?"

"रत्नकीर्ति के वेतनभोगी भृत्य।"

सार्थवाह का अविशिष्ट शिष्टाचार भी विस्मृत हो गया। वह कुपित होकर वोला: "तुम अवश्य कोई उन्मादग्रस्त पुरुष हो।"

"वयों ?"

"धर्मावतार राजा रत्नकीर्ति के विरुद्ध कोई उन्मादग्रस्त पुरुष ही दस्युवृत्ति का दोष लगा सकता है।"

ग्रनिरुद्ध के हाथ से वल्गा छूट पड़ी। वडवा खड़ी रह गई। श्रौर श्रनिरुद्ध श्रागे बढ़ गये। उनको इस प्रकार जाता हुआ देखकर सार्थवाह ने चीत्कार किया: "मुफ एकाकी को मृत्यु के मुख में छोड़ कर तुम कहाँ जा रहे हो?"

ग्रनिरुद्ध ने मुख मोड़ कर कहा: "धर्मावतार राजा का स्मर्रा करो, गृहपति ! वह तुरन्त ही ग्रापको दर्शन देकर ग्रापका त्राग करेगा।"

"मुक्ते राजा के परित्राण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ही सहा-यता चाहिए।"

"किन्तु मैं तो उन्मादग्रस्त हूँ।"

"हुया करो। मुफ्ते तुमसे अपनी दुहिता का विवाहनहीं करना। केवल अन्त-वस्त्र की आकांक्षा है। उज्जियनी लौट कर तुम्हारे लिये यथो-चित पारितोषिक प्रेषित करूँगा। मैं मुषित हो गया तो क्या, मेरी नवोडा नवयौवना भार्या तो नगरश्रेष्ठी के स्वसुर के मातुल के स्यालक की पत्नी की भगिनी की .....

ग्रनिरुद्ध हँसने लगे। विटपवरूथ से ग्रागे ग्राकर ग्रायुप्मान उदय ने कहा: "यह ग्रवन्ति का महाभाग विशाक्पुत्र है, सौम्य ! इसकी अवहेलना मत करो।"

श्रमण की ग्रामीण वेशभूषा को लक्ष्य करके, सार्थवाह उनके श्रिशिष्ट व्यवहार पर कुद्ध हो उठा । फिर उनकी तर्जना करता हुश्चा वह बोला : "क्यों रे कृषक ! तू इतना भी नहीं जानता कि उज्जयिनी के सुविख्यात सार्थवाह का नाम किस प्रकार लिया जाता है ?"

श्रनिरुद्ध ने सार्थवाह से कहा: 'गृहपति! इनकी अवज्ञा करना आपके लिए कल्याणकारी न होगा।"

सार्थवाह ने भयभीत होकर पूछा : "यह कौन है ?"

"मेरे शास्ता।"

"िकन्तु शस्त्रास्त्र तो तुमने धारण किए हैं।"

श्रनिरुद्ध कुछ कहें उसके पूर्व ही श्रमगा ने कह दिया: "श्रविन्त के सार्थवाह से विवाद मत करना, सौम्य! शस्त्र की श्रनुपस्थिति में शासन की वात इसके लिये सर्वथा दुविज्ञेय है।"

सार्थवाह ने कुछ नहीं कहा । अनिरुद्ध वडवा की वल्गा पकड़ कर श्रप्रसर हुए । सबसे श्रागे श्रायुप्मान उदय चल रहे थे ।

कुछ काल के उपरान्त, वे एक पर्णकुटी के सन्मुख जा पहुँचे। कुटी

का द्वार अपावृत करके अनिरुद्ध ने अन्तर में प्रवेश किया। एक क्षरण के अनन्तर कुटी तैनप्रदीप के प्रकाश से भर गई। आयुष्मान उदय भी भीतर चले गये। तब अनिरुद्ध ने बाहर आकर सार्थवाह को वडवा से उतार "लिया, और वे उसे कुटी में ले गये।

कुटी का तल तृगास्तरमा से आच्छादित था। आयुष्मान उदय एक श्रोर खड़े सिक्त वस्त्र परिवर्तित कर रहे थे। उनको सम्बोधित करके सार्थवाह ने कहा: "यहाँ तो आसव अवस्य होगा। एक घूँट दे दो। नहीं तो मैं मर जाऊँगा।"

श्रमण ने कहा : "तुम श्रपने साथ ग्रासव लेकर क्यों नहीं चले, गृहपति ?"

"दो कूपी लेकर चला था। मार्ग में पान कर लिया। कोटिग्राम जाते ही श्रौर उपलब्ध हो जाता। श्रर्धयोजन हो रह गया था श्रध्वान्त।"

श्रनिरुद्ध ने सार्थवाह को एक श्रङ्गोच्छक, श्रधोवस्त्र तथा उत्तरीय प्रदान किए। वह वस्त्र-परिवर्तन करते-करते बोला: "ग्राहार क्या-क्या है? भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य—-कौन-कौनसा पदार्थ प्रस्तृत करोगे?"

श्रनिरुद्ध ने उत्तर दिया: "इस प्रकार का कुछ भी नहीं। केवल भजित चरणक, लवरणकरण तथा स्वच्छ जल उपलब्ध हैं।"

"यह क्या मनुष्य का भोजन है ?""

"तो न खाइये।"

सार्थवाह जिह्ना से अपने अधरोष्ठ का लेहन करता हुआ बोला: "न खाऊँ तो क्या प्रारा दे दूं ? इस समय जो मिलेगा वही खाऊँगा। इच्छानुकृल भोजन तो उज्जयिनी में ही प्राप्त होता है, अन्यत्र नहीं।"

अनिरुद्ध ने, एक पत्रविरिचत पात्र में कितपय भीजित चराक एवं लवराकरा रख कर, सार्थवाह के सम्मुख कर दिये। सार्थवाह ने चराक-चर्वरा करते-करते प्रश्न किया: "ग्रवन्ति के प्रति लिच्छवि-गरा सहसा इतने रुष्ट क्यों हो गये?"

श्रनिरुद्ध ने उत्तर दिया : "जो लिच्छिन रुप्ट है, वे यह कहते हैं कि अ भ्रवन्ति ने मल्लराष्ट्र से मैत्री स्थापित करके वृज्जिसंघ से शत्रुता की हैं।" "मल्लराष्ट्र से वृज्जिसंघ का क्या वैमनस्य है ?" "वह एक पुरानी माथा है।"

"मैं पुरानी गाथा सुनने का रसिक हूँ । ग्रवश्य सुन्गा।"

अतिरुद्ध ने आयुष्मान उदय की ओर देखा। श्रमण ने मुस्करा कर कह दिया: "गृहपति को वह गाथा सुना दो, सौम्य!"

तव ग्रनिरुद्ध कहने लगे: "ग्राज से तीस वर्ष पूर्व, कुशीनगर के एक महाबली मल्ल, ग्रार्थ बन्धुल, कोसलराज प्रसेनजित के सेनापति-पद पर ग्रारूढ़ थे। एक दिन उनकी परमरूपवती भार्या, मिल्लका देवी, ने ग्रापन्न-सत्वा होकर, दोहद प्रगट किया कि वे वैशाली जाकर लिच्छिवि-गर्ग की ग्रभिपेक-पुष्करिग्गी में स्नान करना चाहती हैं। सेनापित ने देवी को समभाया कि उस पुष्करिग्गी में किसी ग्रलिच्छिव का स्नान करना निषद्ध है.....

सावर्थाह ने बीच ही में प्रश्न किया: "वयों निषिद्ध है ?"
"वह लिच्छिव वंश की परमपूज्या, पुण्यसिलला पुष्करिणी है।"
"उस पुष्करिणी में जल है अथवा अन्य कुछ ?"
"जल ही है।"

"जल में तो कोई भी स्नान कर सकता है। लिच्छिव-गर्ग को क्या ग्रिधिकार है कि वे पुष्किरिग्गी में स्नान का निषेध करें? ग्रवन्ति में एक भी पुष्किरिग्गी ऐसी नहीं जिसमें स्नान करना निषिद्ध हो।"

अनिरुद्ध ने फिर आयुप्मान उदय की ओर देखा । श्रमरा ने कहा: "आगे सुनाओ, सौम्य! अवन्ति का सार्थवाह लिच्छवि-परम्परा से परि-चित नहीं है। प्रश्न तो करेगा ही। आशंकाएँ भी उठायेगा।"

तव ग्रनिरुद्ध ने ग्रागे कहना ग्रारम्भ किया : "देवी मल्लिका ग्रपने हठ पर ग्रटल रहीं ग्रौर ग्रन्त में बन्धुल सेनापित, उनको रथारूढ़ करके, श्रावस्ती से चलते हुए प्रत्यूष के समय पश्चिमद्वार से वैशाली में प्रविष्ट हुए । पुष्किरिएो के प्रहरी, उस महाबली मल्ल का प्रहार पाकर, पलायन कर गये । श्रौर देवी मल्लिका ने निर्बोध होकर पुष्किरिएों में स्नान किया.....

सार्थवाह बोला: "स्नान कस्ती हुई सुन्दरी का लावण्य द्विग्रिशित हो जाता है। उज्जयिनी की सुन्दरियाँ जब सिप्रा में स्नान करती हैं तो उज्जयिनी के रसिक नागर.....

किन्तु सार्थवाह की अवहैलना करके, प्रनिरद्ध कहने गये: "लिच्छ-विग्रों को जब तक वंधुल मल्ल के दुराचार का ममाचार मिला तव तक कोसल के सेनापित, मिल्लका देवी को रथारूढ करके, वैद्याली दुर्ग का पश्चिमद्वार पार कर चुके थे। आर्यश्रेष्ठ महाली ने, पञ्चकात लिच्छिवि योद्धायों को साथ लेकर, उनका अनुधावन किया। किन्तु लिच्छिव-गण् जिस समय उनके समीप पहुँचे, उस समय नक वे गण्डकी पार करके, उम पार खड़े मल्ल सँन्य मे मिल चुके थे। नदी के पश्चिमतट पर, लिच्छिव-गण् तथा मल्लग्ण् के मध्य, महान सग्राम हुमा। अनेक मल्ल मारे गये। अनेक लिच्छिवि भी। स्वयं आर्यश्रेष्ठ महाली का ओष्ठ, क्षत-विक्षत होकर, दो भागों में विभक्त हो गया.....

सार्थवाह ने सवेदना से द्रवित होकर कहा: "नय तो वे कई दिवस तक श्रपनी प्रिया का श्रधरामृत पान करने मे श्रममर्थ रहे होंगे?"

ग्रतिरुद्ध का धैर्य नष्ट हो गया। वे मौन होकर श्रायुष्मान उदय की ग्रोर देखने लगे। श्रमण हँस रहे थे।

सार्थवाह ने कहा: "मल्लगए। बड़े ही दुष्ट प्रतीत होते हैं। मज्जन पुरुष किसी व्यक्ति का थ्रोष्ठ क्षत-विक्षत नहीं करते। श्रवन्ति ने मल्ल-राष्ट्र से मैंत्री करके महान अनर्थ किया है। मैं उज्जयिनी में जाकर अपनी नवोढा प्रिया से कहूँगा कि वह अवन्ति के इस अनर्थ का विरोध करे। वह तुरन्त मेरी बात समभ जायेगी। अपने ग्रधरोष्ठ पर मेरे ग्रधरोष्ठ का चुम्बन उसे अत्यन्त प्रिय है। वह अपनी ननंद से कहेगी, ननद अपनी भगिनी से, भगिनी अपने पित से, पित अपने भगिनीपित से, भगिनीपित अपने भाग्नेय से तथा भाग्नेय अपने जामाता अर्थान् नगरश्रेष्ठी से। नगरश्रेष्ठी महामात्य का मित्र है.....शा.....शा.....मुफे तो नींद आ रही है।"

ग्रविरुद्ध ने तृणास्तरण पर एक शय्यासन डाल दिया। श्रीर सार्थ-वाह, उस पर लम्बायमान होकर, एक क्षरण उपरान्त गाढ निद्रा में निमग्न हो गया। उसके दोनों नासिका-रन्धों से शुद्ध षडज स्नवित हो रहा था। सार्थवाह को स्वप्नलोक में गया देखकर, ग्रनिरुद्ध ने श्रायुष्मान उदय से कहा: "यह तो विचित्र प्राशी है, भन्ते !"

ग्रायुष्मान उदय ने उत्तर दिया: "वृष्णिसंघ के वीर लिच्छिति को यह विचित्र प्रतीत होता है। किन्तु अवन्ति में यह किचित्मात्र भी विचित्र नहीं। उज्जयिनी में ऐसे ही विचित्र प्रािष्यों का समवाय राष्ट्र के शासन का भार वहन करता है। श्रीर ग्रधुना ग्रायविर्त के परित्राण का भार भी।"

श्रतिरुद्ध श्रवाक् रह गये। उन्होंने श्रमण से पूछा: "श्रवन्ति के शासक क्या विशक् हैं, भन्ते!"

श्रमण ने उत्तर दिया: "जन्म से तो वे क्षत्रिय ही कहे जाते हैं, किन्तु ग्रुग-कर्म से वे विगिक् हैं।"

"ऐसा बयो?"

"ग्रविन्त वािराज्य-प्रधान-राष्ट्र है। वहां के विश्वित्रपुत्र दूर-दूर के देशों एवं द्वीपों से व्यापार करते हैं। पश्चिमी समुद्र के तट पर उनके कई विख्यात खातनगर विद्यमान हैं, जहाँ से गमनागम करने वाले यान-पात्र प्रचुर पण्यद्रव्य का ग्रायात-निर्यात करते हैं। वािराज्य द्वारा वित्ता-र्जन ही ग्रविन्त में, सर्वश्रेष्ठ ग्राजीविका गण्य होती है। सार्थवाह राज्यसभा में सर्वोच्च सन्मान प्राप्त करते हैं। ग्रविन्तराज का ग्रवरोव विश्वित्रज्ञ-नाग्रों से ग्रापूर्ण है। विश्वक्तन्याग्रों का वरण करके वहाँ के क्षत्रिय-वृन्द ग्रपने-ग्रापको महाभाग मानते हैं। ग्रतएव ग्रवन्ति में विश्वव्यर्भ का ही प्राधान्य है।"

"विशाक्षमं का गुरा क्या है, भन्ते !"

"वित्तैयएा। वित्त की तुला पर तोल कर ही विश्वक् पाप एवं पुण्य का निर्ण्य करता है। वित्त की अवहेलना करनेवाले व्यक्ति को वह महा-मूर्ख मानता है। समादर करनेवाले को सर्वग्रुग्सम्पन्न। वित्त-प्राप्ति से उच्चतर आशा उसके जीवन में नहीं होती। वित्त हास से बढ़कर व्यक्षन भी व नहीं।"

"ग्रवन्ति में क्षात्रधर्म का क्या स्थान है, भन्ते !"

"वहीं जो वृज्जिसंघ में कृषीवल-धर्म का रहा है। कृषीवल के विना राष्ट्र का जीवनयापन सम्भव नहीं। ग्रतएव उसका समुचित रक्षण एवं भरणापोषण विधेय हैं। इसी प्रकार ग्रवन्ति के शासक मानते हैं कि क्षात्र- तेज को चमत्कृत किए विना उनके वित्त एवं वैभव की रक्षा दुष्कर है। ग्रतएव ममय-समय पर क्षत्रियोचित हुँकार उठती ही रहनी चाहिये। किन्तु उससे ग्रधिक कुछ नहीं। यदि क्षात्रधर्म के ग्रनुसरण का समय ग्राया तो ग्रवन्ति खोजने पर भी नहीं मिलेगा।"

"ग्रीर श्रामण्य तथा बाह्मण्य का स्थान, भन्ते !"

"श्रामण्य वहाँ नगण्य है। जो भी मुब्हिमेय श्रमण वहाँ हैं उनको देलकर अवन्ति के शासक विस्मित होते हैं, स्तम्भित रह जाते हैं। क्यों कोई पुरुष पूर्ण यौवन की वेला में संसार का त्याग करे ? नवयौवना प्रमदा के साथ रुचिकर ईरितसुख से विरत हो ? विविधरम भोजन में विरक्त होकर पिण्डपात के लिये एक गृह से दूसरे गृह के द्वार पर जाए ? अवन्ति का शासकवर्ग ये प्रश्न पूछता रहता है। किन्तु इन प्रश्नों का समाधानकारक उत्तर उन्हें किसी दिन नहीं मिलता। वित्त-मंग्रह ग्रौर इन्द्रिय-सौख्य के परे किसी श्रीर तत्त्व को कभी सत्य ग्रौर श्रेयस्कर माना हो को उत्तर मिले।

''श्रवन्ति का ब्राह्मण्-वर्गं वैसा ही है जैसा वृज्जिसंघ का गृहपतिवर्ग। यहाँ के गृहपति पण्य का कय-विक्रय करते हैं। अवन्ति के ब्राह्मण् धर्मा-धर्म के विधिनिषेष का।''

"तव तो, भन्ते! अवन्ति के साथ मैत्री स्थापित करके वृष्जिसंघ लाभान्वित नहीं हो सकता।"

"यदि वृज्जिसंघ में वत्सला एवं अनिरुद्ध का शासन होता तो उस वृज्जिसंघ के साथ मैत्री स्थापित करके अवन्ति लाभान्वित हो सकता था।"

"ग्रौर रतनकीति के शासन में, भन्ते !

"केवल रत्नकीति लाभान्वित होगा।"

"िकन्तु रत्नकीर्ति तो श्रवन्ति का शत्रु है, भन्ते ! उसके साथ मैत्री-सम्बन्ध की स्थापना करने प्रवरसेन क्यों श्राए ?"

"इसलिए कि शत्रु को मित्र एवं मित्र को शत्रु मानना अवन्ति के शासकवर्ग के लिए अनिवार्य है।"

"यह तो मनुष्य की बुद्धि का विलक्षण विपर्यय है, भन्ते !"
"मनुष्य की बुद्धि जब-जब केवल प्रवृत्ति-प्रधान होती है तब-तब

उसमें इसी प्रकार का विपर्यय हिंडिगोचर होता है। निवृत्ति में ग्रवस्थित हुए बिना मनुष्य की बुद्धि सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकती, ग्रसत्य को ही सत्य कह कर ग्रहण करती है।"

ग्रनिरुद्ध मौन हो गये। श्रमण के कथन में निहित सारसत्य पर्क विचारमग्न हो कर।

निद्राभिभूत सार्थवाह ने पार्व-परिवर्तन किया। श्रीर वह सोता-सोता श्राकोश कर उठा: "धर्मावतार राजा रत्नकीर्ति के राजत्व में दत्यु-दल का दलन होता है। धर्मावतार राजा रत्नकीर्ति.....

## नवम अंक

मार्गशीर्ष मास के उत्तरपक्ष की प्रतिपदा । पूर्वाह्म व्यतीत होने-होते, वैशाली के राजपथ पर, रथादि यान-संचालन नितान्त निषिद्ध हो गया। ग्राज, मगथ महाजनपद के महाप्रतापी सम्राट, कुग्गीक ग्रजातशत्र वैदही-पुत्र, वृज्जिसंघ की महानगरी का भ्रातिथ्य ग्रहग्ग करने था रहे हैं।

वृज्जिसंघ के आर्थश्रेष्ठ, राजा रत्नकीर्ति, तथा वृज्जि महाजनपद की जनपद-कल्यागी, राजकुमारी पुलोमजा, ने मगधराज का स्वागन करने के लिए, अष्टकुलिक के महामात्य-गण को अपने माथ लेकर, कोटिग्राम तक प्रत्युद्गमन किया है। लिच्छिव-कुलों की ललाम ललनाओं का एक वृन्द भी, मगधराज की कम्बुग्रीवा को कुमुमदाम में कुवलियन करने के लिए, कोटिग्राम गया है। वृज्जिभूमि पर मगधराज का पदार्पण होने ही, लिच्छिव-वंश के विशिष्ट वृद्ध, उनको आशीर्वाद देकर, उनके अध्वपरिश्रम का परिहरण करेंगे।

राजपथ के पार्व-द्वय पर प्रतिष्ठित प्रासादमाना के उत्तुङ्ग मौव-शृङ्ग, सुधास्नान के समापन से, गुश्रद्युति हैं। अनेकाभ आलिस्पन से आलिखित । विविधवर्ण पताकांगुक से प्रसाधित । गवाक्षों नथा वाताय-नाग्रों पर उपासीन प्रमदा-परिवार के, अगरुधूम-विलोलित नीलालकजाल से लिसित, लावण्य-लोल मुखमण्डल, शरद्श्यामला सरमी में पुण्डरीक-मे "प्रफुल्लित हैं। अधरोष्ठ पर निविष्ट ताम्बूलरस के किञ्जिलक से कुंकु-मित । सुगन्धित-सुरा-सिक्त श्वासानिल से सुरिश्वत । असिताञ्जन में अङ्कित पश्मल अक्षियुगल के अलिकुल से अलंकृत ।

राजपथ का पण्य-विपिश्य-समवाय अपूर्व रूप से परिष्कृत तथा प्रोज्ज्व-लित है। विश्विषुत्रों के विविध परिवान तथा प्रसाधनचातुर्य में चमत्कृत। पद-पद पर, मङ्गल-जलकुम्भ-मण्डित रम्माविरचित तोर्ग्गद्वार प्रस्थापित सप्त•—२७ किए गए हैं। प्रभञ्जन का प्रत्येक प्रवाह तूर्यवाद्य की ध्विन से मुखरित तथा काश्मीरज-धृति से मुगन्ध-सिञ्चित है।

वैशाली के प्रारक्षिपुरुष तथा राजगृह से नवागत ग्रहापसर्प-श्रेणी पार्श्वद्वय पर प्रतिपल प्रत्याप्लावित जनसमवाय को अनुशासित करने ने व्यस्त हैं। मगध के सन्धिवग्रह-महामात्य ने रत्नकीर्ति से ग्राशंका निवेदन की है कि वृष्ण्यिसंघ तथा मगध के मध्य पूर्वसमय में विद्यमान वैमनस्य से विमूडीकृत कोई ग्रधम लिच्छिव महाराज श्रजातशत्रु के प्राण्हरण का प्रयत्न न कर बँठे। जिस लाजा एवं पुष्पदल की मगधराज पर वर्षा की जायगी, उसका सम्यक् निरीक्षण करके ही विशिष्ट वरा-ज्ञानाग्रों में वितरण किया गया है। ग्रह-विष से विदिग्ध लाजा-पुष्प से ग्रजातशत्रु का ग्रमङ्गल निवारण करने के निमित्त।

शृङ्गाटक पर स्थित गिंगानालय के सम्मुख धजातशत्रु की शिविका धाते ही, गिंगाना धन ङ्गरेखा, मुर्वणस्थाली में सुसिष्जित प्रदीपमाला द्वारा, मगधराज की धारती उतारेगी; महाराज के गलदेश में, धलम्य धित- सुक्तक की माला न्यस्त करेगी और, मगधराज के मुख में, धपने हाथ से मृगमीद-सुवासित ताम्बूलपत्र धाँपत करेगी। धतएव मगधराज के धागमन का सुसमाचार सुनने के लिए धातुर धनङ्गरेखा, धिमनव वस्त्रालङ्कार धारण करके, प्रमदवन की राजपथाभिमुख वीथि को धपने नृपुर एवं करधनी के कूजित से ध्वनित करती हुई, वारम्वार प्रासाद की धोर प्रत्यावित्त हो जाती है।

ग्रायं पद्मकीर्ति के प्रासाद-द्वाराष्ट्रालक पर मगधराज की प्रतीक्षा में जपासीन सुन्दरी-समवाय की एक सदस्या ने सखी से पूछा: "हला! मगधराज के ग्रवरोध में, हमारी जनपद-कल्याग्गी के समान स्वर्णवर्गां, सर्वगुरा-सम्पन्ना, ग्रांखल-शिल्प-निपुरा कुलाङ्गनाएँ कितनी होंगी?"

सखी ने तिरस्कारपूर्वक शिर-स्पन्दन करके उत्तर दिया: "एक भी नहीं।"

"तब तो मगधराज का श्रन्तःपुर स्मशान के समान शून्य है।" "इसी कारण मगधराज, व्यग्न होकर, वैशाली में आ रहे हैं।" मगधराज के आगमन का कारण जानने के लिए उत्सुक तृतीय रमणी ने द्वितीया से पूछा: "हला! मगधराज किस लिए ग्रा रहे हैं?"

द्वितीया ने उत्तर दिया: "राजकुमारी पुलोमजा की श्रप्रतिम रूप-गुग्गसम्पदा श्रार्यावर्त के दिग्दिगन्त में विख्यात है, और.....

प्रथमा ने असिंहिप्सा होकर कहा: "आर्यावर्त में ही नहीं, अखिल जम्बुद्वीप में हमारी जनपदकल्यासी की ख्याति, जनश्रुति बनकर, व्याप्त है। राजकुमारी जब पारसीक-पुरी में गई थीं तो उनके प्रथम दर्शन से ही मदनम्लान पारसीक सम्राट ने उनका पास्सि-मदंन करने की उत्कट आकांक्षा प्रगट की थी। किन्तु धर्मावतार राजा रत्नकींति की अनुमित न होने के कारसा, पितृ-परायसा पुलोमजा ने उस महीप की अवगसाना कर दी।"

राजकुमारी के ग्रुणवान में बृटि होते देखकर चतुर्थ कामिनी कुन-मुना उठी: "पारमीक सम्राट का पाणिग्रहण राजकुमारी किस लिए करतीं? उनकी देहयष्टि का दर्शन करने के लिए तो देवेन्द्र शक, अत्येक प्रदोप में, श्रपने विमान पर ग्रारूढ होकर, राजप्रासाद के निकट ग्राकाश-विचरण करता है।"

तृतीया ने, पुनरेरा, द्वितीया से प्रश्न किया: "क्या मगभराज, राज-कुमारी के पादपद्यों में अपना किरीट न्यस्त करके, राजकुमारी के अध-रोप्ठ पर एक पल के लिए प्रस्फुटित स्मित की याचना नहीं करेंगे?"

द्वितीया ने उत्तर दिया: "करेंगे और अवश्य करेंगे। अन्यया मगध-राज का जीवन-धारण व्यर्थ हो जाएगा।"

"उस श्रपूर्व वेला में, जबिक मगवराज निर्निमेप नयनों से राजकुमारी की श्राननश्री का श्रवलोकन कर रहे होंगे, राजकुमारी की भ्रूचाप से कटाक्षवारा विनिर्गत हुआ तो?"

"क्षत-विक्षत-हृदय मगघराज, मदन-ज्वर से तप्त होकर, तिमिङ्गल के समान तिलिमिलायेंगे।"

"ग्रौर मगधराज ने राजकुमारी से विवाह करने का श्राग्रह किया तो?"

"राजकुमारी उनको सुरतरण में अवतीर्ण होने का आमन्त्रण देंगी।" "मगवराज क्या उत्तीर्ण हो सकेंगे ?"

"ग्रशक्य है। ग्रसम्भव है। ग्रखिल जम्बुद्वीप के श्रेष्ठतम पुरुषसम-वाय से सुरतरण करके जो अपराजेय रही हैं, उनको, मूढ़ मगध के ग्रप्रगल्भ ग्रवनिपति भला किस प्रकार प्रसन्न कर सकेंगे?"

"जनश्रुति है कि मगघराज ने, वैशाली में श्राने का ग्रायोजन करने के पूर्व, कौशास्त्री तथा कास्पिल्य के कई विख्यात काम-शास्त्राचार्यों को, प्रभूत वेतन प्रदान करके, छः मास तक सुरत्तरगा-नैपुण्य की शिक्षा ग्रहगा की है।"

"तो क्या हुआ ? हमारी राजकुमारी समस्त आचार्य-गए की एक आचार्या हैं। राजकुमारी के साथ सुरतररा करने के पूर्व, मगधराज यदि गिएका अनङ्गरेखा को ही परास्त कर दें तो उनकी शिक्षा सफल हो जाएगी। गिएका राजकुमारी की सुशिष्या है। किन्तु गिएका का सुरतचातुर्य, राजकुमारी के सुरतचातुर्य की तुलना में शिक्ष के सन्सुख दीपालोक जैसा है।"

"तव तो मगधराज को, असफल-मानोरण ही, राजगृह की स्रोर लौटना पड़ेगा।"

"सो मैं नहीं कहती। राजकुमारी धर्मसंघ की अनन्य उपासिका भी तो हैं। सम्भव है कि वे, अजातशत्रु के अति करुणा से आर्द्रेचित्ता होकर, राजगृह के अन्तपुर को अपनी पदरज से पवित्र करने के लिए प्रस्तुत हो जाएँ।"

"वैशाली शून्य हो जाएगी। राजकुमारी द्वारा कामकला में अशिक्षित लिच्छिव ललनाएँ, लिच्छिव पुरुषों का पथप्रदर्शन करने में असमर्थ हो जाएँगी। वैशाली में पुनरेण वह युग लौट आएगा जब लिच्छिव ललना अपने नपुंसक पित को भी आर्यपुत्र कह कर पुकारने के लिए विवश थी। राजप्रासाद में पुनः उस लिच्छिव-कुल-कलिङ्किनी वत्सला जैसी किसी पुरुप-पूजा-परायण पापिष्ठा का प्रभुत्व हो जाएगा। मिलनकुल मैंथिली के गर्भ से गिरा हुआ वह दुण्टबुद्धि दुर्गपाल अब इस संसार में नहीं रहा तो क्या? उसका ही कोई सहोदर, शिर उन्नत करके, लिच्छिव-गण को पुनः रक्त-पात-परायण करने का पापप्रयत्न करने लगेगा।" "भय नहीं, सिख ! भय नहीं। धर्मावतार राजा रत्निकीति के राजत्वकाल में ऐसा अधर्माचार अचिन्तनीय है।"

"किन्तू उनके राजत्व के उपरान्त ?"

"तब तक तू विगतयौवना वृद्धा हो जाएगी। तब तू स्वयं ही सुरत-रण के ध्रामन्त्रण की ध्रवहेलना करने लगेगी। ध्रनागत की चिन्ता करके क्यों ग्रकारण ही द्यार्त हो रही है?"

वृद्धावस्था का उल्लेख, सो भी अपने विषय में सुन कर, तृतीया का अञ्जनाङ्कित अक्षियुगल प्राई हो गया। तब वह, अपने लोध्नरेगाु-आरक्त कपोलों को, अश्रुप्रवाह द्वारा कृष्णकाय होने से बचाने के लिए, द्रुतपद, द्वाराट्टालक की प्रसाधनशाला में चली गई।

श्रुङ्गाटक के प्राङ्गण में, कौतूहल-शाला के समक्ष संरूढ़ एक तरुण लिच्छिवि ने अपने सहचर से प्रश्न किया: "सौम्य! अवन्ति से आगत सुवर्णभार तथा शस्त्रास्त्र से विमोहित मल्लगण क्या अब भी अपना म्लेच्छाचार नहीं छोड़ेंगे?"

दितीय तरुण ने उत्तर दिया: "मलराष्ट्र के धर्मद्रोही क्षत्रिय-गण् विनाश-काले-विपरीत-बृद्धि हैं। उनको आशा थी कि अवन्ति के पाप-परामर्श का प्रत्याख्यान करने वाला वृज्जिसंघ आर्यावर्त में मित्रविहीत रह जाएगा और वे, उस पर आक्रमण् करके, उसे भी अपने राष्ट्र के समान, अवन्ति का कीतदास बना डालेंगे। किन्तु उनको यह ज्ञात नहीं था कि जाह्नवी की जलधार पर सतत सावधान रहने वाली मगध की अपराजेय नौसेना, गण्डकी का धर्षण् करके, उनकी क्षुद्रकाय तरिण्यों को, एक क्षण् में, रसातल पहुँचा सकती है। उनको यह ज्ञात नहीं था कि मगध की महाबल चतुरिङ्गणी, केवल वृज्जि महाजनपद की रक्षा के लिए ही नहीं, अपितु मल्ल महाजनपद के मानमर्दन के लिए भी प्रतियल प्रस्तुत है।"

"तव तो आशा करनी चाहिए कि, वृज्जिसंघ की भौति, मल्लगरा में भी बीघ ही सुबुद्धि का उदय होगा।"

"मल्लगण का कल्याण तो इसी में है कि वे हमारे वीरशिरोमणि किन्तु शान्ति-सम्राट राजा रत्नकीर्ति की श्रद्धितीय दूरदर्शिता को स्त्रीकार करके, लिच्छिवि-कुल-तिलक के पादपद्यों में श्ररणापन्न हों।" एक अन्य तरुण ने प्रथम तरुण को सम्बोधित किया: "सौम्य! आर्थ-श्रेटठ रत्नकीर्ति की ग्रुण्गाथा का थवण करके मेरी शित्रवृत्ति कभी भी तृष्तिलाभ नहीं कर पाती। मैंने उन ग्रुण्निधान के श्रिष्ठल जीवनचरित् का श्राद्योपान्त अध्ययन किया है। किन्तु उनकी दूरदिशता का रहस्य मैं अभी तक हृदयङ्गम नहीं कर सका। यदि तुम वह रहस्य मुभे समभा दो तो मुभ पर तुम्हारी श्रसीम अनुकम्पा होगी।"

प्रथम तरुग ने, संशय-शंकित नेत्रों से, एक बार तृतीय तरुग की ग्रोर देखा। उसका मन कह रहा था कि राजा रत्नकीर्ति की दूरदिशता से ग्रनभिज्ञ यह पच्चीस वर्ष का पुरुप या तो कोई स्वदेश ब्रोही शठ है ग्रथवा कोई व अमूर्ख वालक। ऐसे रासभ के समक्ष ग्रपनी रसना से राजा रत्नकीर्ति का पुण्यस्तवन स्रवित करना शब्दशक्ति का ग्रपच्यय होगा— यह विचार करके वह मौन हो गया।

किन्तु दितीय तरण ने, अपने सहचर को मौन देखकर, विनीत वाणी में अनुतय की: "सौम्य! मगधरांज के आगमन में अभी विलम्ब है। इस अवकाश को यदि राजा रत्नकीर्ति की गुराचर्चा करके अतिवाहित किया जाए तो पुण्य का ही नहीं, प्रज्ञा का भी प्रसार होगा। तुम राजा की अपरिभेय गुणासम्पदा से पूर्णं रूपेगा पैरिचित हो। वैशाली के अज्ञजनों को तुम अवश्य अनुगृहीत करो।"

अपनी यथायोग्य प्रशंसा सुनकर, प्रथम तक्ग् का वक्ष-विस्तार, अना-यास ही, दिगुग्गित होने के लिए तत्पर हो गया। तब उसने, अपना श्रीमुख शब्दायित करके, अपने चारों ओर खड़े मूर्ख-समवाय को मन्द-बृद्धि-विहीन बनाने का धर्मयज्ञ प्रारम्भ किया। वह कहने लगा: "राजा रत्न-कीर्ति जिस समय वृज्जिसंघ के राज्यासन पर शोभायमान हुए, उस समय लिच्छवि-गग्ग, युद्धरत रह कर अथवा युद्ध का आयोजन करते हुए, वृज्जि-महाजनपद के धनजन का क्षय किया करते थे। दूरदर्शी राजा रत्नकीर्ति ने, एक क्षर्ण में, यह गुढ़ तत्त्व हृदयङ्गम कर लिया कि लिच्छवि-गग्ण को, अपनी सुरक्षा के लिए भी, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। उस समय वृज्जिसंघ के शत्रु दो राष्ट्र थे—मगध एवं मल्लराष्ट्र। राजा ने समस्त तथ्यातथ्य का सुक्ष्म अन्वीक्षण करके निर्ण्य किया कि मगध के साथ वृज्जिसंघ के वैमनस्य का कोई अपरिहार्य कारण नहीं। युद्ध के उन्माद स मितिश्राट लिच्छिनि-गए। ने, एक समय, भागीरथी पार करके मगध की वैतृक भूमि, पाटलिग्राम, में अपने दुर्ग का निवेश कर लिया था। धर्मा-वितार अजातशत्र की केवल यही इच्छा थी कि लिच्छिनि-गए। प्रपनी भूल को स्वीकार करके, पाटलिग्राम से अपने सन्निवेश का अपसरए। कर लें। तदनन्तर वृज्जिसंघ तथा मगध के मध्य दुर्भें श्व शान्ति की स्थापना सम्भव थी। ग्रतएव राजा रत्नकीर्ति ने, स्वेच्छा से, पाटलिग्राम की भूमि मगध को लौटा वी.....

तृतीय तरुण ने शंका उपस्थित की: "किन्तु, सौम्य! पाटलिग्राम पर तो मगध का श्रकस्मात् श्राक्रमण हुग्रा था। इसी कारण कई शत लिच्छवि सुभट भी हताहत हुए थे श्रौर.....

प्रथम तरुए। ने, कोपाबिष्ट होकर, उच्चस्वर में उत्तर दिया: "वैशाली के राजपथ पर कौन यह अपप्रचार कर सकता है कि धर्मावतार अजातशत्रु ने पाटलिग्राम लेने के लिए बलप्रयोग किया था? और कौन यह मृषावाद कर सकता है कि राजा रत्नकीर्ति ने बलप्रयोग का सबल विरोध नहीं किया? अवन्ति के असुर तथा मल्लराष्ट्र के म्लेच्छ ही इस प्रकार का मिथ्याप्रलाप करते हैं मर्यादा-पुरुषोत्तम अजातशत्रु के विरुद्ध। हमारे राजा रत्नकीर्ति के विरुद्ध भी। वैशाली के श्रृङ्गाटक पर ऐसी भ्रान्त धारणा का प्रचार करने वाले देशब्रोही को, तुरन्त ही, दण्ड मिलना चाहिए।"

तृतीय तरुण ने, बद्धां ज्जिल होकर, प्रथम तरुण से प्रार्थना की:
"सौम्य! तुम मुक्त जैसे मूढमित पर कुपित मत हो। मैं महान मूर्ख हूँ।
इसी कारण सत्य एवं मिथ्या में विभेद नहीं कर पाता। मैंने स्वधर्म अथवा स्वदेश से द्रोह करके वह बात नहीं कही थी। तुम मुक्त पर विश्वास करो। मैं उभयपक्ष से मुजात, कुलीन लिच्छिविपुत्र हूँ। उस वराकी वत्सला का विपथगामी अनुयायी नहीं। उस दुष्टवृद्धि दुर्गपाल अतिरुद्ध का अर्गु-यायी भी नहीं। इस उत्सव के उपरान्त तुम मेरे आवास को अपने पद-रज से पवित्र करना। राजकुमारी पुलोमजा की परमोपासिका मेरी प्रिया से संलाप करके तुम्हारा सारा भ्रम दूर हो जाएगा। वह अपने

पागिपल्लव द्वारा पानपात्र ग्रापूरित करके तुमको पान कराएगी। उसके प्रवाल-मिंग्-सिन्निभ अधरोष्ठ देखकर तुमको पूर्ण प्रत्यय हो जाएगा कि अहिंनिश उस देवाङ्गना के अधरामृत का आस्वादन करने वाले मेरे इस महामिहम मुख से, स्वधम अथवा स्वदेश के विरुद्ध, विद्वेषवाक्य नहीं निकल करते। मैंने जो कुछ कहा, वह समस्त आन्ति-वश ही कहा है। तुम मुक्त पर कुपित मत हो, सौम्य!"

प्रथम तरुग ने, तृतीय तरुग को परचाताप-परायग देखकर, उसे क्षमा कर दिया। तब उसने राजा रत्नकीर्ति की दूरदिशता की पुण्यक्था पुनरेग प्रारम्भ की। वह बोला: "मगध के साथ मैत्री करके वृज्जिसंघ को दो महान लाभ हुए है। प्रथमतः, मगध के प्रति सतत सावधान रहने के लिए जिस लिच्छिव सैन्य का प्रयोजन रहा करता, वह वैशाली में प्रत्यागत हो गया। यपनी-अपनी प्रिया के प्रेमालिङ्गन से. पृथक् रहकर प्रतेक लिच्छिव पुरुप जिस नरकयातना का भोग करने के लिए विवश रहा करते, वह निःशेध हो गई। लिच्छिव पुरुप प्रत्येक रात्रि का प्रथम याम गीत-वाद्य-नृत्य तथा चूत में, द्वितीय याम सुरा एवं रूपाजीवा के उन्मुक्त उपभोग में श्रीर तृतीय याम अपनी प्रण्यिनी के परिरम्भण-पाश में व्यतीत करने के लिए समर्थ हुए। वैशाली की कोई भी कुलाङ्गना धब, समरहत पित के विरह में पाण्डुर होकर, विकल क्रन्दन नहीं करती। अब वैशाली के प्रत्येक प्रासाद से, रात-रात भर, प्रण्यगीत की पुण्यध्विन प्रसार पाती है......

ग्रपने वर्ग्नन-वैदग्ध्य से ग्रात्मविभोर होकर तरुग ने ग्रपने नेत्र निमी-जित कर लिए। मानो, मन-ही-मन, वह श्रपनी प्रिया को ग्रपने ग्रङ्क में आरोपित करके, ग्रन्थत्र ग्रनुपलब्ध ग्रधरमधुका पान कर रहा हो।

किन्तु, दूसरे क्षण, द्वितीय तच्ण ने, उसके स्कन्ध का पाणिस्पर्श कर के, उसे स्वप्नदेश मे प्रत्यावितित कर लिया। द्वितीय तच्ण ने पूछा: "ग्रौर द्वितीय नाभ ?"

प्रथम तरुण ने, नेत्रोन्मीलन करके, गद्गद् वाणी में, कहा: "द्वितीय लाभ ! वह ग्रौर भी अनुपम है। एक प्रकार से श्रचिन्तनीय ! एकमात्र राजा रत्नकीति ही उसका चिन्तन कर सकते थे। उस लाभ के फल-

स्वरूप, वृज्जिसंघ का विजयघ्वज, निकट भविष्य मे ही, निव्विल भ्रार्था-वर्त पर उत्तोलित होगा । पारसीक सम्राट भी राजा रत्नकीर्ति का दामा-नुदास कहलाने मे गर्व भ्रनुभव करेगे भ्रौर.....

तृतीय तहरा ने अधीर होकर पूछा: "किन्तु वह लाभ क्या है ?" प्रथम तहरा ने, पुनरेरा, नेत्र निमीलित करके, कहा: "यह न पूछो, सौम्य! यह तुम मुक्तसे न पूछो। उस सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि की कल्पना-मात्र से मेरा रोम-रोम पुलकायमान हो जाता है। उसका वर्णन करने के योग्य वाराी.....

किन्तु इसके पूर्व कि वह तरुए कुछ ग्रौर कहता ग्रथमा उसके मह-चर कुछ ग्रौर सुनने का हठ करते, राजपथ का दक्षिए।वर्ती प्रान्त जय-नाद से जीवन्त होने लगा। जनसमवाय ने, श्वामोच्छ्वाम निरुद्ध करके, उस ग्रोर कर्एापात किया। ग्रगिएात कण्ठ, एकस्वर होकर, मुहुर्मृहु मन्त्रो-च्वार कर रहे थे: "मगध-सम्राट ग्रजातशत्रु वैदेहीपुत्र की जय! ग्रानिन्य सुन्दरी मगध-महिषी विजरादेवी की जय!! धर्मावतार राजा रत्नकीर्ति की जय! प्राग्य की पुष्करिरा राजकुमारी पुलोमजा की जय!"

श्रृङ्गाटक पर श्रधीरता का श्रतल, श्रसीम सागर उद्देलित होने लगा। प्राङ्गण मे प्रस्तुत पुरुष-समवाय, परस्पर शान्ति की प्रार्थना करता हुआ, कोलाहल कर उठा। श्रायं पद्मकीर्ति का प्रासाद-द्वाराष्ट्रालक, मगधराज का प्रथम दर्शन पाने के लिए स्पर्धमान सुन्दरियों के किङ्किण-स्वन के कारण, कुतप-कक्ष मे परिणत हो गया। गणिकालय के कुमुमदालकीर्ण देहलीद्वार पर, ऊर्ध्वश्वास ग्रनङ्करेखा, व्यग्रभाव से, श्रपनी वाराङ्कना-वाहिनी को व्युड करने लगी।

पुरुष-समवाय अपने जयघोष से श्रृङ्गाटक के प्राङ्गाण को प्रकम्पित करने के लिए अघीर था। प्रासाद-द्वार पर उपामीन मुन्दरी-समवाय अक्षत एव पुष्पदल के वर्षण के लिए। अनङ्गरेखा, अपने पार्श्वद्वय पर उपस्थित किशोरवय वाराङ्गनाद्वय की वाहुलताओ पर आरोपित, स्वर्ण-स्थालियों मे प्रस्तुत प्रदीपमाला, पुष्पहार तथा ताम्बूलपत्र की ओर, वारम्वार, दृष्टिपात कर रही थी।

ग्रन्ततः, वैशाली-वासियो का नेत्रोत्सव शृङ्गाटक के निकट ग्रागया।

एक रजत-रिवत, मुर्वर्ण-दण्ड-मण्डित, रत्नखिनत, आतपत्र-आच्छादित शिविका पर आरूढ़ थे मगधराज अजातशत्रु तथा राजा रत्नकीति । जैसे जन्म-जन्मान्तर के ज्वलन्त-कीर्ति मित्र हों । शिविका का भार वहन करने वाले द्वादश वाहकों के वस्त्राभरण भी अवर्णनीय थे ।

मगधराज, मुख पर एक मधुर मुस्कान घारण करके, निनिर्मेष नेत्रों से इतस्ततः दृष्टिपात करते हुए, अपने मुकुट-मण्डित मस्तक के ईपत्-स्पन्दन द्वारा, सौधोत्संग पर संक्ड रमगाी-रत्नों का अधीर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। पथप्रान्त में उपस्थित पुरुष-समवाय की ग्रोर उन्होंने एक वार भी नहीं देखा। मानो वे जानते हों कि वैशाली में उनकी विजय अथवा पराजय का निर्णय लिच्छवि-गगा का ललना-वृन्द ही करेगा।

य्रजातशत्र के वाम पार्श्व पर उपासीन राजा रत्नकीर्ति की हप्त हिष्ट पय-प्रान्त में खड़े और जयघोष करते हुए पुरुप-समनाय पर निवद थी। जयघोप का स्वर जिस थोर भी तिनक मन्द होने लगता था उसी थोर प्रधावमान होता हुआ उनका कुञ्चित भूभङ्ग, भीषण भत्सेना कर उठता था। सब थोर हो रहे प्रयास से सर्वथा सन्तुष्ट होकर, राजा रत्नकीर्ति ने भी अपना नयनद्वय सुन्दरी-समवाय के मुखकमलों पर निविष्ट किया। अपने अधरोष्ठ को स्मितद्युति से स्फीत करके। और, अकस्मात् ही, उनके करकमलद्वय द्वारा उत्क्षिप्त उत्फुल्ल कुसुमकोरकों से थाहत किशोरियों के कपोल कहने लगे कि वृज्जिसंघ के आर्थश्रेष्ठ अदितीय लक्ष्य-वेधी धनुर्थर हैं।

प्रथम शिविका का अनितदूर अनुसरण करती हुई द्वितीय शिविका पर शोभायमान थीं मगधराज की पट्टमहिषी, कोसलराज-दुहिता विजरा-देवी, तथा वृष्ण्जि महाजनपद की जनपद-कल्याणी, राजकुमारी पुलोमजा। पुलकायमान पुलोमजा, मुहुर्मुहु अपना बाहुलताद्वय अन्तरिक्ष में प्रसारित करके, उस अमूर्त हर्षोल्लास को आलिङ्गनाबद्ध-सा कर रही थी। राजकुमारी के गर्वान्वित नयनों में उन्माद का उन्मेष था। मानो वह वक्ष विस्फारित करके कह रही हो कि त्रिपुर-मुन्दरी भी यदि इच्छा करे तो आज पुलोमजा की रूपश्री से स्पर्धा करके देख ले। मगध की महादेवी,

किन्तु, ग्रीडाभिभूत-सी ग्रवनतमुख उपासीन रहीं। पुलोमजा, वारम्वार, उनका कुलाङ्गना-सुलभ लज्जा से ग्रारक्त ग्राननेन्दु उन्नमित करके, उनको वैशाली-वासियों के स्वागत-समारोह से श्रवगत कराना चाहती औं। किन्तु ग्रपनी चिबुक पर से पुलोमजा का पाणिस्पर्श ग्रपसरित होते ही, विजरादेवी पुनः ग्रपना मुख ग्रवनत कर लेती थीं।

शिविकाद्वय, गिएकालय के समक्ष पहुँच कर, रुक गया। स्वेदस्नात शिविकावाहकों ने, अत्यन्त सावधानी के साथ, अपना-अपना भार भूमि-तल पर आरोपित कर दिया। और गिएका अनञ्जरेखा, अपनी सह-चरियों को साथ लेकर, मगधराज की ओर अग्रसर हुई।

विजादिवी ने पुलोमजा से पूछा: "जुभे ! ये देवी कौन हैं ?" पुलोमजा ने, पुलकित वाणी में, उत्तर दिया: "आर्यावर्त में उर्वणी का अवतार, वृज्जिसंघ का विलक्षण वैभव, गणिका अनङ्गरेखा!"

, मगथ-महिषी किसी श्रज्ञात श्राशंका से काँप उठीं। उनके मुख से, श्रनायास ही निकला: "गिणिका! मगधराज की श्रारती उतारेगी!!"

पुलोमजा का घ्यान अन्यत्र था। उसने कह दिया: "हाँ, देवि ! वृज्जिसंघ के विशिष्ट श्रभ्यागत की श्रारती उतारने का परम-सौभाग्य, सर्वसम्मति से, गिंगुका अनङ्करेखा ने ही प्राप्त किया है।"

विजरादेवी का आत्मसंयम, सहसा, स्खलित हो गया। पुलोमजा उनका वारण करे उसके पूर्व ही वे, अपनी शिविका से अवरोहण करके, मगधराज की शिविका की धोर धावमान हो गईं। शृङ्काटक पर महान कोलाहल उत्थापित हुआ। मगध की पट्टमहिषी का यह आचरण सर्वथा भ्रमपेक्षित था।

मगधराज ने, विजरादेवी को अपने समीप आया देखकर, अपने आसन से उत्थान किया। मगधराज से अनितदूर, प्रज्विलत प्रदीप-माला-पूर्ण स्वर्णस्थाली अपने हाथ में लिए अनङ्गरेखा, अपने स्थान पर विजिडत हो गई। राजा रत्नकीति ने, ससंभ्रम मुख परावृत्त करके, पुलोमजा की ओर हिल्टिपात किया। पुलोमजा भी अपनी शिविका से अवरोहण करके उसी श्रोर श्रा रही थी।

तव अजातशत्रु ने विजरादेवी को सम्बोधित किया: "देवि ! यह

क्या व्यापार है ?"

विजरादेवी ने, तर्जनी से अनङ्करेखा की ओर संकेत करके, कहा: "आर्यपुत्र! वह स्त्री तो गणिका है।"

"मुक्ते ज्ञात है, देवि!"

"त्रार्यपुत्र ! गिराका मगव के महामिहम सम्राट की त्रारती नहीं उतार सकती। यह अनाचार है।"

अजातशत्र अपनी भीर भार्या की श्रोर देखकर, एक वार, मुस्कराए। फिर वे बोले: "देवि! यह हमारा देश, मगध महाजनपद, नहीं। तुम्हारी मातृभूमि, कोसल, भी नहीं। यह वृज्जि महाजनपद है। वंशगौरव पर गर्वोत्वित लिच्छवि-गरा का देश। यहाँ मगध श्रधवा कोसल की श्राचार-परम्परा विषय नहीं हो सकती। यहाँ लिच्छवि-गरा की आचार-परम्परा के अनुरूप ही करगीय कर्म का अनुष्ठान उपादेय है। हम लिच्छवि-गरा की श्राचार-परम्परा की श्राचार-परम्परा का श्रपमान नहीं कर सकते। किसी भी स्वाधीन राष्ट्र की श्रायं-परम्परा का अपमान करना, हमारे मत में, पाप-कृत्य है।

मगध-महिषी मौन हो गई। तब श्रजातशत्रु ने, गिएका की स्रोर श्रिभमुख होकर, कहा: "अनङ्गरेखे! तुम आश्रो! श्रपने करणीय कर्म का समापन करो!"

प्युङ्गाटक मगधराज की जयध्विन से प्रतिध्विनित हो उठा।

किन्तु, दूसरे ही क्षण, सब भ्रोर एक घोर निस्तव्यता छा गई। भ्रनङ्गरेखा, भ्रपने हाथ की सुवर्णंस्थाली को सहचरी के हाथ में देकर, गिएकालय के द्वार की ग्रोर लौट रही थी।

राजा रत्नकीर्ति ने, कुपित होकर, चीत्कार किया: "ग्रनङ्गरेखे !!" राजकुमारी पुलोमजा ने उच्चस्वर उत्कोश किया: "ग्रनङ्गरेखे !!!" श्रमङ्गरेखा एक गई। फिर वह, राजा रत्नकीर्ति की स्रोर श्रभिमुखं होकर, ग्राईस्वर में बोली: "ग्रायंश्वेष्ठ की माज्ञा?"

रत्नकोर्ति ने कहा : "तुमने अपना कर्त्तव्य कर्म नहीं किया।"

पुलोमजा ने भर्त्सना की: "अखिल वैशाली के वासियों के सन्मुख तुमने मगधराज की अवगणना की है। तुमने वृज्जिसंघ के आर्यश्रेष्ठ का अपमान किया है।" ग्रनङ्करेखा ने, पुलोमजा की ग्रोर मुख फेर कर, विनीत वाग़ी में निवेदन किया: "राजकुमारि! मैं एक नगण्य गिग्निका हूँ। ग्रायंतृन्द का मनोरञ्जन करके ग्राजीविका उपार्जन करने वाली ग्रिकञ्चन रूपा-बीवा। मैं मगथ के महान सम्राट की ग्रवगग्ना करने का दुःसाहस कहाँ से पाऊँगी ? वृज्जिसंघ के ग्रायंथेष्ठ का ग्रपमान करना मेरे लिए ग्रविन्त-नीय विषय है। ग्राप मुक्त दीनहीन पर कुपित न हों, राजकुमारि!"

पुलोमजा ने, गिएका के तम्र निवेदन की अवगणना करके, कहा: "वृष्जिसंघ की याचार-परम्परा के अनुसार, वैद्याली के विशिष्ट अभ्यागत की यारती उतारना तुम्हारा पुण्यकत्तंव्य है। तुम अपते कर्त्तव्य की पूर्ति करो।"

यन कुरेखा ने, सुवर्णस्थाली की योर दृष्टिपात किए विना ही, उत्तर दिया: "ग्राज में एक गहित गिएका मात्र हूँ। किन्तु एक दिन में कपिल-वस्तु के अग्रगण्य क्षत्रियकुल की कुलदुहिता थी। उस दिन मेंने श्रायांवर्त को पित-परायगा कुलवधू के किमलय-कोमल हृदय को देखा था। उस हृदय में प्रतिपल पल्लवित, पित के लिए कल्याग्ए-कामना देखी थी। मुक्ते ज्ञात है कि पित के खनिष्ट की ग्राशंका मात्र से खार्यावर्त की कुल-वधू काँप-काँप जाती है। इसीलिए, मगध की जीडा-प्रवण महिपी, इस ग्रगिएत जनसमवाय के समक्ष, अपनी शिविका से ग्रनायास श्रवरोहण्य करके, पित के परित्राण्य के लिए प्रधावमान हो चलीं। मगध की महादेवी के प्रति मेरे हारा किसी ग्रयज्ञा का ग्राचरण न हो, इसी विचार से मैं ग्रारती उतारने से विरत हुई हैं।"

पुलोमजा ने, अपना अधरोष्ठ कुञ्चित करके, अनङ्गरेखा की श्रोर से मुख परावृत्त कर लिया। किर उसने, गिएकालय की एक परिचित गैरिचायिका को अपने समीप आहूत करके, आदेश दिया: "हञ्जे! तुम इसी समय राजप्रासाद में जाश्रो। जाकर भाण्डागारिक को मेरी श्रोर से सन्देश दो कि वह, तुरन्त ही, आरती का समस्त ममारम्भ राजप्रासाद के मुख्यद्वार पर प्रस्तुत करे। मैं अपने हाथों से मगधेश्वर की आरती उताक्ष्मी।"

विजरादेनी को साथ लेकर पुलोमजा पुनः ग्रपनी शिविका पर जा

बैठी । वाहक-गए। ने पुनः शिविकाद्वयं को प्रोत्थित किया । श्रौर मगधराज की बोभायात्रा पुनः राजपथ पर श्रग्रसर हो चली ।

किन्तु शृङ्गाटक पर सम्भूत जन-समवाय अब सर्वथा मौत था। वातायनाग्रों ग्रौर द्वाराष्ट्रालकों पर उपासीन कान्तावृन्द की किङ्किणमालु भी मौन थी।

श्रौर गिर्णिकालय के द्वार पर पाषाग्य-प्रतिमा-सी विजडित थी श्रव-नत-मुख श्रनङ्गरेखा ।

शृङ्गाटक का स्रतिक्रमण् हो जाने पर पथ-पार्श्व पर खड़े जनसमवाय ने, राजा रत्नकीर्ति द्वारा प्रोत्साहित होकर, पुनः मगधराज श्रजातशत्रु का जयघोष किया । राजा रत्नकीर्ति, राजकुमारी पुलोमजा श्रौर मगधमहिषी का जयघोप भी । किन्तु शृङ्गाटक पर घटित घटना के कारण्, न जाने क्यों, वह समस्त समारोह, सहसा, निस्वाद-सा हो गया ।

उसी दिन श्रपराह्ण की श्रन्तिम वेला में वृज्जिसंघ की परिषद का सन्निपात हुगा। संस्थागार में श्रामन्त्रित महाराज श्रजातशत्रु का श्रिक्ष नन्दन करने के निमित्त।

लिच्छिविगण की पूज्य प्रवेगी-पुस्तक के विधानानुसार, कोई भी मिल्छिवि, किसी भी मवसर पर, संस्थागार की पुण्यभूमि में प्रवेश पाने का पात्र नहीं था। किन्तु राजा रत्नकीर्ति ने, एकमात्र राजकुमारी पुलो-मजा से ही परामर्श करके, उस पूज्य परम्परा की अवहेलना कर दी। उन्होंने वैशाली की वौथि-वीथि में घोषणा करवा दी कि संस्थागार में मगधराज का स्वागत करने के लिए परिषद क सदस्य समस्त लिच्छिविन्वृद्ध प्रस्तुत रहें। कई एक लिच्छिविन्वृद्धों ने इस म्रभूतपूर्व म्रनाचार की मालोचना भी की। किन्तु भ्रपने मावास के एकान्त में। संस्थागार में मपना मासन महण् करते समय सबके मुख पर राजा रत्नकीर्ति का स्त्तिवाद ही था।

अन्ततः राजा रत्नकीर्ति ने, मगधराज को अपने साथ लेकर, संस्था-गार में पदार्पण किया। परिषद में उपस्थित आर्य सुनक्खत ने, हठात्, लिच्छित-वृद्धों से अनुरोध किया कि वे सब, अपने-अपने आसन से उत्थान करके, अम्यागत का स्वागत करें। और परिषद के समस्त सदस्यों ने एक साथ उपस्थान किया । यह ग्राचररा भी लिच्छवि-परम्परा के प्रति-कूल था । ग्रद्यप्रभृति, वृज्जिसंघ के ग्रायंश्रेष्ठ का स्वागत करने के लिए भी, लिच्छवि-वृद्ध संस्थागार में उपस्थान नहीं करते थे ।

मगधराज को, वृज्जिसंघ के राज्यासन के समीप एवं अनुरूप एक ग्रन्य ग्रामन पर उपासीन होने के लिए ग्रामन्त्रित करके, प्रसन्नमुख राजा रत्नकीर्ति ने परिषद को सम्बोधित किया: "ग्रायंवृन्द! ग्राज वृज्जिमहा-जनपद में एक ग्रपूर्व उत्सव उपस्थित है। ग्रनेक वर्ष के ग्रनन्तर, ग्राज मगध के महान सम्राट, पुनर्वार भागीरथी पार करके, वैशाली में पथारे हैं। यह वैशाली का सौभाग्य है, वृज्जिसंघ का सौभाग्य है, लिच्छविगग्ण का सौभाग्य है।

"वृज्जिसंघ के संस्थागार में, सिंहासन पर सुशोनित ये प्रतापवाली पुरुप केवल मगध के महामहिम महीपित महाराज अजातशत्रु ही नहीं हैं। ये वैदेहीपुत्र भी हैं। वैदेही पुत्र !! वैशाली का लिच्छिवि-कुल इनका मानुलकुल है। इनकी शिराओं में, मागध पिता के रक्त से सिम्मिश्रित हो कर, लिच्छिवि माना का रक्त भी प्रवाहित है। गण्डकी तथा जाह्नवी के सुविख्यात सङ्गम के समान, ये मागध राजवंश के साथ लिच्छिविदंश के सङ्गम का प्रतीक हैं। जब तक इनकी पदरज से घरा का प्राङ्गग पिवत्र रहेगा तब तक संसार का कोई शक्ति-संघात लिच्छिव वंश को मगध के राजवंश से विलग नहीं कर सकता।

"विलग करने के प्रयत्न भूतकाल में हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होते रहेंगे। एक समय था, जब उन प्रयत्नों की प्रेरएा। से पथश्रष्ट होकर, लिच्छिव-चंश ने मगध के राजवंश से द्रोह किया था। परस्पर कलह के कारण भागीरथी की पावन जलधारा उस समय वृज्जिसंघ और मगध के निर्दोष क्षत्रियों के रक्त से कलुपित हो गई थी। लिच्छिव-गण का यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि वे समरांगण में यवतीएँ होकर ही मगधराज का साक्षात्कार कर सकते हैं। उस भ्रान्ति ने, ग्रनेक वर्ष तक, प्राची का पावन प्राङ्गण ग्रापावन कर दिया था।

"किन्तु वह समय अब नहीं रहा। वह भ्रान्ति अव नष्ट हो चुकी। वृज्जिसंघ तथा मगध के मूर्घाभिषिकत क्षत्रिय अब परस्पर रक्तपात के

प्रति अनुरक्त नहीं रहे। अब मगध के सम्राट वृज्जिसंघ के संस्थागार में लिच्छविगरण द्वारा प्रदत्त प्रभूत सन्मान ग्रहण कर रहे हैं। वृज्जिसंघ ग्रीर मगध के मध्य अब कलह का कोई कारण नहीं रहा। अनेक दिन से विलग हुए शान्ति के सहचर पुनः प्रेमपाश में आबद हैं।

"इस प्रेमपाश को विच्छिन्न करने के प्रवल प्रयत्न हो रहे हैं। ग्राज ग्रायावर्त के ग्रांगन में कुछ शक्तियाँ विद्यमान हैं जो नहीं चाहतीं कि वृज्जिसंघ ग्रीर मगध परस्पर शान्ति के साथ जीवनयापन करें, सुख ग्रीर समृद्धि का, रस ग्रीर संस्कार का उपभोग करें। वे शक्तियाँ स्पृहाशील हैं कि मगध तथा वृज्जिसंघ के मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय पुनः परस्पर रक्तपात में रत हो जाएँ। मगध ग्रीर वृज्जिसंघ का यह महामिलन उस कुचक्र की ग्रीर से पूर्णत्या सावधान है। मगध ग्रीर वृज्जिसंघ का शक्ति-संघात उस कुचक का य्यूह-भेदन करने के लिए पूर्ण्तया पर्याप्त है।

"मैं ग्राज वृज्जिसंघ के संस्थागार में उपस्थान करके सिंहनाद करता हूँ कि मगध ग्रौर वृज्जिसंघ सम्पूर्ण ग्रायित में चिरन्तन शान्ति की स्था-पना के लिये संगठित प्रयत्न करेंगे। शान्ति के विरुद्ध कुचेष्टा का प्रथमतः प्राची में श्रन्त होगा, फिर मध्यमण्डल में, तदनन्तर ग्रायित में, ग्रौर श्रन्ततः ग्रखिल जम्बुद्वीप में। कुचेष्टाकारी यदि साहस-सम्पन्न हैं, शिक्त-सम्पन्न हैं, नीतिसम्पन्न हैं तो मगय श्रौर वृज्जिसंघ के इस ग्रपराजय शिक्तसंघात का सामना करें।"

राजा रत्नकीर्ति का सिंहनाद सुनकर संस्थागार में उपस्थित लिच्छवि-वृद्ध हर्ष से गद्गद् हो गये। सबने, एक ही क्षण में, मगधराज के मुख की ग्रोर देखा। उस मुख पर हर्ष नहीं था। भावना-सुलभ भव्य उन्माद भी नहीं। उस मुख पर संकल्प की शान्ति कान्तिमान थी।

मगधराज का वह संकल्प क्या है, यह जानने का ग्रवकाश किसी लिच्छिव-वृद्ध को नहीं था। ग्रतएय उसको जानने का प्रयास भी कौन करता?

वैशाली महानगर संध्या के अन्धकार में अन्तर्हित होने लगा। एक और संध्या विलास-लिप्सा से विद्ध विभावरी में परिएत हो चली। प्रत्येक लिच्छवि-वृद्ध, मगधराज से दो क्षरा आलाप करके, संस्थागार से निकल, सीघा अपने घर चला गया । प्रत्येक को मगधराज के लिए गिएकालय में आयोजित अनङ्गरेखा के नृत्य में मर्वप्रयम प्रस्तृत होने की चिन्ता थी । इसके परे उसके जीवन में न कोई प्रेरग्गा रह गई थी, न वराकम ।

## : २ :

ग्राज रात को मगध के सम्राट, वैशाली के गणिकालय में, यन क्र-रेखा के साथ विविक्तवास कर रहे हैं।

वैशाली के लिच्छविगण के लिए, छाज संध्या के ममय से ही, गिण्कालय के समस्त द्वार अनपावृत हैं। ग्राज रात, गिण्कालय के प्रमदोद्यान एवं प्रासाद में, अभूतपूर्व शान्ति का साम्राज्य है। गिण्कालय में निरन्तर निवास करने वाली तथा नवागता, प्रत्येक कमनीय कामिनी, छाज प्रभिसारिका बनकर किसी-न-किसी लिच्छिव वृद्ध अथवा तरुण के पैनृक छावास में प्रविष्ट है। मगधराज के साथ स्पर्धारत होकर प्रत्येक कुनीन लिच्छिव पुरुष ग्राज रूपाजीवा के यौवन-रम का यथेच्छ उपभोग करेगा।

पूर्वरात्रि में, ग्रमज़्नरेला का नृत्य निहारते समय, मगध का तक्सा शाक्यतरुगी की अर्धनान तन्वी तनलता पर ग्रासक्त हो गया था ! मंगीत का समारोह समाप्त होने पर, मगधराज ने, ग्रपना वासीद्वार पुनोयजा की कर्सालता के निकट लेजा कर, कहा था : "राजगृह के निधान्त में देखदेशान्तर की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरियाँ विद्यमान हैं, राजकुमारि ! किन्तु वैद्याली की गिसाका-जैसी लाक्क्य की निर्भरिस्ती एक भी नहीं।"

पुलोमजा ने, वैशाली के भाग्योदय और अपने आचार्यत्व पर आन्म-विभोर होकर, उत्तर दिया था: "मगधराज! लिच्छिविगए। की ओर से वृज्जिसंघ की राजकुमारी आपको निमन्त्रण देती है कि आप, आगामी त्रियामा की अनङ्करेखा के आगार में अतिवाहित करके, इस देवाङ्कना की देहलता पर अनवरत विकसित विविध कुसुमाविल का निश्चिन्त चयन करें।"

राजप्रासाद के प्रहरीगण द्वारा चतुर्दिक पर्यवेक्षित गिण्कालय के सर्वसुन्दर कक्ष में प्रवेश करते समय तक, महाराज अजातशत्रु अपने मुख पर अभिसाराकांक्षा अभिव्यक्त करते रहे। किन्तु कक्ष में प्रविष्ट होकर, सप्त०—२८

अजातशत्रु ने, श्रंग्रुलिमात्र से भी, अनङ्गरेखा के किसी अङ्ग का स्पर्ग नहीं किया। विलक्षण वेपभूषा धारण करके मधुरहास का प्रपात-सा प्रवाहित करती हुई अनङ्गरेखा ने, मगधराज को मौन पाकर, प्रश्न किया: "महाराज! क्या अब तक भी आपने इस दासी का अपराव कमा नहीं किया?"

ग्रजानशत्रु ने, शान्त गम्भीर वाग्गी में, पूछा : "कौन-सा ग्रपराध, ग्रनङ्गरेखे !"

"महाराज! कल ग्रापकी शोभायात्रा शृङ्गाटक पर ग्राई तो इस दासी के द्वारा ग्रापका स्वागत सम्पन्त नहीं हो सका।"

"उस अपराध के लिए मैं तुम्हारा चिरकृतज्ञ रहूँगा, अगङ्गरेखे! तुमने, सहसा साहस का प्रदर्शन करके, मेरी हृदयेश्वरी की लाज रख ली।"

ध्रन ह्नरेखा मुस्कराने लगी । तब ब्रजातशत्रु ने पूछा : "तुम्हारे मुखार-विन्द पर अलसाती हुई इस स्मितज्योत्स्ना का क्या रहस्य है, अनङ्गरेखे !"

धन क्षेत्रेखा ने उत्तर दिया: "महाराज! एक गिएका के गींहत ग्रावास में, प्रकाशित रूप से प्रवेश करके, क्या ग्राग ग्रपनी हृदयेश्वरी के हृदय पर प्रसद्धा ग्राघात नहीं कर रहे ?"

"हृदयेश्वरी की स्राज्ञा लेकर ही मैंने गिर्माकालय के द्वार का स्रति-कमगा किया है।"

''ग्रद्भृत हैं मगत्र की महामना मिहिपी, महाराज ! साधारए स्त्री ग्रंगने स्वामी को इस प्रकार ग्रंवैध ग्रंभिसार का परामर्श कभी नहीं दे सकती।''

"प्रनङ्गरेखे! मैं प्रभिसार की त्राकांक्षा लेकर तुम्हारे आवास् में नहीं आया। मैं तो तीर्थयात्रा करने आया हूँ।"

श्रन ङ्गरेखा श्रवाक् रह गई। श्रजातशत्रु ने कहा: "वैशाली का यह गिएकालय, एक समय, धर्मसंघ की श्रनन्य उपासिका, श्रम्वा श्राद्मपाली, का निवास स्थान था। धर्मसंघ में प्रवजित श्रम्वा श्राप्रपाली की पदरज से पवित्रीकृत इस श्रावास को मैं तीर्थस्थान ही मानता हूँ।"

"िकन्तु, महाराज! महिषयों और महाश्रमगाों के लिए भी दुर्लभ धर्मबुद्धि एवं धर्मचक्षु के धनी ग्रापने वेश्यागमन जैसे ग्रकीर्तिकर ग्राशय का ग्राध्य क्यों लिया?"

"ग्रनङ्गरेखे ! धर्मसाधना तो गोपन रहकर ही महाफलदायिनी होती है । धर्मसाधक के लिये, संसार के साधारण नरनारीवृन्द द्वारा प्रदत्त कुष्याति ग्रपार पुण्यसंचय के समान है ।"

ग्रनङ्गरेखा ने ग्रजातशत्रु के चरणों में ग्रपना मस्तक न्यस्त करके कहा: ''ग्राप धन्य हैं, महाराज! पापपङ्क में ग्राकण्ठ निमज्जित में भी ग्राज, ग्रापकी पदरज ग्रपने शिर पर धारण करके, धन्य हो गई।''

अपने दक्षिण हस्त का करतल अनङ्गरेखा की मूर्घा पर रख कर अजातशत्रु ने आशीर्वाद दिया: "भगवान दशवल के शिक्षापद इहलोक एवं परलोक में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करें।"

श्रनङ्गरेखा ने श्रपना मुख ऊपर उठाया तो उसके नयनों से अशु की धारा बह रही थी। उसकी ओर करुएा की दृष्टि से देखते हुए ग्रजात-शत्रु ने कहा: ''श्रनङ्गरेखे! ग्राज की त्रियामा के तीनों याम मैं ध्यानस्थ रह कर ही ध्यतीत करना चाहता हूँ। किन्तु वैशाली में तुम्हारे श्रति-रिक्त किसी को यह जात नहीं होना चाहिये।"

भ्रनंगरेखा ने उत्तर दिया: "महाराज ! भ्रपकी साधना का यह गुहाभेद मेरे मानसगह्वर से कभी निर्गत नहीं होगा।"

"गुह्मभेदन की एक भाशंका है, भनंगरेखे! इस क्षण, वैशाली के भ्रानेक लिच्छित गिएकालय से गुञ्जायमान गीत-वाद्य की स्वरलहरी सुनने के लिये श्वासोच्छ्वास रुद्ध किये वैठे हैं। वे यह जानने के लिये लालायित हैं। कि मगधराज के अनुरोध से अनङ्कारेखा अपनी विपञ्ची वीगा पर कौनसा स्वरग्राम क्षणित करेगी, अपने कोकिल-कंठ से कौन से राग का आलाप व्वनित करेगी। उनके सम्यक् समाधान के लिये एक न एक उपक्रम होना आवश्यक है। अन्यथा मेरे जीवन के गोपनीय प्रसंग का अगोपन हो जायगा।"

"महाराज! यह दासी श्रापकी सेवा के लिये सर्वथा प्रस्तुत है। श्राप श्रादेश दीजिये। दासी यथासाध्य उसका पालन करेगी।"

"अनङ्करेखे! तुम मेरे कक्ष से अनितदूर किसी अन्य कक्ष में उपासीन होकर अपनी विलक्षण वीगा से स्वरमाधुर्य की मन्दाकिनी बहा दो। अपने कंठ से कृजित किसी विरहविह्वल काकली के द्वारा वैशाली के वियन्मंडल में बहते वातास को विकल कर दो। एक प्रहर पर्यन्त। तदनन्तर, मेरे कक्ष का दीप निर्वापित होते ही, तुम सो जाना। प्रातःकाल के पूर्व मेरे कक्ष में ग्राने का कष्ट तुम न उठाना, ग्रन क्षरेखे! गतरात्रि को, ग्रपने इस ग्रातिथि का मनोरंजन करते-करते, तुम निद्रादेवी से उऋण होना भूल गई थीं। तुम्हारे कुमुम-कोमल कलेवर को विश्राम की श्रावश्यकता है।"

"महाराज ! पूर्व जन्म में संचित पापपुंज के कारएा, मेरा यह जन्म तो कष्ट-सहन के लिये ही हुआ है । अन्यथा पाप से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती । प्रत्येक रात्रि में मैं, वासना से विताड़ित लिच्छिवियों के मनोरंज-नार्थ, इस शरीर को स्नात करती हूं, सिजित करती हूँ, प्रसाधित एवं सुवासित करती हूँ, चमत्कृत करती हूँ, निर्तित करती हूँ । मैंने इस क्लिप्ट कर्ताव्य के सम्पादन में भी कभी कष्ट नहीं माना । तो क्या मैं एक रात मगध के राजिष की सेवा में रहकर कष्ट का अनुभव करूँगी ? नहीं, महाराज ! आप मेरे कप्ट का किचित्मात्र विचार न करें । किन्तु मेरे कारएा आपकी शांति स्खलित होती है तो मैं प्रातःकाल पर्यन्त किसी अन्य क्ष्म में अपना यह कलुपित कलेवर तिरोहित किए रहूँगी।"

मगधराज मुस्कराकर मौन हो गये। श्रीर श्रनङ्करेखा, श्रपनी करधनी की किकिरणमाल को मुखरित होने से विरत करती हुई, प्रथम कक्ष के पाहर्ववर्ती एक श्रन्य कक्ष में चली गई।

श्रनक्षिरेखा का मानस इस विलक्षण पुरुष के प्रति श्रद्धा एवं भिक्त से परिष्लावित हो 'गया । इस दिन के पूर्व, उसकी ऐसा संयम-सम्पन्न पुरुषश्रेष्ठ एक ही मिला था । वह या धर्मसंघ में प्रविति उसका पुराना प्रण्यी । किन्तु उदय को एक दृष्टि से देखकर ही मन में प्रतीति होती थी कि वह संसार के साधारण जीवन से दूर, बहुत दूर, चला गया है । रूपवती रमणी के प्रति उसकी ग्रप्रवृत्ति को संयम नहीं कहा जा सकता था । संयम वहाँ होता है जहाँ वासना हो । जिसका शरीर वासना से नितान्त गुद्ध हो गया, उसके लिये संयम को प्रशंखलावंघन उपादेय नहीं ।

श्रौर ये मगघराज ? क्या ये भी उदय के समान वासनाविहीन हैं ? इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता।

उदय के प्रत्येक शब्द में, उसकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म चेष्टा में, शांति का

ग्रवरिमेय, परिपूर्ण सागर श्रचल था। उदय के एक दृष्टिपात से स्नात उसके वासनाविदम्ध गात्र शीतल हो गये थे।

मगधराज के शब्दों मे वह शाँति-प्रदायिनी शक्ति नहीं। उनके शब्द सुनकर पाप विस्मृत नहीं होता, पाप की ब्रात्मचेतना ही बढ़ती है। उनके ब्राचरण में शांति का ब्रावरण है, महाशून्य का मूक मेहन नहीं। उनके दिष्टिपात का स्पर्श पाकर गात्र शीतल नहीं होते, शिथिन हो जाते हैं।

किन्तु, फिर भी, मगघराज विलक्षण हैं। वैशाली में तो सर्वथा विलक्षण । लिच्छवि-वंश के किसी वृद्ध ने भी, किसी दिन, ऐसे दुर्भेद्य संयम का परिचय नहीं दिया। लिच्छवि तह्ण तो उसकी छायामात्र का ग्रालिंगन करके अपना अहोभाग्य मानते हैं। आज वह मगघराज के कक्ष में गई तो उसको पूर्ण विश्वास था कि एक कटाक्ष से वह उनका हृदय क्षत-विक्षत कर देगी। उसकी ग्राकांक्षा थी कि मगधराज को मदनोन्मत्त करके वह मान् करेगी। किन्तु हुआ सर्वथा विपरीत। मगधराज ने उसके रूप-यौवन का मान-मर्दन कर दिया। विलक्षण पुरुष हैं वे.....

श्रनङ्गरेखा ने, उपासीन होकर, वैशाली में विख्यात अपनी विषञ्ची वीगा को श्रंक में श्रारोपित किया। श्रङ्गार-स्वन उत्पन्न करने की अभ्यस्त उसकी श्रंगुलियाँ, मध्य स्थान पर मध्यम लय का श्राश्रय लेकर पञ्चम स्वर की मूर्छना मुखरित करने के लिये प्रेरित-हुई। किन्तु मगध-राज के श्रनुरोध का श्रनुस्मरण हो जाने के कारण तन्त्री तुरन्त भंकृत न हो सकी। उन्होंने विरहकातर करुण रस की सुष्टि करने का श्रादेश विया था। एक क्षण के लिये श्रनंगरेखा किंकर्त्तन्य-विमृद्ध हो गई।

विरह-कातर करुए-रस! संगीत के गिएत की सहायता से विपञ्ची की विविध तिन्त्रयों से कन्दन कराया जा सकता है। मन्द्र स्थान पर विल-म्बित लय का ग्राश्रय लेकर निषाद स्वर नुदित होते ही वीएए। रुदन कर उठेगी। किन्तु वह यंत्रवत् वीए। व्रादन क्या इस ग्रपूर्व ग्रवसर के उपयुक्त होगा? नहीं, कदापि नहीं।

पर विपञ्ची के स्वर को सजीव करने के लिये हृदय में विरहवेदना कहाँ है ? किसका विरह वह वेदना जगायेगा ?

अनंगरेखा ने, सहसा, अपने मानसपट पर ग्रमिट ग्रंकित, किन्तु

विस्मृति की तिरस्करिएा से तिरोहित, एक चित्र को ग्रमावृत किया। उस चिरतरुण चित्र को, जिसे किपलवस्तु की किसी मधुयामिनी में, एक प्रण्यविह्वल पुरुष की मधुराकृति ग्रटल रेखाओं में ग्रांक गई थी। वह पुरुष ग्रव प्रण्यविह्वल नहीं रहा। महाजून्य की शरण लेकर शांत हो गया। वह मधुराकृति ग्रव मुखर नहीं रही। उदासीनता के उदिध में उतर कर उन्मना हो गई। किन्तु मानसपट पर ग्रंकित वह चित्र ग्रव भी विह्वलता से विद्व था। उस चित्र से ग्रव भी माधुर्य का निर्भर वह रहा था। उसका ग्रवलोकन करते ही अनंगरेखा का हृदय विरहन्यथा से विकृत हो गया।

वीणा का क्विण्ति ऋन्दन करने लगा। श्रीर कुछ काल उपरान्त, कोिकलकंठा की कालील ने गिणकालय का प्रत्येक पाषाण द्रवित कर दिया। द्रवित हो गये, प्रमदोद्यान के विटपवरूथ श्रीर लतागुल्म के केलिकुँग। नीड-नीड में प्रसाय-केलिरत पक्षी-सुगल द्रवित हो गये। द्रवित हो गया श्रङ्का-टक पर का स्तब्ध वातास। चिरविरक्त वियन्मण्डल द्रवित होने लगा।

स्पाजीवा के ग्रालिंगन में ग्रावद्ध प्रियतम के प्रति कोपाविष्ट, लिच्छित्र ललना ने यह करुए। कन्दन सुना। एक क्षरए उसके मानस की ग्रचल असूया विचलित होकर विरह-वेदना से विगलित हो गई। पित को भिर्सित करने की चिंता में जत्तप्त उसके निर्मम नयन-युगल, विवश-से, ग्रश्रुमोचन करने लगे।

एक पल के समान यतिवाहित हो गया वह एक प्रहर। तब मगध-राज के कक्ष में प्रदीप निर्वापित हुए। अनंगरेखा ने अपनी अंगुलियाँ अचल कर लीं। उसके कंठ का कलरव मूक हो गया। नेत्र उन्मीलित करके अनंगरेखा ने एक वार इतस्ततः दिष्टिपात किया। कक्ष का कीना-कोना कारुण्य से कण्टिकत था। और अश्रुजल से आविल हो गया था उसके कुचकलश-द्वय पर कसा हुआ कौशेय का स्तनकंचुक।

उसने श्रासन से उठकर कांस्यफलक के दीर्घाकार दर्पण पर हिष्ट-पात किया। श्रीर श्रपने वपु की वेशभूषा का श्रवलोकन करके उसका मानस श्रसामंजस्य की श्रनुभूति से विद्ध हो गया। नयननीर द्वारा नितांत कीतलीकृत शरीर पर पिहित, विविध वर्ण वस्त्रतथा मिण-मािणक्य-मण्डित शुद्ध सुवर्ण के विभूषणा, श्रनंगरेखा को हिमशिला पर बलात् श्रारोपित श्रनल-ज्वाल-से लगने लगे। उसके शरीर में व्याप्त शांति के कारणा, वस्त्राभूषणा की कांति कुण्ठित हो गई थी। वैसे ही जैसे हिमवाण्य से विरूपीकृता विह्निशिखा।

दूसरे क्षण, भ्रमंगरेखा के ललाट पर चमत्कृत चूड़ामिए। च्युत हो गया। स्थानभ्रष्ट हो गई उसके सीमंत पर सर्पायमान पीतकांति पत्र-पाश्या। लुप्त हो गये कर्णलता-द्वय में दोलायमान मरकत के मकराकृति कुण्डल। भ्रपहृत हुआ, कंबुकंठ से म्रानाभि-म्रालिम्बत, शतयिट हीरकहार। किटतट पर सतत सुखरित मेखला, कक्ष-कुट्टिम पर ग्रंतिम क्विण्ति करके मूक हो गई। प्रगण्डयुगल से विलंबित केयूर विकीर्ण हो गये। विदूरित हुए प्रकोष्ठद्वय पर वेष्टित वलयकंकण्। तिरोहित हुए कराग्रों पर कुसु-मित भ्रंगुलीयक। चरण-ग्रंथिया को ग्रंथित करने वाले पादांगद भूविलंडित हु। गये। स्खलित हो गये पादांगुलियों में पिहित नुपूर।

तदनन्तर अनंगरेखा ने, सिन्दूरद्युति कौशेय का स्तनपट्ट उतार कर, कार्पास वस्त्र का कञ्चुक धारण किया। हरितद्युति कौशेय के चण्डातक को अपसरित करके उसने एक गुभ्रवर्ण शाटिका से अपने शरीर के अधो-भाग को आग्रुल्फ आवृत कर लिया। और अन्त में, कवरीपाश से विमुक्त उसकी केशराशि, स्कन्धद्वय का स्पर्श करती हुई, आनितम्ब आकीर्ण हो गई।

कक्ष का प्रदीप निर्वापित करके, अनंगरेखा अपने पर्ये क्क की श्रीर अग्रसर हुई । उसका शान्त शरीर, तूल-गभित तल्प पर शिथिल होकर, सुषुप्ति में समा जाने के लिए स्पृह्यमाए। था।

किन्तु सहसा, न जाने क्यों, उसके मानस में सुप्त एक अन्य स्पृहा अकस्मात् जाग उठी। अनंगरेखा की इच्छा हुई कि, एक वार पार्श्ववर्ती कक्ष के कूल पर जाकर, ध्यानावस्थित मगधराज के दर्शन करे। अजातश्च ने स्वयं कहा था कि वे रमग् अथवा शयन करने के लिए गिएकालय में नहीं आए हैं। अनंगरेखा यह जानने के लिए आतुर हो गई कि वे एकान्तवासी मनीषी, प्रहर-प्रति-प्रहर जागृत रह कर, किस प्रकार निशा-यापन कर रहे हैं।

ग्रिलिन्द में जाकर, धनंगरेखा निःशब्द पद से मगधराज के कक्ष की ग्रोर चल पड़ी। निविड निकािथ में निमज्जित था गिएकालय का प्रत्येक प्रान्त। नितान्त थे निस्तब्द दिग्दिगन्त। प्रण्यकेलि से क्लान्त विहग-युगल सो गए थे। ग्रीर ग्रिनिल के ग्रचल हो जाने से ग्रिविचल थे कानन केन कुमुम एवं किसलय।

प्रथम कक्ष का एक द्वार और दो गवाक्ष उस अलिन्द की थोर अपा-वृत होते थे। अपने कक्ष के निकटतम गवाक्ष पर जाकर, अनंगरेखा ठिठक गई। कक्ष के गर्भ से दो कण्ठों के निम्नस्वर वार्त्तालाप की क्षीए। ध्वनि निर्गत हो रही थी। एक कण्ठ के स्वर को अनङ्गरेखा ने पहचान लिया। वह मगभराज का स्वर था। ज्ञान्त एवं गम्भीर। किन्तु दूसरे कण्ठ के विषय में वह निश्चय नहीं कर पाई कि किसका है। इस क्षरण के पूर्व वह स्वर उसने कभी नहीं सुना था।

श्रपरिचित कण्ठ कह रहा था: "पाटलिपुत्र के पतन का समाचार, मुनकर, राजा रत्नकीति ने वैशाली में सन्तिपात-भेरी नहीं बजवाई। अतएव मैं कह नहीं सकता कि, स्वदेश रक्षा के लिए शस्त्रास्त्र से सज्जित होकर, समवेत होने का सामर्थ्य लिच्छवि-गए। में अब अवशिष्ट है अथवा नहीं।"

मगधराज ने कहा: "िकन्तु उस सामर्थ्य के विषय में निश्चय हुए विना हमारी सेना के लिए जाह्नवी पार करना उचित नहीं होगा। लिच्छवि-गए। यदि युद्ध के लिए तत्पर हो गए तो मागध सेना का घ्वंस ग्रानिवार्य हो जायगा।"

अपरिचित कण्ठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। कक्ष में समुपस्थित दोनों पुरुष श्रव मौन थे। किन्तु बाहर श्रांलंद में अवरूढ़ श्रनङ्गरेखा का मानस मौन नहीं रहा। उसका अन्तर श्राकोश कर उठा कि जिस मगधराज को मनीपी मानकर वह अपना मस्तक , नत करने आई थी, वह वस्तुतः एक मिथ्याचारी मोधपुरुप है। गिए। कालय में तीर्थयात्रा करने नहीं आया था अजातशत्रु। वह वैशाली के विध्वंस के लिए कुचक रचने आया था। अनङ्गरेखा की इच्छा हुई कि उसी क्षरा शृङ्गाटक पर जाकर वैशाली के वास्तुहृदय में प्रविष्ट उस दस्यु के विषद्ध उद्घोष करे, श्रीर सीए हुए

वृज्जिसंघ को जगा दे।

इसी समय मगधराज ने अपने सहचर से प्रश्न किया : "पाटलिग्राम का पुराना दुर्गपाल क्या कहीं भी हिष्टिगोचर नहीं हुत्रा ?"

श्रपरिचित पुरुष ने उत्तर दिया: "श्रंगुत्तराप में हमारे अनेक सैनिकों का वध करके वह लुप्त हो गया। सुनक्खत की गूढ़-प्रिणिध ने सिर पटक लिया, किन्तु उसका कोई सन्धान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। सुनक्खत का विचार है कि वन के किसी हिंस्र पशु ने उसके प्रारा ले लिये होंगे।"

"क्या वह वत्सला से साक्षात्कार करने भी नहीं श्राया ?"

"वत्सला के आवास में यातायात करने वाले स्त्री-पुरुषों का पूर्ण साव-धानी से अनुसरण किया जाता है। वह कभी बाहर जाती है तो उसकी प्रत्येक चेष्टा का चार-वृत्तान्त मुक्ते प्राप्त होता है। किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि वत्सला ने, सहसा, सब ओर से सन्यास ले लिया है। वैशाली में जो कुछ हो रहा है, उसके विषय में मुख खोलकर, एक भी शब्द कहते उसको किसी ने नहीं सूना।"

''कौन जाने यह सन्यास है अथवा संयम ? यदि वह दुर्गपाल जीवित है तो मैं वत्सला की स्रोर से सतत सशाङ्क ही रहूँगा।"

श्रज्ञात पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया।

सुनक्खत का नाम सुनकर अनङ्गरेखा आपाद-मस्तक सिहर उठी। उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि राजा रत्नकीर्ति का अन्तरंग मित्र और राजकुमारी पुलोमजा का प्रतिपल परामशंदाता, मगधराज का ग्रढ़ पुरुष है। सुनक्खत ही तो कौशाम्बी जाकर उसे वैशाली में लाया था। उसे वैशाली की गिएका बनाने का सर्वाधिक श्रेय यदि किसी को प्राप्त था तो सुनक्खत को। सुनक्खत के ही प्रयत्न से अधिकतर लिच्छवि-वृद्ध राजकुमारी पुलोमजा का पक्ष लेने के लिए तत्पर हुए थै। किन्तु.....

मगधराज ने प्रश्न किया: "उस श्रमण के विषय में श्रापका क्या विचार है ? उसको वैशाली में विद्यमान रहने देकर, राजा रत्नकीर्ति के विरुद्ध प्रकाशित रूप से प्रचार करने देना क्या वांछनीय है ?" यज्ञात पुरुष बोला: "धर्मसंघ से निर्वासित होने के उपरान्त, वैशाली का कोई गृहस्थ उसको अपने यावास में श्रामन्त्रित नहीं करता। न कोई उसके शिक्षापद मुनने जाता है। गौतमक चैत्य में प्रानः ग्रीर संध्या के समय जाने वाले दस-बीस वृद्धों एवं निरीह स्त्री-पुरुषों को देखकर वह चैत्य के मण्डप में दो क्षग्ण वकवाद कर लेता है। उसमें मैं कोई दोष नहीं देखता, महाराज! इसके विपरोत एक लाभ की ही श्राक्षा है। सम्भव है कि श्रमण के द्वारा हमें एक दिन उस दुर्गपाल का कुछ सन्धान मिल जाए। वत्सला के किसी दुर्भेंच रहस्य का उद्घाटन भी उस भ्रोर से सम्भव है।"

"किन्तु मुक्ते दोप दिखाई देता है। इस समय, सौभाग्य से, वैशाली का वातावरण रत्नकीर्ति के श्रनुकूल है। किन्तु दुर्देव से, किसी झक-स्मात् घटना के कारण, यदि वह वातावरण प्रतिकूल हो जाए तो श्रमण के रूप में वह स्फुल्लिंग ही श्रुङ्काटक पर सिंहनाद करके, वैशाली में झाग लगा सकता है। श्रतएव समय श्रपने हाथ में रहते हुए ही उस श्रमण का दमन होना चाहिए।"

"दमन के एक मार्ग का भ्रवलम्बन हम ले चुके, महाराज ! धर्मसंघ से निर्वासित श्रमएा का दंशन ग्रत्यन्त दुर्बल हो गया है। किन्तु दंशन की क्षमता का सर्वथा शमन नहीं हुआ। वह शमन उत्पन्न करने के लिये कोई श्रन्य उपाय विचार करके खोजना होगा।"

"वया उसको वृज्जि महाजनपद से निर्वासित नहीं किया जा सकता ?"

"निर्वासन-दण्ड को वह ग्रमान्य कर देगा। उसको पकड़ कर यदि वृष्णि महाजनपद के बाहर भी छोड़ दिया जाए तो वह पुनः लौट ग्रावेगा। भय का नाममात्र नहीं जानता वह।"

"तो उसे काराग्रस्त करो।"

"जब तक वह कोई गुरुतर अपराध न करे तब तक वृज्जिसंघ का दण्ड-विधान इस विषय में विवश है, महाराज !"

मगधराज का स्वर सहसा किंचित् असिहष्णा हो गया। वे बोले: "मैं मगध के संधिविग्रह-महामात्य, ग्रार्य वर्षकार, की क्षमता का साक्षा-त्कार करने के लिये वैशाली में ग्राया हूँ। वृज्जिसंघ के विनिश्चय-महा-

मात्य की विवशता पर विवाद करने के लिये नहीं। यदि पाँच वर्ष से म्रिधिक समय तक परिश्रम करने के उपरान्त भी आर्य वर्षकार एक नुच्छ श्रमए। के विषय में विवशता का बोध करने हैं, तो वे एकशत वर्ष में भी ज्वृज्जिसंघ को ध्वस्त नहीं कर सकेंगे।"

एक बार फिर से अन क्लरेला आपाद-मस्तक सिहर उठी। आयं वर्षकार !!! एक क्षण उसको विश्वास नहीं हुआ कि, अन्धकार के आवरण
में तस्कर की भाँति तिरोहित होकर, वृज्जिसंघ के विश्व मगधराज से
मिलकर षड्यंत्र करने वाला यह अज्ञात पुरुष वृज्जिसंघ का विनिश्चयमहामात्य वर्षकार बाह्मण है। वही वर्षकार जिसको मगधराज ने, मस्तक
मुण्डन-पूर्वक, मगध महाजनपद से आजीवन निर्वासित कर दिया था।
वही वर्षकार जिसने अजातशत्र को आमूल उच्छेद करने की शपथ राजगृह के जनगण के समक्ष प्रहण की थी। वही वर्षकार जो एक दिन
पाटिलग्रामस्थ मागध दुर्ग का उपलम्भोपाय लिच्छिव दुर्गपाल पर प्रगट
करके वृज्जिसंघ का विशिष्ट विश्वासपात्र बना था। वही वर्षकार जिसके
कुच्छ जीवनयापन की कथा वैशाली की वीथि-वीथि में विख्यात थी।

मगधराज ने एक क्षर्ण मौन रहकर अधिकारपूर्ण स्वर में आदेश दिया: "श्रमण का उपांशुवध वाञ्छनीय हैं। मेरे वैशाली से लौटते ही उसकी इहलोकलीला समाप्त हो जानी चाहिये।"

श्रार्य वर्षकार ने उत्तर दिया: "जो श्राज्ञा, महाराज ! वही होगा जो श्राप वाञ्छनीय समभते हैं।"

अनङ्गरेखा पर मानो वज्पात हुआ। उदय का उपांगु-वध! उस उदय का, जिसके प्रण्य में प्रमत्त होकर उसने किपलवस्तु में वे अपूर्व महिनिश व्यतीत किये थे! जिसको खोजने के लिये वह कोसल, मल्ल, यृज्जि तथा मगध के ग्राम-ग्राम में, नगर-नगर में जोगन बनकर घूमी थी! जिसका सन्धान मिलते ही वह उसी क्षण पाटलिग्राम की ग्रोर प्रधावित हुई थी! जिसकी चरम सिद्धि का परिचय मिलते ही वह उस सिद्धि के प्रति श्रद्धापरायण बनी थी! ग्रीर जिसके लिए करुण-कन्दन करके ग्राज, कुछ क्षण पूर्व, उसको वैराग्यानुभूति का प्रथम साक्षात् संकेत उपलब्ध हुग्रा था! उसका उपांगु-वध वह नहीं होने देगी। तन में प्राण रहते

कभी नहीं। वह ग्रपने प्राण देकर उदय की रक्षा करेगी।

मगधराज एवं महामात्य की मन्त्रणा सुनने का धैर्य अब अनङ्करेखा के पास नहीं रहा । उसी क्षण गौतमक चैत्य में जाकर उदय को सावधान करने के लिए व्यग्र हो उठी वह । और वह प्रासादतल से प्रमदोखान में अ जाने वाली सोपान-श्रेणी की श्रोर अग्रसर हो गई।

गिर्गिकालय के सिंहद्वार को पार करके, अनङ्गरेखा श्रृंगाटक पर पदार्पण करना चाहती थी कि द्वार पर संरूढ़ प्रहरी ने, आगे बढ़कर, उसका मार्ग रोक लिया। और वह कर्कश स्वर में बोला: "कौन है तू? कहाँ से ग्रा रही है? कहाँ जा रही है?"

श्रनङ्गरेखा ने हप्त कण्ठ से उत्तर दिया: "मैं वैशाली की गिएका श्रनङ्गरेखा हूँ।"

स्तम्भित-सा प्रहरी एक पद पीछे की स्रोर हट गया। फिर उसने पूछा: "स्राप इस समय कहाँ जा रही हैं, देवि!"

"मुफसे यह प्रश्न पूछने का ग्रधिकार तुमको किसने दिया?"

इस प्रश्न का उत्तर प्रहरी को जात नहीं था। वह बद्धाञ्जलि होकर मार्त वास्ती में बोला: "देवि! इस दास की घृष्ठता क्षमा करें। मैं वृष्जि-संघ का वेतनभोगी भृत्य हूँ। श्रार्य सुनक्खत की स्राज्ञा के विना मैं किसी को इस द्वार का स्रतिक्रमसा नहीं करने दूँगा।"

"प्रार्थ सुनक्खत को सूचना दे देना कि ग्रनङ्गरेखा गिर्णकालय के बाहर गई थी।"

"देवि ! श्राप प्रासाद में पधारिये । मैं इसी क्षण श्रार्थ सुनक्खत के समीप सूचना पठाता हूँ । वे जैसा उचित समभोंगे, वैसा करेंगे ।"

"किन्तु मेरेपास समय नहीं है, प्रहरी ! मुक्ते इसी क्षण जाना होगा।" । "मैं सर्वथा विवश हैं, देवि !"

''किन्तु मैं तो विवश नहीं हूँ। मैं सर्वथा समर्थ हूँ।"

स्रतंगरेला स्रमसर हुई। प्रहरी ने पुनः उसका मार्ग स्रवरुद्ध कर लिया। तब स्रत्यन्त कांत स्वर में स्रनंगरेला ने कहा: "प्रहरी! इस समय यदि पर्वतराज हिमालय भी मेरा मार्ग रोकने स्राए तो मैं नहीं रुकूँगी। मैं जाऊँगी ही। इसी क्षरण जाऊँगी। तुम मेरे मार्ग से हट जासो। यदि

ब्रंगुली के नखाग्र से भी तुमने मेरे किसी श्रंग का स्पर्श किया तो श्रका-रण ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जायेंगे। अनंगरेखा की क्षमता से तुम ग्रवगत हो। हठ मत करो। हट जाग्रो।"

प्रहरी ने अपना शिर अवनत कर लिया। अनंगरेखा एक क्षरा में सिहद्वार का अतिक्रमण कर गई। प्रहरी को पुनः इतना साहस न हुआ कि आगे बढ़कर उसका पथ अवरुद्ध कर दे।

राजपथ पर आकर अनंगरेखा नगर-दुर्ग के दक्षिण द्वार की श्रीर प्रवावनमान हुई। दैनन्दिन नृत्य करने की अम्मस्त उसकी देह में शैथिल्य का लेशमान नहीं था। श्रीर उसके उदय के ऊपर आसन्त संकट की आशंका ने उसके गात्रों में किसी अपूर्व स्फूर्ति का संचार कर दिया। श्राज यदि सेना का श्रेष्ठ सैन्धव भी उसके साथ धावमान होने की स्पर्धा करता तो वह परास्त हो जाता। अनंगरेखा का चूर्ण विकुरभार राजप्य के द्वतवाही प्रभञ्जन में प्रवाहमान था।

भ अनंगरेखा को इतना जात था कि उसका उदय गौतमक चैत्य की अवस्थानशाला में निवास करता है। समय-समय पर गिएकालय में आनेवाला कोई पुरुप, उदय का समाचार उसके पास ले आता था। उदय के उन्माद का समाचार। अभी तक वह उदय के विषय में सब कुछ सुनकर भी मौन रही थी। उसीकी कुचेष्टा के कारण धर्मसंघ में निर्वासित उदय को लेकर, यदि कोई उसके साथ परिहास भी करता था तो वह मुँह नहीं खोलती थी। न उसने कभी उदय के विषय में किसी से कोई प्रश्न पूछा था, न कभी गौतमक चैत्य में जाकर उससे क्षमां माँगने की चेष्टा की थी। किन्तु अपनी भयानक भूल का पश्चालाप प्रतिपत्त उसके हृदय में विद्यमान रहा था। विशेषकर इसीलिए कि उदय ने एक वार भी किसी के सन्मुख उस भूल का उल्लेख करके उसकी भरसना नहीं की थी।

अवस्थानशाला का मुख्यद्वार अपावृत था। किन्तु परिवेशा में पदा-पंरा करते ही अनंगरेखा असमंजस में पड़ गई। अवस्थानशाला में चारों श्रोर एकाधिक आवास थे। निश्चित रूप से यह जाने विना कि उदय कौन से आवास में है वह किसी आवास की श्रोर जाना नहीं चाहती थी। उसे भय था कि ग्रन्थकार में वह भूल से किसी ग्रन्य परिव्राजक का एकांत भँग न कर दे। परिवेशा में खड़ी-खड़ी वह सोचने लगी कि किस प्रकार उदय का ग्रावास खोजे।

ग्रन्त में मन-ही-मन एक निश्चय करके, ग्रनंगरेखा ने परिवेश के चतुर्दिक प्रसरित ग्रलिन्द पर ग्रवरोहरा किया। वह चाहती थी कि प्रत्येक ग्रावास के द्वार पर जा कर देखे कि भीतर कौन है। किसी-न-किसी में सोए हुए उदय को वह ग्रवश्य पा लेगी।

ग्रावास कवाट-हीन थे। ग्रतएव उनके गर्भगृह का सूक्ष्मितरीक्षण करना उसके लिये कष्टसाध्य नहीं हुग्रा। निःशब्द पद से ग्रलिन्द पर ग्रग्रसर होकर होती हुई वह प्रत्येक ग्रावास के समक्ष एक क्षणा के लिए ग्रवस्थान करने लगी।

श्चनंगरेखा ने एक-एक करके प्रथम श्चलित्व के द्वादश श्चावास देख लिये। वे सब-के-सब सर्वथा शून्य थे। श्चावासतल पर प्रधावमान मूषिक-वृन्द के श्चतिरिक्त, उनमें किसी प्राणी का संकेत उसे नहीं मिला।

द्वितीय अलिन्द के समस्त आवास भी जनहीन थे। अनङ्गरेखा का ह्दय निराशा से निर्जीव-साहोने लगा। वह शीझातिशीझ उदय के सभीप उपस्थित होने के लिए आतुर थी। उससे यह अनुरोध करने के लिए कि वह तुरन्त ही उस अवस्थानशाला का परित्याग करके अपने प्राणों का परित्राण करे। उसके पास अब अधिक समय नहीं था। वह जानती थी कि सुनक्खत अथवा उसके अनुचर किसी भी क्षण वहाँ आकर उसका समस्त अध्यवसाय असफल कर सकते हैं।

तृतीय श्रलिन्द का श्रतिक्रमण करते-करते श्रनंगरेखा के हृदय में आशा की श्रन्तिम किरण भी टिमटिमाने लगी। श्राठ श्रावास देख लिए, किन्तु सबके-सब सर्वथा रिक्त थे। ग्रब उसका संयम भी शिथिल होने किगा। उसकी इच्छा हुई कि उदय का नाम लेकर चीत्कार करे। वह जहाँ भी होगा, चला श्राएगा। श्रौर वह ग्रपना सन्देश उससे कह देगी।

किन्तु नवम ग्रावास के सम्मुख संरूढ़ होते ही ग्रनङ्गरेखा का हृदय हर्षोद्रेक से उत्फुल्ल हो गया। ग्रावासभूमि के मध्यप्रान्त में, पृष्ठभित्ति की श्रोर ग्रभिमुख, एक शाक्य-श्रमण ध्यानाविष्ट-सा उपासीन था। ग्रनंग- रेखा ने तुरन्त पहचान लिया कि वह उदय है। उसका अपना उदय ! वसन्त की उस विभावरी में, यानपात्र की हमिका से जिस ध्यानाविष्ट मूर्ति को उसने एक मुहूर्त तक निर्तिमेप नयनों से निहारा था, वह भी इसी की प्रतिमूर्ति थी। अनङ्गरेखा के हृदयतल में अवतरित हो चुकी थी वह मूर्ति। संसृति के प्रतिपल प्रत्यावर्तन में प्रतिष्ठित होकर भी परि-पूर्णतया परिनिवृत्त पुरुष की मूर्ति थी वह। महानाद करते हुए महोदिश के मध्य में मेरुशिखर-सी शान्त।

ग्रनंगरेखा ने ग्रावास में प्रवेश किया । ग्रीर उदय से ग्रनितदूर खड़ी होकर वह क्षीिए कण्ठ से कूक उठी: "उदय ! ध्यानावस्थित होने का समय नहीं है यह। पलायन करने की वेला है।"

श्रमणा ने मुख मोड़ कर एक क्षण श्रपने पीछे खड़ी नारी को देखा। फिर वे शान्त स्वर में बोले: "ग्रनिले! तुम! इस समय! यहाँ!"

म्रनङ्गरेखा ने श्रमणा के भ्रौर समीप जाकर व्यग्रभाव से कहा: "उदय! तुम्हारे प्राण संकट में हैं। अजातशत्रु का ग्रतुचर वर्षकार.....

वाक्य पूरा होने के पूर्व ही अन्द्रिरेखा के मुख से एक आर्तनाद निर्गत हुआ। दूसरे क्षण वह एक छिन्नमूल वृक्ष की भाँति निरावलम्ब-सी भूमि-तल पर गिर पड़ी।

श्रमण ने ससंश्रम श्रपने श्रासन से उत्थान किया। मुख परावृत्त करते ही उन्होंने देखा कि स्रनंगरेखा का गुश्रवसनावृत शरीर श्रधोमुख होकर उनके पादपद्मों के निकट शायमान है। कमनीय कामिनी की दक्षिण कुक्षि में स्रसिपुत्रिका स्राकृंचित थी। किन्तु श्राघातकारी का किंचित्मात्र सन्धान उनको श्रपने स्रावास में नहीं मिला। श्रनंगरेखा पर श्राक्रमण करके वह तिहत् की नाई तिरोहित हो गया था।

तव, श्रायुष्मान उदय ने, उपासीन होकर, श्रनंगरेखा की ग्रचल देह को ऊर्घ्वमुख किया। नवयौवना नारी का शरीर श्रपनी प्रतिजंघा गर न्यस्त करके, वीतराग पुरुष ने पुकारा: "ग्रनिला! श्रनिला!!"

ग्रनंगरेखा ने नेत्रोन्मीलन करके कहा: "तुम्हारे प्राण अंकट में हैं, उदय! तुम....."

मरगासन्त नारी की नेत्रद्युति से एक क्षरण के लिए वह तमसावृत

श्रावास श्रालोकित हो उठा । किन्तु दूसरे ही क्षण वह नेत्रद्युति निर्वापित हो गई । जैसे कोई प्रवातस्थ प्रदीप पल भर के लिए प्रचण्डतर प्रोज्ज्वलित होकर परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया हो । श्रनंगरेखा का प्राणहीन मस्तक श्रमण के ऊख्देश पर विलुण्ठित हो गया । श्रौर उस पर से परितः प्रकीर्ण अनंगरेखा के मेचक मूर्घजजाल ने श्रावास में काराग्रस्त श्रन्धकार को श्रौर भी कृष्णकाय कर दिया ।

ग्रनंगरेखा के निर्जीव पंजर का परित्याग करके आयुष्मान उदय ने उत्थान किया ग्रीर वे, घीरपद से, परिवेशा में निकल आये। वहाँ उनके अतिरिक्त कोई श्रन्य मानवप्रागी नहीं था। तब परिवेशा को पार करके उन्होंने ग्रवस्थानशाला के मुख्यद्वार का ग्रातिक्रमग्ग किया। सहसा चैत्य का प्राङ्गग्ग दण्डप्रदीप के प्रकाश से आलोकित हो उठा। और वहाँ पर समुपस्थित ग्रायं सुनवस्त, खड्गह्स्त प्रहरियों के साथ, ग्रवस्थानशाला की श्रोर ग्रग्नसर होने लगे।

प्रभात होते-होते समस्त वैशाली में यह प्रवाद प्रचारित हो गया कि धर्मसंघ से निर्वासित उदय भिक्षु ने निर्दोष अनंगरेखा का असिपुत्रिका के आधात से अकारण व्यापादन किया है। वैशाली के वासियों ने दल-पर-दल आकर अवस्थानशाला का परिवेण आपूरित कर दिया। गौतमक चैत्य का प्रशस्त प्रांगण भी।

उस जनसमवाय में वत्सला नहीं थी। श्रजातशत्तु के वैशाली श्राग-मन के पूर्व श्रार्थ सुनक्खत ने उनको परामर्श दिया था कि वे, कुछ काल के लिए, मिथिला चली जाएँ तो उनकी उपस्थित से उद्भूत, राजा रत-कीर्ति शौर राजकुमारी पुलोमजा का त्रास दूर हो जायगा। वे चली गई थीं शौर उनके मिथिलावास का समाचार सुन कर वैशाली के समीप से चले गए थे श्रजातवासी शनिरुद्ध।

मध्यात् व्यतीत हुग्रा । श्रपरात्त् भी । सर्वथा मौन ग्रायुष्मान उदय, ग्रनंगरेखा की रक्तरंजित देह के निकट, ग्रपने ग्रावास में उपासीन रहे । वृज्जिसंघ के शस्त्रास्त्र-सज्जित सुभट, श्रावास का द्वारदेश ग्रवरुद्ध करके, ग्रवरूढ थे ।

अपराह्म की अन्तिम वेला व्यतीत होते-होते, वृज्जिसंघ की विनिश्चय-

शाला में धर्मासनस्थ ग्रार्य वर्षकार ने एकमात्र साक्षी, ग्रार्य सुननखत, का साक्ष्य श्रवणा करके, अवरुद्ध अपराधी के विरुद्ध अपना दण्डनिर्ण्य निवेदित किया। तव डिण्डिमघोष के द्वारा वैशाली की वीथि-वीथि को विज्ञापित किया गया कि ग्रनंगरेखा के ग्रवसान से श्रवसन्न वैशाली वासी, यदि इच्छा करें तो, उस ग्राततायी श्रमणास्पद पर प्रस्तरखण्ड तथा लग्जुड का प्रहार करते हुए उसको नगर के दक्षिणद्वार से निर्वासित कर सकते हैं; यदि वैशाली के न्यायप्रिय निवासी ग्रपने निर्वाध श्रिथकार का उपभोग करने से विरत रहे तो वधकर्माधिकारी विवश हो श्रमण को शूलविद्ध करेंगे।

प्रदोप के समय, उत्तेजित जनसमवाय ने प्रस्तर-प्रक्षेप तथा लगुडाघात से क्षतिक्षत ग्रायुष्मान उदय को नगर के दक्षिणद्वार से निर्वासित कर दिया। प्रचुर प्रताड़ना से शिथिलित श्रमण का शरीर महापथ की पांसु-राशि में पतित हो गया। ग्रीर कुछ समय उपरान्त, दक्षिणद्वार के बाहर वसने वाले चाण्डालवृन्द ने, उस शरीर को प्राग्हीन समभ कर पांशु-वुञ्ज पर फेंक दिया जिससे कि, शवरी में संचार करने वाला श्रुगालसंघ उस पापिष्ठ पुरुष के मांस का स्वच्छन्द भाव से कवल कर सके।

किन्तु श्रृगालसंघ के समुपस्थित होने से पूर्व ही एक श्रश्वारूढ़ पुरुप, पांशुपुञ्ज से यत्नपूर्वक उत्थापित श्रमण के दारीर को श्रपने श्रंक में श्रारोपित करके तिमिर में तिरोहित हो गया।

## दशम अंक

वैशाली के संस्थागार में वृज्जिसंघ की परिपद का सन्निपात है। वृज्जिसंघ तथा मल्लराप्ट्र के मध्य सद्य-ससुपस्थित विग्रहाशङ्का पर विचार करने के लिए। विसंवाद का कारण ग्रकस्मात् ही उपस्थित हो गया।

गिगका श्रनङ्गरेखा के नाटकीय निधन का समाचार, दावातल के समान, समस्त प्राची में प्रसारित हो गया था। शावयसंघ के श्रमग्ग से गिगका का निकट सम्पर्क होने के कारण। राजगृह तथा चम्पा में उस घटना की चर्चा चली थी। कुशीनगर श्रीर पावा में भी। सर्वत्र एक विवाद-सा होने लगा था। जितने मुख उतने मत। कोई शाक्यदृहिता श्रमिला के साथ उदय लिच्छियपुत्र की प्रण्यगाथा पर प्रमुख्य था। कोई दैशाजी की विख्यात वारांगना के नखिशख का श्रृङ्गारमय वर्णन सुनाकर रसिवहीन श्रमण् की निन्दा करता था। कोई यायुष्मान उदय की उग्र तपदचर्या का स्तुतिवादन। किसी का मत था कि श्रमण् ने ही गिण्का की हत्या की है। किसी का विद्धास था कि श्रमण्रेखा का हत्यारा, श्रवस्य ही, श्राभतशत्रु का कोई श्रनुचर था। इस विवाद के कारण, चिरवन्धुत्व के वन्धन में शावद्ध दन्धुगण् के मध्य भी, कहीं-कहीं मनो-मालिन्य ही गिया था।

इस रोमांचकारी घटना के प्रायः एक मास उपरान्त, एक मध्याह्न में, कितपय लिच्छिव पुरुष, कितपय मल्ल पुरुषों के साथ एक ही नौका पर श्री ग्रारोहगा करके, गण्डकी पर पारगमन कर रहे थे। पूर्ववर्ती तट से पश्चिम-वर्ती तीर की ग्रीर। ग्रन्यान्य विषय की चर्चा करते-करते, वे सव, ग्रना-यास ही, ग्रनंगरेखा के उपाख्यान पर वार्त्तालाप करने लगे।

एक मल्ल पुरुष ने, विश्वास के स्वर में, कहा: "शाक्यश्रमण् सर्वथा निरणराथ थे। यदि वे अनंगरेखा पर ग्रासक्त होंद्वे तो ग्रपने पूर्वाथम में ही उसका परिएायन कर सकते थे। वैराग्य-प्रविगा महापुरुप के द्वारा एक वारविता पर बलात्कार की बात मैं नहीं मान सकता। कोई श्रन्य जन मानता है तो सुभको समभाए।"

दितीय मल्ल पुरुष बोला: "तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाग् है कि श्रमण का वैराग्य परिपक्व हो गया था। ग्रीर अपरिपक्व वैराग्य तो अनंगरेखा जैसी अनिन्द सुन्दरी के समक्ष स्थिर नहीं रह सकता। भगवान के अप्रतिम प्रभाव से जो विरक्ति उदय लिच्छविपुत्र के मानस में उद्भूत हुई थी, वह भगवान के न रहने पर विश्रष्ट हो गई। ग्रन्यथा उदय लिच्छविपुत्र, शावयसंघ का श्रमण होकर, एक वारवनिता के साथ यान-पात्र पर एकाकी यात्रा नहीं करता।"

एक लिच्छिव पुरुप ने शंका उपस्थित की: "वैशाली में तो यह मुता जाता है कि वारांगना ने ही श्रमण के साथ प्रवञ्चना करके उनको अपने प्रानपात्र पर श्रारूढ़ किया था। श्रमण को जात ही नहीं था कि उस यान-पात्र पर कोई योपित भी यात्रा कर रही है।"

दूसरे लिच्छिव पुरुप ने पूछा: "तो फिर धमण के उत्तरासंग पर वीर्यमोचन का मालिन्य कहाँ से म्राया ?"

प्रथम लिच्छिव पुरुप ने उत्तर दिया: "तुम तो वैशाली में रहते हो, सौम्य! तुमको तो यह विदित है कि शाक्यमंघ के साधारण ध्रमण प्रत्यन्त ग्रसंयम का जीवन व्यतीत कर्ते हैं। वे वैशाली की कुलवीथियों में जाकर कुलस्त्रियों को दूपित करते हैं। महाबन तथा ब्राम्नवन के निभृत निकुञ्जों में भी वे, मद्यपान करके, मदनोन्मत्त कुलकुमारियों के साथ मैंशुनरत देखे जाते हैं। उन श्रमणास्पदों के लिए एक उत्तरासंग को वीर्यमोचन से मिलन कर डालना कौनसा दुस्साध्य कार्य है ? वे यदि करें तो कूटागारशाला के परिवेग्ण को भी वीर्यमोचन करके परिष्लावित कर दें।"

द्वितीय लिच्छिव ने कहा : "छि: छि: !! तुम तो धर्मसंघ के प्रति विद्वेप का पोषए। करते हो । ग्रन्यथा धर्मसंघ के विरुद्ध ऐसा मिथ्याप्रचार नहीं करते । क्या तुमको ज्ञात नहीं कि हमारी राजकुमारी पुलोमजा स्वयं धर्मसंघ की परम, उपासिका हैं ? वृज्जि महाजनपद की जनपद-कल्याएी

द्वारा पूजित धर्मसंघ की निन्दा करना किसी लिच्छिव को शोभा नहीं देता।"

प्रथम लिच्छिव हॅसने लगा। फिर उसने कहा: "राजकुमारी पुलो-मजा धर्मसंघ के प्रति जितनी श्रद्धा का प्रदर्शन करती हैं, उससे ग्रधिक श्रद्धा का पोपण वे भगवान मन्मथ के लिए करती हैं। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि राजकुमारी द्वारा राजोद्यान में श्रामन्त्रित लिच्छिव कुलपुत्र तथा कुलकुमारियाँ, सुराप्रमत्त होकर, रात-रात भर, भगवान मन्मथ की श्रारा-धना करते हैं?"

द्वितीय लिच्छिव बोला: "राजकुमारी के वैयक्तिक जीवन पर व्याख्यान देने की ग्रावश्यकता नहीं, सौम्य ! मैं तो इतना ही जानता हूँ कि राजकुमारी के कारण ही श्राज, ग्रखिल ग्रायांवर्त में, वृज्जिसंघ का शीश उन्नत है, लिच्छिव-वंश का विमल यश विस्तृत है। राजकुमारी के विरुद्ध तुम्हारा यह ग्रपप्रचार यदि श्रायं सुनक्खत ने सुन लिया तो वैशाली में तुम्हारा वास सुखकर नहीं रहेगा।"

प्रथम लिच्छिवि ने कहा: "तुम मेरे कारण भयभीत मत हो, सौम्य! मेरी गणना राजकुमारी के अनन्य उपासकों में है। तुमने यदि किसी वैशाली-वासी के समक्ष मेरी निन्दा की तो तुम्हारा ही उपहास होगा। वैशाली में सबको विदित है कि मैंने श्रपनी समस्त पैतृक सम्पत्ति को पान-पात्र में ढालकर पी लिया। वैशाली में सब जानते हैं कि मैं अपनी पति-परायणा पत्नी की प्रावप्रहार द्वारा पूजा करके नित्यप्रति नित्यनूतन रूपाजीवा का अधरामृत पान करता हूँ। मेरे जैसे पराक्रमी कुलपुत्र के विरुद्ध तुम्हारे जैसे कूपमण्डूक का कुत्सावाद सुनेगा कीन?"

लिच्छिति पुरुषों का वार्त्तालाप सुनकर मल्ल पुरुष सन्त रह गए। प्रथम मल्ल ने कहा: "इनकी बातें सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छिति-गए। की वैशाली और वेश्यावेश्म में अब अधिक अन्तर नहीं रह गया।"

हितीय मल्ल पुरुष बोला : "कोई अन्तर नहीं रह गया । मैं तो अपनी आँखों से सब-कुछ देखकर आया हूँ । पद-पद पर पानागार । वीथि वीथि में वारांगना-निलय । घर-घर में द्यूतशाला । इसी कारण तो

लिच्छवि-गरा ने पितृघातक, अनार्य, श्राततायी अजातशत्रु का स्वागत करने में बाधा का बोध नहीं किया।"

लिच्छिव-गए। की निन्दा सुनकर एक तृतीय लिच्छिव पुरुष उत्तेजित - हो उठा । वह कहने लगा : "यौर कुशीनगर की भी तो किहए ! कल तक कोसल के विणक्पुत्र, एक कार्षापए। शुल्क देकर, मल्ल-वधू-वृन्द के साथ रमए। करते रहे । अब अवन्ति के असुर भी, एक सुवर्ण देकर, मल्ल-कन्याओं का मन्थन करने लगे । वैशाली में यदि व्यभिचार होता है तो वह लिच्छिव-गए। के पुरुषत्व का प्रतीक है । लिच्छिव-गए।, नपुंसक मल्ल-कुल के समान, परदेशी पुरुषों से अपनी स्त्रियों का मदनज्वर नहीं उतरवाते।"

एक तृतीय मल्ल पुरुष भी कोधाविष्ट हो गया। वह व्यंग करता हुआ बोला: "तो राजगृह का वह राजन्य किस लिए वैशाली में आया था, सौम्य! मैंने तो यही सुना है कि वैशाली के असंख्य पुरुष भी, जब पाँच वर्ष तक अनवरत परिश्रम करके, पुंश्चली पुलोमजा का मदनज्वर शान्त नहीं कर पाए तो राजा रत्नकीर्ति को, निराश होकर, मगध के वन्य वृषभ की शरण लेनी पड़ी।"

चतुर्थ मल्ल पुरुष ने कहा: "किन्तु मगध के वृषभ को वैशाली की कुक्कुरी से समागम करके सन्तोष नहीं हुआ। इसीलिए राजा रत्नकीर्ति ने उसको वैशाली के गिएकालय में स्नामन्त्रित किया था।"

पंचम मल्ल पुरुष बोला: "तब उस कुक्कुरी ने, कुद्ध होकर, मृग-नयनी भ्रनंगरेखा की कुक्षि में श्रसिपित्रका श्रारोपित कर दी। भौर, अपने भ्रेपराध का श्रारोपए। कर दिया एक निरपराध, निरीह श्रमए। पर।"

नौका पर आरूढ़ दश लिच्छिव पुरुष, एक साथ, हुंकार कर उठे। प्रत्युत्तर में आठों मल्ल पुरुषों ने भी गर्जना की। दूसरे क्षरा दोनों दलों के कुपारा कोष से निकल आए।

शस्त्रसम्पात के पूर्व ही, एक मल्ल पुरुष ने ग्रपने सहचरों को परा-मर्श दिया: "गण्डकी की पावन जलधारा ग्रधम लिच्छवि-रक्त से ग्रपवित्र न होने पाए। इस नौका को गण्डकी के गर्भ में निमज्जित कर दो। लिच्छवि जलमग्न होने योग्य हैं।" नौका का केवट, दोनों दलों के मध्य में उपस्थान करके, अनुनय करने लगा: "आर्यवृत्द! स्राप सब समृद्ध पुरुष हैं। अपने विवाद के आवर्त में मुभ अकिंचन की आजीविका को निमिष्णित मत कीजिए।"

एक लिच्छिव ने नाविक की भर्त्सना थी: "वृज्जिसंघ का नौजीवी होकर, लिच्छिव-गग के समक्ष, तू मल्लराष्ट्र के इस क्वान-समवाय को ग्रार्य कहकर क्यों सम्बोधित करता है, रे दासीपुत्र !"

एक ग्रन्य लिच्छवि पुरुप ने केवट को, श्रयंचन्द्र देकर, नौका री गिरा दिया। वह गण्डकी की जलधार में प्रवाहमान होकर रुदन करके लगा।

तब सब-के-सब मल्लपुरुषों ने, एक साथ, नौका पर ताण्डव करना आरम्भ कर दिया। नौका परिस्पन्दित हुई ग्रौर जल में निमिष्जित हो गई। दोनों दलों के पुरुष जल-संतरण में सुदक्ष थे। गण्डकी की धारा रमा-प्राङ्करण में परिगात हो गई। नदी का नील जल मल्ल तथा लिच्छिव के मिश्रित शोणित से लोहिताभ हो चला। उस मुहूर्नव्यापी रामर गे नौ लिच्छिव ग्रीर पाँव मल्ल पुरुष मारे गए।

प्रविश्व लिच्छिवि-पुरुष, नदी को पूर्वाभिमुख पार करके, वैशाली के राजप्रामाद में जा पहुँचा। राजा रत्नकीर्ति, उसके मुख से मन्लगण द्वारा कथित राजकुमारी की निन्दा मुनकर, कोध से कांप उठे। राजा के मत में लिच्छिवि-गण ने, मन्लगण का म्लेच्छाचार अनेक वर्ष तक सहन करके, ग्रखण्ड धेर्य का परिचय दिया था। किन्तु ग्रब, ग्रन्ततः, वह समय भ्रा गथा था कि लिच्छिवि-गण, ग्रपात्र के प्रति क्षमाभाव का परित्याग करने के लिए, सर्वथा विवश हो गए थे। मन्लगण को यथोचित दण्ड देन का निश्चय करके राजा रत्नकीर्ति ने, परिपद को समाहूत करने के लिए, वैशाली में सन्निपात-भेरी वजया दी।

परिपद का पूर्व-कृत्य समाप्त होते ही, राजा रत्नकीर्ति ने, राज्यासन ने उत्थान करके, वृज्जिसंघ के वृद्धों को सम्बोधित किया : "श्रायंष्ट्रन्द ! श्राज जिस प्रसंग पर परामर्श करने के लिए, वृज्जिसंघ की यह प्रचण्ड परिपद संस्थागार में समाहत हुई है, वह आप सबको भली भाँति विदित है ! हमारे प्रतिवेशी देश के प्रभु, मल्लगएा, अनेक वर्ष से अनाचार-रत रहे है । ग्रनेक वर्ष तक वे वृज्जिसंघ के साथ विज्वासधात करते आए है ।

बंधुन मल्ल का म्लेच्छाचार प्राप सबको स्मरण है। उस ग्रकारण ग्रपराध की मार्जना न करके, मल्लगण ने लिच्छिव-गण के साथ रण किया। उस रण में ग्रनेक निरपराध लिच्छिविगण को ग्रपने प्राण विसर्जन करके पड़े। ग्रीर वृज्जिसंघ का विभाजन हुआ। उस समय मल्लगण दुर्वल थे, इसलिए लिच्छिवि-गण ने, उनके अपराध की ग्रवगणना करके, उनको क्षमा कर दिया।

"किन्तु मल्लगग्ग की वृद्धि तो उसी दिन श्राप्ट हो गई थी जिस दिन उन्होंने, कोसलराज के वेतन-भोगी भृत्य, बन्धुल सेनापित, को उसके कौकृत्य के लिए भित्सित न करके, श्रातृवत लिच्छविगग्ग के विगद्ध उसकी सहायता की थी। तदनन्तर वे, निरन्तर ही, लिच्छविगग्ग की क्षमाशीलता को कापुरुपता कह कर, लिच्छवि-गग्ग के प्रति कुत्सा का व्यवहार करते रहे है। किन्तु लिच्छवि-गग्ग, फिर भी, ग्रपने क्षमाव्रत से विरत नहीं हुए।

"सम्प्रति मल्लगणा दुर्बल नहीं रहे। सम्प्रति उनके राष्ट्र में कोसल तथा श्रवित से, अपार धनराशि का श्रामात हो रहा है। नाना प्रकार के प्रचण्ड शस्त्रास्त्र का प्रचुर श्रामात भी। उसी प्रामात के बन पर मल्लगण मोहान्य हो गए हैं। श्रव एक साधारण मल्ल पुरुष का यह दु:साहस होने लगा है कि जिन्छिव पुरुषों के समक्ष, लिन्छिव-गण की पावन प्रयस्विनी पर, वृज्जिसंघ के राजा को कुक्कुर, वृज्जिमहा जनपद की जनपद-कल्याणी को कुक्कुरी, लिन्छिव-गण को स्वानसमवाय तथा, लिन्छिव-गण की मातृ भूमि, वैशाली को वेश्यावेश्म कहकर पुकारे.....

परिपद में कोलाहल होने लगा। लिच्छिव-वृद्ध उत्तिजत होकर मल्ल-गरा के म्लेच्छाचार की निन्दा कर रहे थे। राजा रत्नकीति ने, अपना भुजदय उद्यत करके, परिषद को शान्त रहने का आदेश दिया। फिर वे, अपने स्वर को प्रखरतर करके, कहने लगे: "अधुना लिच्छिव-गरा के लिए एक ही मार्ग अवलम्बनीय है। लिच्छिव-गरा अपने क्षमावत की प्रवारगा करें। विदेशी गैभव से विमूढ मल्लगरा अब क्षमा के पात्र नहीं रहे। यदि लिच्छिव-गरा अब भी मल्लगरा के प्रति क्षमा का व्यवहार करते रहे तो मल्लगरा का यह विश्वास कि लिच्छिव-गरा कापुरुष हैं, एक घोर कुपरिसाम का रूप धारसा करेगा। अवन्ति तथा कोसल द्वारा प्रोत्साहित मल्लगग्ग, वृज्जिमंघ के विध्वंस के लिए, हब्ब्रती हैं। यदि लिच्छिव-गग्ग ने, समय रहते, इस कुचक का प्रतीकार नहीं किया तो वृज्जिसंघ पर एक भीषण विभीषिका का स्राविभीव होगा, वृज्जिसंघ पर स्रभूतपूर्व स्रवय-व्यसन का स्रापात स्रनिर्वाय हो जाएगा.....

परिपद, एक स्वर से, गर्जना कर उठी : "मल्लगण का, तुरन्त ही, दमन होना चाहिए।"

परिपद को, पुनरेग शान्त करके, राजा रत्नकीर्ति ने सिहनाद किया: "आर्यवृन्द को यह विदित है कि मैं रक्तपात से घृगा करता हूँ। वृज्जिसंव तथा सगध के मध्य चलने वाले अनवरत रक्तपात का शमन करके मैने, प्रिष्टिक आर्यावर्त में, अपनी शान्ति-प्रियता का प्रचार किया है। किन्तु मेरी शान्ति-प्रियता का यह अर्थ नहीं कि मैं वृज्जिसंघ के प्रति अव-गगना एवं अपमान को, मौन रहकर, सहन कर लूँ। यदि आत्मसम्मान-पूर्वक जीवन व्यतीत करते-करते शान्ति की सुरक्षा सम्भव नहीं तो मैं, स्वयं ही, सर्वप्रथमः लिच्छविगगा को यह प्ररागा दूंगा कि वे रग्गप्रांगण में अवतीर्ण होने के लिए प्रस्तुत हो जाएँ।

"में मल्लगण को भी सावधान कर देना चाहता हूँ। मल्लगण की यदि ऐसा समभा कि वृष्णिसंघ मित्रविहीन है तो यह उनकी भयानक भूल होगी। यह सत्य है कि वृष्णिसंघ ने, मल्लगण के समान, साम्राज्य-लोलुप शिवतयों की दासता स्वीकार नहीं की। किन्तु इसी कारण किसी को यह नहीं समभ लेना चाहिए कि वृष्णिसंघ की शक्ति का क्षय हो गया है। वृष्णिसंघ की शक्ति में वृद्धि ही हुई है।

"ग्राज मगध का महातेजस्वी राजवंश, वृष्णिसंघ की सहायता के लिए, सतत् सावधान है, ग्रह्निंश उद्यतदण्ड है। यदि मल्लगण तथा उनके प्रुठपोपक राष्ट्रों ने वृष्णिसंघ के साथ विग्रह करने की भूल की तो उनको सगध महाजनपद की सम्पूर्ण शक्ति का सम्पात भी सहन करना पड़ेगा। सगध के महाप्रतापी महाराज, ग्रजातशत्रु वैदेहीपुत्र, वैशाली का ग्रातिथ्य ग्रह्ण करके, ग्रपने श्रीमुख से यह ग्राश्वासन मुभे दे गए है। वह ग्राश्वासन वैसा ग्राश्वासन नहीं है जैसा कि, एक समय, ग्रवन्ति के कुचकपरायण कापुक्यों ने ग्रपने मिन्न, भर्ग-गाग, को दिया था। उरा ग्राश्वासन में दृढ़ता

है, दम्भ नहीं । वृज्जिसंघ के शत्रु साववान हो जाएँ।"

राजा रत्नकीर्ति अपना वक्तव्य अभिव्यक्त करके राज्यासन पर उपासीन हो गए। उनका मुखमण्डल उत्तेजना के आवेश से आरक्त था। उनके नासिका-रन्ध्र, स्वाच्छोच्छ्वास की द्रुतगित के कारण, स्पन्दमान थे। उनकी करमुष्टियाँ, राज्यासन की काञ्चनकाय को चूर्ण करने के लिए, चेण्टायमान होने लगीं।

परिषद ने राजा के भाषण का मुक्तकण्ठ से अनुमोदन और अभि-नन्दन किया। परिषद में प्रस्तुत लिच्छिव-वृद्ध, अवर्णनीय रूप से, मल्ल-गण के प्रति विक्षुड्य थे। वे दृद्ध, व्यग्नभाव से, व्याक्रीश करने लगे कि लिच्छिव-गण को, तुरन्त ही, गण्डकी का सन्तरण करके, मल्लगण का मान-मर्दन करना चाहिए। उन वृद्धों के मत में अब समय आ गया था कि लिच्छिव-गण, मल्लगण को प्रचण्ड दण्ड देकर, पुरातन वैर का शोध करें।

किन्तु उन वृद्धों में से एक भी ऐसा नहीं या जिसने, श्रायं थेष्ठ महाली के साथ गण्डकी पार करके, बन्धुल मल्ल का अनुधावन किया हो। उनमें से किसी वृद्ध ने, उस पुराने युद्ध में, कई शत लिच्छिव-गण को प्राण-विसर्जन करते नहीं देखा था। उनमें से किसी वृद्ध के शरीर पर, उस युद्ध में वरण किये हुए वरण-किए। विद्यमान नहीं थे। जिस समय वह युद्ध हुआ था, उस समय उन वृद्धों में से श्रधिकतर, या तो विदेश में विद्योपार्जन कर रहे थे श्रथवा, अपने श्रावास में उपासीन रहकर, श्रायंश्वेष्ठ महाली की निन्दा। स्वयं राजा रत्नकीर्ति ने, इस अवसर के पूर्व, कभी उस युद्ध को यथोचित कहकर स्वीकार नहीं किया था। उस युद्ध की चर्चा होते ही वे कहा करते कि वह परंपरा के श्रनुयायी लिच्छिव-गण द्वारा कृत पापकृत्य थर। श्राज उसी युद्ध का स्मरण करके राजा रत्नकीर्ति श्रीर उनके भक्त लिच्छिव-वृद्ध, श्रकस्मात ही, श्रपने मानस में वीररस का संचय करने लगे।

तब वृष्णिसंघ के दण्डबल-महामात्य, आर्य सुनक्खत, ने अपने ग्रासन से उत्थान करके, परिषद को सम्बोधित किया: ''आर्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद मुफ्तको श्रवण करे। यदि परिषद उचित काल समके तो परिषद, मल्लगमा के श्रामन्त ग्राक्रममा का निरोध करने के निमित्त, वृज्जिसध के कोश-बल-सचय का समारम्भ करे। यह जगित है।"

राजा रत्नकीति ने, राज्यासन से उत्थान करके, जिन्न का अनुमोदन किया। वे बोले: "प्रार्थवृन्द । जार्थ मुनक्खन द्वारा प्रजापित ज्ञित इस अवसर के सर्वथा अनुकूल है। वृज्जिमघ का कोण, इस समय, प्रनापूर्ण है। लिच्छविगगा के जीवन में, रस एव सस्कार का सचय करने के लिए, राज्य को अपार धन व्यय करना पटा है। उस व्यय के फलस्वरूप लिच्छवि-गगा को जो अपूर्व लाभ हुआ उसकी साक्षी यह परिपद स्वय है।

"पूर्व समय में, लिच्छवि-गण मौन रहकर ही महनगए। द्वारा ग्रन-वरत ग्रापातित श्रपमान को सहन करते रहते थे। किन्तु, ग्राज, लिच्छवि-गरा में ग्रात्मसम्मान की चेतना जागृत है। यह लिच्छवि-गरा के सस्कार-सम्पन्न होने का लक्षरा है। मैं सस्कार-सम्पन्न लिच्छवि-गरा से यह ग्राजा करता हूँ कि वे, राज्य के रिक्त कोश को पुनरेण ग्रापूर्त करके, नवविधान के प्रति ग्रपनी श्रसीम कृतज्ञता को चरितार्थ करेगे।

"कोश-सचय के विना बल-सग्रह सम्भव नहीं। ग्रब वह युग व्यतीत हो चुका जब कि बृज्जिसघ का राजा, सन्निपात-भेरी बजवाकर, एक क्षण में, श्रसंख्य शस्त्रास्त्र-सिज्जित लिच्छिवि-गण को ग्रुढ के लिए किट-बद्ध किया करता। श्रापको विदित्त है कि वृज्जिसघ के वर्तमान राजा उस हृदयहीनता का पोषण नहीं करते। वर्तमान राजा की ग्राकाक्षा है कि लिच्छिवि-गण के रस-सम्पन्न जीवन मे एक क्षरण का भी व्याघात उपस्थित न हो। राजा नहीं चाहते कि एक भी लिच्छिवि तरुण, एक पल के लिए भी, श्रपनी प्रण्यिनी के प्रेमालिगन का परित्याग करके किट पर कृपाण तथा स्कन्ध पर शरासन का बीभत्स भार वहन करे। रणभूमि में जाकर रक्त-स्नान करने का जधन्य परामर्श, राजा लिच्छिवि-गण को नहीं दे सकते।

"राजा का परामर्श है कि राज्य, प्रचुर धन का व्यय करके, वेतन-भोगी सेना का सग्रह करे। वेतन-प्राप्ति की ब्राशा से वृज्जि महाजनपद के कृषीवल, स्वदेश-रक्षा के लिए, शस्त्रास्त्र धारण करेगे। वेतन मिलने पर, मगध के अपराजेय क्षत्रिय भी, वृज्जिसध के लिए प्राण्यिसर्जन करने मे विरत नहीं होंगे। यह आश्वासन भी मुक्ते मगध के महाप्राण महा-राज, अजातशत्रु वैदेहीपुत्र, ने अपने श्रीमुख से दिया है। अतएव वृज्जि-संघ की परिषद को, अपने कर्त्तव्य की पूर्ति के पुण्य अवसर पर, पश्चात्-. पद नहीं रहना चाहिए।"

राजा रत्नकीर्ति का प्रथम शिक्षापद सुनकर लिच्छिव-वृद्ध सर्शंक हो उठे थे। वे एक दूसरे का मुख देखने लगे थे। राजकोश में समिपित करने के लिए घन किसके पास था? अधिकांश लिच्छिव-कुल, रस एवं संस्कार का सचय करने के लिए, गिएकालय, पानागार तथा द्यूतशाला में जाकर, अपनी पैतृक सम्पत्ति का स्वाहा कर चुके थे। उनकी भोग्य-भूमि पर, क्षेत्र तथा केदार में कृषिकर्म करने वाले कृषीवल भी, अब अधिक शुल्क अथवा कर प्रदान करने योग्य नहीं रह गए थे। कृपीवल कहने लगे थे कि शुल्क अथवा कर में और वृद्धि की गई तो वे कृपिकर्म का त्याग कर देगे। अतएव उन कुलमुख्यों को यह भय था कि ऋएा-लेख्यों में लिखित समय के अनुसार उनकी भोग्य-भूमि पर विश्वितपुत्रों का अधिकार हो जाएगा।

किन्तु राजा के दूसरे शिक्षापद का श्रवग् करके वे वृद्ध, पुनरेग, राजा के प्रति श्रद्धा-सम्पन्न हो गए। उन सबका भी यह विश्वास था कि रस एवं संस्कार के श्रनन्य सेवक लिच्छवि-गर्ग को रक्तपात जैसा जान-पद कर्म शोभा नहीं देता। भगवान तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म भी यहीं श्रादेश देता था। राजकुमारी पुलोमजा द्वारा प्रस्तुत धर्मच्याख्या भी इसी श्रोर संकेत कर रही थी। लिच्छवि-गर्ग के लिए उचित नहीं था कि वे, श्रपने श्रावास में श्रश्रुमोचन करती हुई वरांगना-वृन्द की श्रोर से मुख परावृत्त करके, ररग्प्रांगर्ग जैसी पापस्थली की श्रोर प्रयाग करें। यह जधन्य कर्म तो उन कृषीवलों द्वारा ही करने योग्य था जो, श्रनवरत वसुन्धरा का यक्ष विदीर्ग करते रहने के काररग, क्रूर बन चुके थे श्रौर जो रस तथा संस्कार से सर्वथा विहीन थे।

किन्तु उन कृपीवलों को देने के लिए कोश कहाँ से ग्राएगा?

परिषद, मृत्युदण्डित मनुष्य के समान, श्रवसन्त होकर उपासीन रही। किसी वृद्ध की बुद्धि में विवार की एक वीचि भी व्यक्त नहीं हो सकी। वे सबके सव, मन-ही-मन, यह प्रार्थना कर रहे थे कि धर्मावतार राजा रत्नकीर्ति ग्रथवा ग्रपने वृद्धिवल के लिए सुविख्यात ग्रार्य सुनक्खत, किसी उपगुक्त मन्त्रणा का प्रवहण प्रस्तुत करके, उन सबको विमूढ़ता की वैत-रणी से उत्तीर्ण कर दें।

तब आर्य सुनक्खत ने, अपने आसन से उत्थान करके, परिपद को सम्बोधित किया: "आर्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद मुक्तको श्रवण करे। परिषद को विवित है कि वैशाली के अभ्यन्तर तथा बाह्यान्तर, और वृष्णि महाजनपद के प्रत्येक ग्राम, निगम एवं नगर में, अनेक चैत्य प्रतिष्ठित हैं। परम्परा के प्रताप से उन चैत्यों के कोष्ठागारों में अपरिमेय धन-राशि का संचय होता रहा है। चैत्यों के उपासकों द्वारा दान में प्रदत्त भोग्य-भूमि से समाहृत जुल्क एवं कर भी चैत्यों को प्राप्त होते रहते हैं। परिषद वृष्ण्यसंघ के समाहृती-महामात्य को आदेश देती है कि महामात्य, चैत्यों की धनराशि को राजकोश में निविष्ट करके, बलसंग्रह के लिए उसका उपयोग करें। जिस आर्य को यह स्वीकार हो, वे मौन रहें। जिस आर्य को यह स्वीकार न हो, वे बोलें।"

चैत्यों की घनराशि का संकेत सुनते ही परिषद के लिच्छवि-वृद्ध स्वप्त-लोक में विचरण करने लगे । बलसंग्रह का प्रसंग उनसे विस्मृत हो गया । उनको केवल यही स्मरण रहा कि राजकोश पुनः अपार धनराशि से आपूर्त हो जाएगा । और वे राजकोश का एक ही समुचित उपयोग मानते थे— सुरा एवं सुन्दरी का संग्रह ।

उनके पास ग्रब सुरा के कय के लिए कार्पापए। भी नहीं रह गए थे। सुन्दरी का सेवन भी सुकर नहीं रह गया था। विशेषकर पारसीकपुरी से ग्रायात की हुई सुरा तथा उत्तरापथ से उपलब्ध सुन्दरी के सेवन के लिए पर्याप्त द्वय का ग्रभाव था। गिर्णकालय में सुन्दरी-समनाय के निवासयोग्य स्थान का भी ग्रभाव होने लगा था। ग्रीर उज्जियनी के सार्थ-वाह नित्यनूतन सुन्दरी-वृन्द लेकर वैशाली में ग्राते थे। पारसीक सुरा के भाण्ड लेकर भी।

यदि चैत्यों की सम्पत्ति राजकोश में श्रा गई तो सुरा एवं सुन्दरी का श्रनवरत श्रायात सुकर हो जाएगा। चैत्यों की श्रवस्थानशालाश्चों का नवित्मांगा होने पर, सुन्दरी-समवाय के निवास-योग्य स्थान का भी अभाव नहीं रहेगा। फिर प्रत्येक चैत्य के गर्भगृह में मन्मय-मूर्ति की प्रस्थापना की जाएगी। प्रत्येक चैत्य का प्रांगरण नूपुर के रस्पन से प्रति-ध्वनित हो उठेगा। प्रत्येक चैत्य के सभामण्डप में सुसंस्कृत लिच्छवि-गर्ग आपानक एवं उत्सव-समाज का समारोह करेंगे।

राजा रत्नकीर्ति ने, राज्यासन से उत्थान करके, कहा: "ग्रायंवृत्द ! एक समय था जब वृज्जि महाजनपद के स्त्री तथा पुरुष, प्रात:काल तथा प्रदोष-वेला में, दल-पर-दल, इन चैत्यों में उपासना करने जाया करते। एक समय था जब देशदेशान्तर से ग्रागत परिवाजक इन चैत्यों की ग्रव-स्थानशालाग्रों में निवास किया करते। उस समय यह सर्वथा संगत था कि चैत्यों के कोष्टागार धनराश से ग्रापूर्ण रहें।

"िकन्तु अब वह समय नहीं रहा। अब युगपरिवर्तन हो चुका है। आज लिच्छिवि-गए। अपनी पुराए। परम्परा का अन्ध अनुसरए। नहीं करते। आज रस तथा संस्कार का युग उपस्थित है। अब लिच्छिवि-गए। नवीन उपासना-गृहों में आराधना करने लगे हैं। लिच्छिवि-गए। का सर्वश्रेष्ठ उपासना-गृह अब वैज्ञाली के श्रृङ्काटक पर विद्यमान है जहाँ लावण्यवती ललनाएँ लिच्छिवि-गए। के जीवन में रस एवं संस्कार का सतत संचय करती हैं। लिच्छिवि-गए। फिर किसी दिन इन चैत्यों की और अभिमुख नहीं होंगे।

"नवीन युग की छाया चैत्यों पर भी पड़ चुकी है। चैत्यों के गर्भगृहों में प्रतिष्ठित देवता अब घूलि-धूसरित हैं। चैत्यों के सभामण्डप तथा प्रांगरण प्रायः जनकून्य। चैत्यों की अवस्थानकालाओं में अब परिव्राजकों का अनवरत निवास नहीं रहता। जो एक-दो परिव्राजक यदाकदा उस अरेर आते हैं उनको यदि वञ्चक कहा जाए तो अतिरायोक्ति की आशंका नहीं। ऐसे ही एक परिव्राजक के हाथ से वैशाली में वैभवभूता, देवी अनंगरेखा, की हत्या का कुत्सित काण्ड परिषद को विदित ही है। भविष्य में पूनः ऐसे ही अनेक काण्ड हो सकते हैं।

"ग्राज वृज्जिसंघ संकटापन्न है । यदि वृज्जिसंघ सत्ताशील न रहा तो ग्रवन्ति के ग्रनुचर, ब्रह्मावर्त के हिंस्र ब्राह्मण, वृज्जिमहाजनपद में ग्राकर इन चैत्यों पर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करेंगे। चैत्यों के गर्भगृह धज्ञधूम से धूमिल हो जाएँगे। चैत्यों के प्रांगरा पशुविल की शोशित-धार से अप-वित्र होंगे। चैत्यों के सभामण्डप वेदमन्त्र की मण्डूकध्वित से विदीर्श होंने लगेगे। चैत्यों की अवस्थानशालाओं में पाखण्ड-पाठन के निमित्त पाठ- शालाएँ खुलेंगी।

"किन्तु यदि वृज्जिसंच सुदृढ़ रहा तो, श्रावश्यकतानुसार, फिर किसी दिन, वृज्जि महाजनपद में श्रनेक चैत्यों का नवनिर्माण हो सकेगा। वृज्जिसंच की सेवा ही परिषद का परम पुनीत कर्तं व्य है। परिषद को, वृज्जिसंच की सेवा के लिए, किसी भी करणीय कृत्य से विमुख नहीं होना चाहिए।"

स्रार्य सुनक्खत ने प्रतिज्ञा का एक धनुश्रावण किया। परिषद ने मीन रहकर प्रतिज्ञा को धारण कर लिया।

लिच्छवि-वृद्धों के मुख से शान्ति की एक दीर्घ निश्वास उच्छ्वसित हुई। प्रत्येक वृद्ध अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगा कि उसने, धार्थ " सुनक्खत के परिषद में प्रस्तुत रहते, एक कि एक कि लिए भी, विमूढ़ता का अनुभव क्यों किया।

यार्य सुनक्खत साधारण पुरुप नहीं थे। वे वृज्जिसंघ का वैभव थे। उनके अध्यवसाय से ही राजा रत्नकीर्ति तथा राजकुमारी पुलोमजा ने वैशाली में निवास करना स्वीकार किया था। उनकी कत्तंव्य-निष्ठा के कारण ही, रस एवं संस्कार की साक्षात सरस्वती, देवी अनंगरेखा, ने गिल्कालय को विभूपित किया था। उनके नीति-नेपुष्य के फलस्वरूप ही वृज्जिसंघ तथा मगध के मध्य शाश्वत शान्ति की स्थापना हुई थी। उनके परिश्रम के परिग्णामस्वरूप ही मगध के महाप्रतापी महाराज ने, वैशाली में आकर, लिच्छवि-गण का यातिथ्य-प्रहण किया था। उनके चातुर्य से प्रचोदित होकर राजा रत्नकीर्ति ने मगधाधिप के श्रीमुख से वे आश्वासन अजित किए थे जिनके वल पर वृज्जिसंघ, अवन्ति द्वारा आवर्तित अनावार-चक्र से, परित्राण पा रहा था। और अब उन महान मनीषी ने, अनायास ही, वृज्जिसंघ की पूज्य परिपद को एक विकट धर्मसंकट से मुक्त किया था।

प्रत्येक लिच्छिव-वृद्ध का मानस, भ्रार्य सुनक्खत के लिए श्रद्धा से गद्गद् हो गया। प्रत्येक लिच्छिव वृद्ध की इच्छा होने लगी कि वह, उसी क्षणा, भ्रार्य सुनक्खत के चरणों में भ्रपना मस्तक भ्रवनत कर दे।

श्रायं सुनक्खत ने, पुनः श्रपने श्रासन से उत्थान करके, परिषद को सम्बोधित किया: "श्रायंश्रेष्ठ ! पूज्य परिषद सुफको श्रवण करे । परिषद को विदित है कि वंशाली के विणक्पुत्रों ने, लिच्छिव-गण द्वारा रस एवं संस्कार का संचय होते समय, विदेश से श्रायात किए हुये प्रभूत पण्य का ऋयिक्कय करके, अनुल सुर्वग्गराशि का संग्रह किया है । परिषद विणक्पुत्रों को श्रादेश देती है कि वे, लिच्छिव-गण के श्राश्रय में श्राणित श्रपनी घनराशि को, तुरन्त ही, वृज्जिसंघ के रक्षणार्थ, राजकोप में श्रापित करें। जो विणवपुत्र परिषद के इस श्रादेश की अवहेलना करेगा, उसको सर्वस्व-हरण-पूर्वक वृज्जि महाजनपद से श्राजीवन निर्वासित किया जाएगा। जिस श्रायं को यह स्वीकार हो, वे मौन रहें। जिस श्रायं को यह स्वीकार न हो, वे बोलें।"

परिपद ने मौन रहकर इस प्रतिज्ञा को भी धारण किया। तब ग्रार्य सुनक्खत ने एक ग्रन्य प्रतिज्ञा प्रस्तुत करने के लिए उत्थान किया। ग्रौर लिच्छवि-वृद्ध, सहसा, उनके प्रति ग्रसहिष्णु से हो उठे।

वृद्धगण अपने महामूल्य समय में से प्रायः दो घटिका संस्थागार में अतिवाहित कर चुके थे। अब उनकी कामना थी कि परिपद का सन्निप्ति समाप्त होना चाहिए। अब उनका इन्द्रियग्राम शिथिल हो चुका था। मानस विरक्त। मस्तिष्क शून्य। आसव के दो-चार चपक, कण्ठ-द्वार से उदर में प्रेपित किए विना वे परामर्श करने के लिए असमर्थता का बोध करने लगे थे।

इसके अतिरिक्त, उन वृद्धों की प्रेयसी वारांगनाएँ भी, गिंगुकालय के गवाक्षों में उपासीन होकर, उनके प्रत्यागमन-पथ की ग्रीर निनिर्मेष नयनों से निहार रही थीं। यदि उनके प्रत्यागमन में विलम्ब हुआ तो वे योवनमदोत्मत्त मन्मथकन्याएँ, प्रचुर अश्रुमोचन करके, अपने नीलाम्बुजनेत्रों के कुष्णाञ्जन से, अपने लोध-रेगु-प्रक्ण कपोलों को कर्दमित कर लेंगी। यदि उन्होंने, तुरन्त ही, उन प्रियतमाओं को अपने प्रेमालिंगन में

आबद्ध नहीं किया तो वे, प्रसायकुपिता होकर, अपने कवरी-पाश में ग्रथित पुष्पदाम को प्रसादतल पर प्रकीर्स करती हुईं, पदाघात से पददलित करने लगेंगी।

रस के अगाध रहस्य का अन्वीक्षण करते-करते वे इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि अवनितल पर सुरा के सहश कोई अन्य रस नहीं। संस्कार का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेपण करके उनको विगतसंशय विश्वास हो गया था कि मर्त्यलोक में, मन्मथपुत्री के रितमन्थन से उद्भूत सीत्कार के समान, अन्य संस्कार नहीं। अतएव उनकी परोपकार-परायण बुद्धि ने प्रश्न पूछा कि वैशाली के कण-कण को रस एवं संस्कार से समृद्ध करने वाले लिच्छवि-गण अपने संस्थागार को क्यों शुष्क एवं शून्य रखते हैं?

सस्थांगार में केवल दो ही वस्तुएँ थीं। शलाका-पेटिका तथा प्रवेगी-पुस्तक। दोनों ही रस से विहीन एवं संस्कार-शून्य युग के प्रतीक। रस एवं संस्कार का युग-प्रवर्तन हो जाने पर, संस्थागार में उन पुरागा-प्रतीकों का क्या प्रयोजन?

दूसरे क्षण, उन वृद्धों का हृदय-हंस एक सुन्दर स्वप्न के मानसरोवर में मज्जन करने लगा। उस दिन का स्वप्न जिस दिन शलाका-पेटिका का स्थान पानपात्र और सुराभाण्ड से पूरित किया जाएगा; जिस दिन प्रवेगी-पुस्तक के सुर्वणासन पर ग्रार्थावर्त की कोई ग्रद्धितीय सुन्दरी सुशोभित होगी। वह सुन्दरी जिस की स्मित का एक-एक स्फुरण प्रवेगी-पुस्तक के कोटि-कोटि विधान को विधुन्वित कर दे। वह कमनीय कान्ता जिसके कुटिल भूभंग से मुञ्चित एक-एक कटाक्ष शत-शत शलाकाग्रहण को विगहित कर दे।

यह भी तो रस एवं संस्कार के युगानुरूप नहीं था कि परिषद का प्रत्येक सदस्य, मूहूर्त उपरान्त सुहूर्त, एकाकी ही ग्रपने ग्रासन पर उपासीन रहे। प्रत्येक वृद्ध के कोड़ में यदि एक किशोरी का किसलय-कोमल कलेवर कुसुमित होता तो प्रत्येक वृद्ध, परिषद को ग्रपूर्व परामर्श देकर गौरव की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित करने में सहायक होता।

प्रत्येक स्वप्नद्रष्टा को विश्वास होने लगा कि ग्रार्य सुनक्खत का ध्यान इस ग्रोर ग्राकिषत होते ही वे, तुरन्त ही, शलाका-पेटिका तथा प्रवेगाी-पुस्तक को पुरीपपुञ्ज पर प्रक्षिप्त करवा देंगे। अतएव प्रत्येक वृद्ध, एक अपूर्व आशा से, आर्य सुनक्खत का मुख देखने लगा।

राजा रत्नकीर्ति ने भी ग्रपना तन्द्राविजृम्भित वाएगिद्वार ग्रमपावृत . करके ग्रार्य सुनक्खत की भ्रोर देखा । ग्रार्य सुनक्खत पहले से ही राजा की ग्रोर देख रहे थे । दोनों महापुरुषों की नेत्रद्यति का मधुर मिलन सम्पन्न होते ही, ग्रार्य सुनक्खत मुखरित हो गए : "ग्रार्यश्रेष्ठ ! पूज्य परिपद मुक्को श्रवण करे । वैशाली के कर्मकार-गण ने, लिच्छविगण के द्वारा रस एवं संस्कार का संग्रह होते समय, प्रचुर वेतन प्राप्त करके ग्रपनी स्त्रियों के कृष्ण कलेवर काञ्चन के ग्राभरणों से पीतद्युति कर दिए हैं । परिषद कर्मकार-गण को कठोर ग्रादेश देती है कि वे, तुरन्त ही, उस काञ्चन-राशि को राजकोश में ग्राप्त करें । जो कर्मकार इस ग्रादेश की ग्रवगणना करे उसको, उसी क्षण, शूलिद्व किया जाए । जिस ग्रार्य को यह स्वीकार हो, वे मौन रहें । जिस ग्रार्य को यह स्वीकार हो, वे मौन रहें । जिस ग्रार्य को यह स्वीकार नहीं हो, वे बोलें।"

वृद्ध-गरा ने मौन रहकर इस प्रतिज्ञा को भी धारएा किया। तब परिषद का सन्निपात विसर्जित हो गया। ग्रीर लिच्छिवि-वृद्ध, द्रुतपद से, गिएा-कालय की ग्रीर गम्यमान हुए।

## ₹ :

वैशाली के राजप्रासाद का एक सुसिष्जित धागार । देवी वत्सला एक धासन पर उपासीन हैं । एकािकती । गहन चिन्ता के भार से भस्मीकृता-सी । द्वारदेश की ग्रोर वारम्वार उन्मुख उनका दृष्टिपात सूचित करता है कि वे किसी के ग्रागमन की प्रतीक्षा कर रही हैं । व्यग्न भाव से । अपने हृदय में उद्देलित उद्गार का ग्रविलम्ब उद्घोष करने के लिए।

दक्षिरा-दिशा की श्रोर श्रपावृत गवाक्ष के श्रतिरिक्त, श्रागार के समस्त वातायन श्रवरुद्ध हैं। रात्रि का प्रथम याम श्रभी भी श्रतिवाहित नहीं हुआ। किन्तु नवागत माध-मास के हिमशीत से श्रागार में श्रचल ग्रनिल भी श्रवसन्न है। निवातस्य तैलप्रदीप की शुन्न-शिखा पर उच्चिं-मुख है कृष्पालोहित धूस्र का कुञ्चित उत्सवरा। प्रभञ्जन के प्रतिकृत प्रधावमान प्रमदा के शीश पर शिखरायमाए। कुञ्चित केशराशि के सप्त•—३०

समान ।

द्वारदेश की थोर से आती हुई परिचारिका ने नम्र निवेदन किया : "मद्रे ! आर्यंश्रेष्ठ इस समय श्रत्यधिक व्यस्त हैं। ग्राप यदि अन्य किसी दिन.....

वत्सला ने, परिचारिका की प्रार्थना सुनने के पूर्व ही, उच्चस्वर से कहा: "मैं तो स्वेच्छा से राजप्रासाद में नहीं ग्राई। राजा के द्वारा ग्राहूत होकर ही मैंने यहाँ पदार्पण किया है। राजा ने स्वयं ही यह समय मेरे साथ साक्षात्कार के लिए सुनिश्चित किया था।"

उत्तर दिया श्रागार में प्रवेश करती हुई राजकुमारी पुलोमजा ने : "राजा के समय-ग्रसमय की विवेचना परिचारिका के समक्ष मत कर, वरसला !"

परिचारिका, उसी क्षरा, चली गई। देवी वत्सला ने पुलोमजा से कहा: "तो तुमसे ही पूछती हूँ, पुलोमजे! राजा ने समय सुनिश्चित करके ग्रसमय क्यों किया?"

पुलोमजा ने, एक ग्रासन्दिका पर ग्रपना स्थूलायमान शरीर स्थापित करके, प्रतिप्रश्न किया : "वत्सला ! तेरा शिष्टाचार क्या सर्वथा नष्ट हो चुका ?"

देवी वत्सला ने, किंचित् चिकत होकर, कुपित-सी पुलोमजा की ग्रीर देखा। फिर वे बोलीं: "मेरा शिष्टाचार? क्या मैंने कोई धृष्ठता की है?"

पुलोमजा ने उत्तर दिया: "धृष्ठता करके स्वीकार न करना उद्दण्डता कहलाती है।"

देवी वत्सला मौन रहीं। पुलोमजा की ग्रोर से प्रवाहित प्रसाधन-द्रव्य तथा सुरा की मिश्रित सुगन्ध ने उनको ग्रसहिष्णु कर दिया था। उस विक्षिप्त व्यक्ति से वात्तीलाप करने में उनको ग्रात्मग्लानि का बोध होने लगा।

पुलोमजा ने कहा: "जिस समय तू वृज्जिसंघ की राजकुमारी थी, तव मैं सदीव तुभको 'ग्राप' कहकर सम्बोधित किया करती। ग्रीर तू है कि वृज्जिसंघ की वर्तमान राजकुमारी को, वृज्जि महाजनपद की जनपद- कल्याग्गी को, 'तुम' कहकर ही सम्बोधित किए जा रही है।"

देवी वत्सला ने, हँसकर, उत्तर दिया: "मैंने क्या तुमसे अनुरोध किया था कि तुम मुफ्तको 'आप' कहकर पुकारो ? तुमने ही, स्वेच्छा से, , विदेश से प्रत्यागत होने पर, सहसा, मुफ्तको अपूर्व शैली में सम्बोधित करना आरम्भ किया था।"

"भैंने तेरी प्रतिष्ठा के प्रति सावधान होकर ही वैसा किया था।"

"तुम मृषावाद कर रही हो। तुमने ईर्ष्या से दम्ध होकर, व्यंग करने के लिए ही, उस अभूतपूर्व आचरण का अवलम्बन लिया था। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे शौशव की किसी सहचरी ने मेरे प्रति 'आप' का प्रयोग नहीं किया।"

"तेरी कोई ग्रन्य सहचरी शिप्टाचार से ग्रवगत होती, तभी तो ऐसा करती।"

जुगुप्सा के ज्वार से देवी वत्सला का मुखमण्डल कठोर हो उठा। वे, पुलोमजा का तिरस्कार करती हुई, बोलीं: "तुम और शिष्टाचार !! वह तो उसी दिन सम्भव होगा जिस दिन पारसीकपुरी के असुर-वृन्द आर्य कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। किन्तु वह दिन अभी नहीं आया। कभी आएगा भी नहीं। अतएव तुम अपने शिष्टाचार को सुरापात्र में घोलकर पी जाओ, पुलोमजे! वृज्जिसंघ में उसकी आवश्यकता नहीं है।"

पुलोमजा ने, उत्थान करके, अपने पृथुल पदाघात से प्रासादतल को प्रकम्पित कर दिया। फिर वह, तर्जनी से द्वार की ओर संकेत करती हुई, बोली: "निकल जा! इसी क्षणा! मेरे आवास में आकर मेरा ही अप-मान! तेरा इतना साहस!!"

किन्तु देवी वत्सला अपने आसन पर अचल उपासीन रहीं। वे शान्त स्वर में बोलीं: "तुम्हारा ग्रावास! अविक सुरापान का यही परिएगाम होता है, पुलोमजे! तुम्हें स्मृतिभ्रंश का रोग हो गया। ग्रन्यथा तुम वृज्जि-संघ के राजप्रासाद को अपना ग्रावास कहने की भूल नहीं करतीं। तुम तो तुच्छ-से-तुच्छतर लिच्छिव को भी यहाँ से नहीं निकाल सकतीं। मैं तो ग्रार्थश्रेष्ठ महाली की दुहिता हूँ। यह आर्थ पद्मकीति का पैतृक प्रासाद नहीं है। ग्रीर न मैं ही तुम्हारी वेतनभोगी भृत्या।"

पुलोमजा, भूपतित होकर परिस्पन्दन करती हुई, चीत्कार करने लगी : "परिचारक ! परिचारक !! परिचारक !!!.....

किन्तु किसी परिचारक के ग्राने से पूर्व ही राजा रत्नकीर्ति ने ग्रागार -में प्रवेश किया । पुलोमजा की विगत-वसना-सी देखकर वे बोले: "यह क्या काण्ड है, पुलोमजे!"

पुलोमजा ने वत्सला की ओर संकेत करके आर्तनाद किया: "इस दासीपुत्री ने मेरा श्रपमान किया है।"

"दासीपुत्री! यह तो वत्सला है।"

"हाँ, इसी ने तो। दुष्ट महाली की दारिका ने।"

दूसरे क्षरा, पुलोमजा के वाम क्योल पर राजा के दक्षिरा करतल का चपेटावात हुया। फिर वे गर्जना कर उठे: "दासीपुत्रि! गुरूजन का नाम इस प्रकार लिया जाता है?"

देवी वत्सला ने, पुलोमजा का परित्राण करने के लिए, उत्थान किया। वे जानती थीं कि राजा रत्नकीर्ति प्रचण्ड कोधी है। किन्तु, इसी समय, पुलोमजा भयभीत होकर भाग गई। उसके मुख से एक शब्द भी भीर नहीं निकला।

राजा रत्नकीर्ति, मुस्कराते हुए, देवी वत्सला के निकट श्राए ग्रौर उनके मस्तक पर श्रपना करतल न्यस्त करते हुए बोले: "वत्सले! इस उन्मादिनी के विरुद्धाचरण को विस्मृत कर देना। मैं इसकी ग्रोर से क्षमा-प्रार्थी हूँ।"

देवी वत्सला ने अपना शिर भवनत कर लिया। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अश्वजल के कारण उनका कण्ठ भवरुद्ध था।

तब राजा ने, एक ग्रासन पर उपासीन होकर, देवी वत्सला से कहा : "वत्सले ! तुम खडी क्यों रह गईं ? श्रासन ग्रहण करो।"

देवी बत्सला पुनः उसी ग्रासन पर उपासीन हो गईं। राजा रत्न-कीर्ति ने प्रक्त किया: "तुमको यहाँ श्राए कितना समय हो गया?"

देवी वत्सला ने उत्तर दिया: "मैं तो आपके द्वारा सुनिश्चित समय पर ही आई थी। आपके आने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है।" "तुमने अपने आगमन की सूचना मेरे पास क्यों नहीं प्रेषित की ?"

"मैंने श्रनेक वार श्रापको सूचित करने का प्रयत्न किया। किन्तु परि-चारिका ने, मुहुर्मुहु, लौटकर यही कहा कि श्राप, श्रधिक व्यस्त होने कें कारण, श्राज मुभसे साक्षात्कार नहीं कर सकते।"

राजा ने आक्रोश किया: "कौन थी वह परिचारिका? मैं अभी उसको इस उद्दण्डता का दण्ड देता हूँ।"

देवी वत्सला ने कहा: "ग्राप श्रव वह प्रसंग भूल जाइए। मैं श्रव यह जानना चाहती हूँ कि श्रापने किसलिए मुफ्तको राजप्रासाद में झाहूत किया है।"

राजा एक क्षरा के लिए मौन रहे। फिर वे गम्भीर होकर बीले: "मुक्ते समाचार मिला है कि तुम राजकोश-संचय के सम्बन्ध में परिषद द्वारा प्रज्ञापित प्रतिज्ञा-त्रय का प्रतिरोध कर रही हो।"

देवी वत्सला ने, शान्त वाणी में, उत्तर दिया: "समाचार सर्वथा " सत्य है। मैं वैशाली के नगर-त्रय की वीथि-वीथि में जाकर प्रतिज्ञा-त्रय का प्रतिरोध कर रही हूँ।"

''किन्तु क्यों ?"

"प्रतिज्ञा-त्रय पूज्य प्रवेशी-पुस्तक द्वारा भ्रप्रज्ञप्त है।"

"तुम प्रवेगी-पुस्तक की ऐसी अनन्य उपासिका कब से हो गई ?"

"मैं तो सदैव पूज्य प्रवेणी-पुस्तक की उपासना करती रही हूँ।"

"क्या उसी उपासना के उपलक्ष्य में तुम नर्तकी बनकर पाटलिग्राम के मागध दुर्ग में गई थीं?"

"मैं उस पापकृत्य का प्रायश्चित्त कर चुकी हुँ।"

"परिषद के लिच्छिवि-वृद्ध भी यदि पापकृत्य कर रहे हैं तो समय ग्राने पर वे भी प्रायश्चित कर लेंगे।"

"िकन्तु वृद्धों के पापकृत्य के कारण तो, वह समय श्राने के पूर्व ही, वृज्जिसंघ का विध्वंस हो जाएगा।"

"तुमको वृज्जिसंघ की इतनी चिन्ता किस लिए है ? अब तो तुम राजकुमारी नहीं रहीं।"

"किन्तु मैं लिच्छवि पिता की सन्तान तो हूँ। मैंने लिच्छवि माँ का

स्तन्यपान तो किया है।"

"तो क्या लिच्छवि-मर्यादा का त्राए करने के लिए ही तुम, श्रह्निश, वित्तक्त्राम का पर्यटन करती रहती हो ? क्या लिच्छिवि-मर्यादा की रक्षा करने वाले कर्मकार-ग्राम में वास करते हैं ? क्षत्रिय-ग्राम में नहीं ?"

"क्षत्रियग्राम की वर्तमान ग्रवस्था का श्रवलोकन करके तो मुक्ते वही कहने के लिए विवश होना पड़ेगा।"

राजा रत्नकीर्ति मौन हो गए। रस और संस्कार से समृद्ध क्षत्रिय-ग्राम पर उनको गुरुतर गर्व था। इसलिए क्षत्रिय-ग्राम के विषय में देवी बत्सला से विवाद करना उन्होंने उचित नहीं समका। प्रसंग का परि-वर्तन करने के लिए उन्होंने प्रदन किया: "क्या तुमको यह ज्ञात है कि वृज्जिसंघ इस समय मल्लगण द्वारा ग्राकान्त है ?"

देवी वत्सला ने उत्तर दिया: "मुभे तो ग्रभी तक मल्लराष्ट्र की ग्रोर से किसी श्रभियान का समाचार नहीं मिला।"

"वह समाचार प्राप्त होने में अब अधिक विलम्ब नहीं है।"

"मेरा विचार है कि वैसा समाचार किसी दिन भी नहीं मिलेगा।"
"क्या तुम्हारे विचार में भ्रवन्ति द्वारा प्रोत्साहित होकर भी मल्लग्रा

गण्डकी के उस पार ही श्रासीन रहेंगे?"

"म्रवन्ति ने वृज्जिसंघ के विरुद्ध म्रभी तक किसी राष्ट्र का प्रोत्साहन नहीं किया।"

"तब अवन्ति ने वृष्णिसंघ के शत्रु, मल्लराष्ट्र, से मैत्री किस लिए की है? अवन्ति के अनुचर, कोसल तथा वत्स, कुशीनगर की भ्रोर शस्त्रास्त्र किसलिए प्रेषित कर रहे हैं?"

"मगध की विजिगीषु-वृत्ति का विरोध करते के लिए। अवन्ति के सिन्ध-विग्रह-महामात्य वृज्जिसंघ के साथ भी मगध के विरुद्ध मैत्री करने के लिए वैशाली में आए थे।"

"यह तो मैं जानता हूँ कि प्रवरसेन का आशय क्या था ?"

"तब भ्राप ही वतलाइए।"

"मगध के साथ युद्ध की आकांक्षा का पोषएा करने वाले अवन्ति को अपार सैन्यवल की आवश्यकता है। और अवन्ति के अधीश्वर यह भी नहीं चाहते कि अवन्ति-वासियों को किसी युद्ध में प्रास्तोत्सर्ग करना पड़े। अत्रत्य अवन्ति का सन्धि-विग्रह-महामात्य देश-देश के सैन्यवल का क्रय करता फिर रहा है। वैशाली में आने के पूर्व उसको विश्वास था कि लिच्छवि-गए। भी, अवन्ति के सुवर्ण पर लुब्ध होकर, अपने सैन्य-बल का विक्रय कर देंगे। मैंने उससे कह विया कि लिच्छविगए।, मल्लगए। के समान, विक्रय नहीं हैं।"

देवी वत्सला हॅसने लगीं। फिर वे बोलीं: ''झापका अनुमान ही स्वीकार कर लेती हूँ। आप कहते हैं कि मल्लगण ने, अवन्ति के हाथों में, अपना आत्म-विकय कर दिया। तब तो वृष्ण्जिसंघ को मल्ल-राष्ट्र की ओर से किंचित भी आंशाङ्का नहीं।''

रत्नकीति ने, क्षुण्ण होकर, पूछा: ''तुमने यह निष्कर्ष कैसे निकाला ?'' वत्सला ने उत्तर दिया: ''मगघ से युद्ध करने के लिए कीत मल्ल-ृग्णा मगघ से ही युद्ध करेंगे। वृज्जिसंघ के साथ नहीं।''

"यह तुम्हारी भूल है। वृज्जिसंघ से वैरशोध करने के लिए ही मल्लगरा, अवन्ति के साथ मैत्री करके, शक्ति-संचय कर रहे हैं।"

"इसका अर्थ यह हुआ कि मल्लगरा अवन्ति के हाथों विकीत नहीं हुए । विकीत वस्तु का उपयोग तो उसका केता ही करता है । आपके कथनानुसार, ग्रवन्ति ने मल्लगरा का करा इसलिए किया है कि वे मगध के साथ विग्रह करें। यदि मल्लगरा, ग्रवन्ति के उद्देश्य की ग्रवगराना करके, ग्रपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो वे विकीत किस प्रकार हो गए?"

"किन्तु ग्रयन्ति तथा मल्लगए। का उद्देश्य एक ही है।"

"क्या अवन्ति की भी यह आकांक्षा है कि वृज्जिसंघ का विध्वंस हो ?"
"अवश्यमेव। वृज्जिसंघ द्वारा अपने अनार्य अनुरोध की अवहेलना
को असहा मान कर, अवन्ति अब वृज्जिसंघ को भी ध्वस्त करने के लिए
कटिबढ़ है।"

"ग्रीर मैं यदि यह कहूँ कि श्रापने ही, दुराग्रह करके, ग्रवन्ति तथा मल्लगरा के मध्य यह मैंत्री करवाई है तो श्राप क्या उत्तर देंगे ?"

"मिथ्याप्रचार का कोई उत्तर नहीं होता।"

"यह मिथ्याप्रचार नहीं। मैंने सत्य का ही अनुसन्धान करके यह

कहा है। यवन्ति के महामात्य, कुशीनगर जाने के पूर्व, वैशाली में ग्राए थे। महामात्य की यही इच्छा थी कि वृष्णिसंघ जैसे महान राष्ट्र के साथ ही ग्रवन्ति की मैत्री स्थापित हो। ग्राप यदि उनका ग्रपमान न करते, ग्रीर ग्राप यदि पारसीक साम्राज्य तथा मगध का पक्ष लेकर उनके साथ व्यर्थ विवाद न करते, तो वे मल्लग्गा के साथ मैत्री नहीं करते।"

"तो क्या मैं महामात्य की मन्त्रणा स्वीकार कर लेता ?"

"मेरे सत में प्रवन्ति की मैत्री का कुछ मूल्य होता तो मैं कह देती कि महामात्य की मन्त्रएा। आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। किन्तु मैं तो स्वयं अवन्ति की मैत्री को महामारी से भी अधिक घातक मानती हूँ.....

देवी वत्सला की यह बात सुनकर राजा रत्नकीर्ति का मुख प्रफुल्लित हो उठा। प्रवन्ति के विरुद्ध एक शब्द का श्रवण करते ही उनकी श्रोत्रवृत्ति ग्रपार तृष्ति का श्रनुभव करती थी। वे, ग्रपने स्वर में स्नेह भर कर, , देवी वत्सला से बोले: "तुम सत्यशः लिच्छिवि पिता की पुत्री हो, वत्सले! तुमने सत्यशः लिच्छिवि माँ का स्तन्यपान किया है।"

देवी वत्सला ने कहा: "श्राप मेरे विषय में भूल कर रहे हैं। मैं भवन्ति के साथ मित्रता करना वाञ्छनीय नहीं मानती। किन्तु इसका यह श्रर्थं नहीं कि अवन्ति के साथ शत्रुता करना वाञ्छनीय है। मेरे मत में अवन्ति की मित्रता भी अकल्याग्यकर है, शत्रुता भी। अवन्ति से दूर रहना ही, मेरे मत में, श्रेयस्कर है।"

"किन्तु भ्रवन्ति के साथ शत्रुता कौन करता है ?"

"श्राप करते हैं। आप अनेक दिन से करते रहे हैं। आप वृज्जिसंघ की परिपद के साधारण सदस्य बने उस दिन से; आप अब्टकुलिक के सन्धि-विग्रह महामात्य बने उस दिन से; आप वृज्जिसंघ के राज्यासन पर आरूढ़ हुए उस दिन से। आप, एक क्षरण भी, अवन्ति के विरुद्ध विष का वमन करने से विरत नहीं हुए।"

"मैं क्यों अवन्ति के साथ शत्रुता करने लगा ?"

"इसलिए कि आप पारसीक असुर-साम्राज्य के अन्ध अनुचर हैं। इसलिए कि आप पितृघातक, अनार्य अजातशत्रु का अनुगमन करने में गर्व का अनुभव करते हैं।"

राजा रत्नकीर्ति हॅंसने लगे। फिर वे वोले: "यह भी तुम्हारा नवीन अनुसन्धान जान पडता है। तुम अभी जाकर, वैज्ञानी के विश्वक्-ग्राम में, सिंहनाद करो कि आर्य पद्मकीर्ति अपनी मौत नही मरे, अपितु मेरे द्वारा उनका उपांजुवध हुआ था।"

देवी वत्सला मौन रहीं। राजा रत्नकीर्ति ने कहा: "मुक्तको यह ज्ञात नहीं था कि तुम मल्लगण के प्रति इतनी अनुरक्त हो। अन्यथा मैं तुमको राजप्रासाद में आने का कष्ट नहीं देता।"

देवी वत्सला ने प्रश्न किया: "आपका मल्लगग् के प्रति क्या मनो-भाव है?"

रत्नकीर्ति ने उत्तर दिया: "मैं मल्लगण से घोर घृणा करता हूँ।" "कब से?"

"जब से वे वृष्ण्जिसंघ के प्रति बैमनस्य का पोषण करने लगे हैं।"
"बन्धुल मल्ल ने लिच्छविगण की घिभषेक-पुष्करिणी दूषित की उस
समय भी क्या श्रापका यही मनोभाव था?"

"वह पुरानी घटना है। मुफ्तको स्मरण नहीं।"

"किन्तु वैशाली के श्रनेक लिच्छिवि वृद्धों को स्मरण है। ग्रायंश्रेष्ठ महाली, जिस समय, पञ्चकात लिच्छिवि सुभट साथ लेकर, गण्डकी को पार कर रहे थे जस समय आप, ग्रपने प्रासाद के अन्तर्गर्भ में, शय्यातल्य पर शाययान थे। आयंश्रेष्ठ महाली जिस समय मल्लगण के साथ घोर युद्ध कर रहे थे, जस समय आप सुगन्धित जल से स्नान कर रहे थे। आयंश्रेष्ठ महाली जिस समय, मल्लगण को पलायमान करके, हताहत लिच्छिवि योद्धाग्रों की सुश्रुषा एवं दाहसंस्कार करवाने में व्यस्त थे, जस समय आप दीर्घकाय दर्पण के सम्मुख उपस्थान करके केशिवन्यास कर रहे थे। वैशाली के वासी जिस समय, मल्लगण को परास्त करके प्रत्यागत योद्धाग्रों का स्वागत करने के लिए, नगर के पश्चिमवर्ती द्धार की ओर प्रधावमान थे, जस समय आप, स्वादिष्ट भोजन करके, ताम्बूल-चर्वण करते हुए, अपने चार-चाटुकारों से कह रहे थे कि महाली एक रक्तिपिपसु नरिपशाच है। क्या आपको यह सब स्मरण है?"

"मैंने मिथ्या तो नहीं कहा । महाली वस्तुतः रक्तिपिपासु नरिपशाच था।"

"नरिपशाच जब अपने-आपको देवता समऋने की भूल करता है तो प्रकृत देवता उसको नरिपशाच-सा प्रतीत होता है।"

"तो क्या, तुम्हारी दृष्टि में, मैं नरिपशाच हूँ ?"

"यदि उससे भी जघन्य जीवयोनि कोई है तो उसमें आपका जन्म हुआ है। मनुष्य का शरीर घारण करके ही तो कोई मनुष्य नहीं हो जाता।"

"पाटलिग्राम में लिच्छिव दुर्ग का निवेश किसने किया था?"
"लिच्छिव-कुल-तिलक ग्रायंश्रेष्ठ महाली ने।"

"उस दुर्ग के कारण, दीर्घ नौ तर्ष तक, भागीरथी की जलधार लिच्छवि-गण के शोणित से लोहित-वर्ण होती रही.....

"लिच्छवि-वीरों के शोणित का स्पर्श करके भागीरथी घन्य हो गई।"
"उस रक्तपात का श्रन्त किसने किया ?"

"म्रार्य पद्मकीति के कुपुत्र, लिच्छिव-कुलाङ्गार, वृष्जिसंघ के जन्म-जात द्रोही और वैशाली के विध्वंसक राजा रत्नकीर्ति ने।"

राजा रत्नकीर्ति हँसने लगे। फिर करुए हिष्ट से देवी बत्सला की झोर देखते हुए, वे बोले: "पुलोमजा ने, अनेक वार, मुक्तसे कहा था कि महाली की दारिका विकिप्त है। मैंने कभी उसके वचन पर विश्वास नहीं किया। मैं सर्वदैव यह समक्तता रहा कि तुम्हारे प्रति अस्या से प्रेरित होकर ही पुलोमजा ऐसा कह रही है। किन्तु आज अपने कानों से तुम्हारा प्रलाप सुनकर मुक्ते पुलोमजा के वचन पर प्रत्यय करना पड़ रहा है।"

देवी वत्सला ने, मौन रहकर, श्रासन से उत्थान किया और राजा रत्नकीर्ति की श्रोर एक वार भी हष्टिपात किए विना, वे द्वार की श्रोर चल पड़ीं। उनके मानस में दुर्दमनीय कोध ताण्डव कर रहा था। उनका मन कहने लगा कि यदि वे, एक पल भी, उस स्थान पर हकीं तो उनके हाथ से राजा रत्नकीर्ति की हत्या हो जाएगी। उनके पास कोई शस्त्रास्त्र नहीं था। किन्तु राजा रत्नकीर्ति जैसे गलित-विगलित लम्पट वृद्ध के लिए उनके क्षत्रिय-नारी-सुलभ करपाश का एक गलग्रह पर्याप्त था। वे किसी भय के कारण वह शुभ कार्य सम्पन्न करने से विरत नहीं हुई। राजा रत्नकीर्ति के समान शठ के शोिणत से ग्रपने हाथ रिञ्जित करने में उन्हें ग्लानि का बोध हुन्ना। उस कितव के निकट रहने से उनके गान कण्टिकत हो गए थे।

किन्तु देवी बत्सला ढार तक पहुँचें उसके पूर्व ही राजा रत्नकीर्ति ने, पीछे से ग्राकर, पूछ लिया: "तुम मेरे प्रदन का उत्तर दिए विना ही जा रही हो।"

देवी वत्सला ने, मुख परावृत्त करके, राजा रत्नकीर्ति की ग्रोर देखा उनके ग्राग्नवर्ण श्रक्षियुगल से स्फुल्लिंग कर रहे थे। राजा रत्नकीर्ति, भयभीत होकर, दो पद धीछे की श्रोर श्रपसरित हो गए।

देवी वत्सला ने, हुङ्कार करके, पूछा: "कौन से प्रश्न का उत्तर?" राजा रत्नकीर्ति ने, साहस-संचय करके, उत्तर दिया: "में यह जानना चाहता हूँ कि तुम मल्लगण के पक्ष में मिथ्याप्रचार करने से विरत होगी अथवा नहीं।"

"तन में प्राण रहते, मैं वैशाली की वीथि-वीथि में सिहनाद करूँगी कि स्वदेशद्रोही, कुलपातक राजा रत्नकीर्ति का ग्रामूल उच्छेद करो।"

"वैशाली-वासी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे।"

"मुक्त पर विश्वास नहीं करेंगे ! आर्थश्रेष्ठ महाली की दुहिता पर विश्वास नहीं करेंगे !!"

"वह समय श्रव नहीं रहा जब महाली श्रायंश्रेष्ठ कहलाता था। श्रव वैशाली के वालक भी जानते हैं कि महाली कौन था।"

"वे कौन थे ?"

"ग्रवन्ति का वेतनभोगी श्रनुचर।"

देवी बत्सला की शिरायों में पुनरेण लिच्छिव शोणित संक्षुव्ध होने लगा। श्रौर वे, उसी क्षण, द्वार का ग्रतिक्रमण कर गई। वे, शीघा-तिशीघा, राजप्रासाद के दूषित वातावरण से निकल जाने के लिए व्यग्न थीं।

किन्तु राजप्रासाद के सिहद्वार पर आर्य सुनक्खत ने उनका पथ श्रव-रुद्ध कर लिया। सिहद्वार के पार, राजप्रासाद के प्राङ्गरा में, कई शत सुभट, ग्रपनी-ग्रपनी कृपाएं को कोश से निर्गत करके, सावधान संरूढ़ थे। सुभट-समवाय की वेशभूषा देख कर देवी वत्सला के शिर पर मानो बज्जपात हो गया। वे, नेत्र विस्फारित करके प्रांगएं की ग्रोर देखती हुई, सिंहद्वार पर विजडित हो गई। वे सुभट लिच्छवि नहीं थे। वे मागध थे।

ग्रार्य सुनक्खत ने, देवी वत्मला के स्कंघदेश का स्पर्श करके, कहा: "वत्सले! राजाज्ञा के कारण मैं तुमको बन्दी करने के लिए विवश हूँ।"

देवी वत्सला ने, जुगुप्सा से श्रधरोष्ठ कुञ्चित करके, पूछा : "मागध शत्रु की सहायता से ?"

"मागध तो लिच्छविगरा के मित्र हैं।"

"श्रोर में ?"

"वृज्जिसंघ के शत्रु, मल्लगण, की मित्र । स्वदेश-द्रोहिग्गी।"

"स्वदेश-द्रोहिंगा को बन्दी करने के लिए क्या वैशाली में लिच्छिव नहीं रहे ?"

"मैं लिच्छवि हूँ।"

"तब तो रमशान का रवान भी अपने आप को लिच्छवि कह सकता है।"

"मैं तुमसे विवाद करने नहीं श्राया । तुमको बन्दी बनाने श्राया हूँ।" "तब विलम्ब क्या है ? श्राप श्रपने कत्तंव्य का पालन कीजिए।"

"सर्वप्रथम तुम अपने शस्त्रास्त्र का समर्पण कर दो।"

"यदि मेरे पास शस्त्रास्त्र होते तो मगध की चतुरंगिया। भी मेरा पथ अवरुद्ध करने में असफल रहती।"

"राजा की हत्या करने के निए क्या तुम निरस्त्र ही भ्राई थीं?"

"भय नहीं, महामात्य ! चाण्डाल भी जिसकी शूलियद्ध करने में ज्ञानि का बोध करेगा उस नराधम के रक्त से अपने हाथ दूषित करने मैं नहीं ग्राई।"

"वृज्जिसंघ के ग्रार्यश्रेष्ठ के लिए ग्रपशब्द का व्यवहार करके तुम ग्रपने ग्रपराध को ग्रुक्तर मत बनाग्रो।"

"मेरे हितचिन्तन का कष्ट न करके आप ग्रपना करगीय कर्म ही

करें।"

ग्रायं सुनक्खत, मौन रह कर, देवी वत्सला की ग्रोर देखने लगे। तब देवी वत्सला ने, ग्रपने दोनों हाथ सुनक्खत की ग्रोर ग्रग्नसर करके, कहा: "यदि ग्रापको मेरे समीप ग्राने में भय लगता है तो निगडवन्धन मुभे दीजिए। मैं स्वयं ग्रपने प्रकोष्ठ वलयित किए देती हूँ।"

तब आर्य सुनक्खत ने देवी वत्सला के मिराबन्ध-द्वय पर निगडबन्धन बाँध दिया। मागध सुभट-समवाय से धिरी हुई देवी वत्सला, एक शब्द भी बोले विना, कारागार में चली गई।

दूसरी ग्रोर, डिण्डिमघोष के साथ, वैशाली की वीथि-बीथि में घोषणा होने लगी कि ग्रायंशेष्ठ रत्नकीर्ति की हत्या के लिए राजप्रासाद में प्रविष्ट छद्मवेशी वत्सला को बन्दी कर लिया गया है।

प्रभात होते-होते, वैशाली में सर्वत्र ही, एक प्रवाद का प्रसार हो चुका था। श्रनेक लिच्छिनि-वृद्धों को, विश्वस्त रूप से, विदित हुग्रा था कि वृज्जिसंघ के भूतपूर्व राजा, महाली, श्रवन्ति के वेतनभोगी गृढपुरुष थे; श्रवन्ति के मित्र, मल्लराष्ट्र, का लिच्छिव पराक्रम से परित्राण करने के लिए महाली ने, वृज्जिसंघ को मगध के साथ विग्रहरत किया था। पाटिलग्राम में महाली द्वारा निविष्ट लिच्छिव दुर्ग का एकमात्र प्रयोजन यही था कि वृज्जिसंघ, दीर्घकाल तक, मगध से युद्ध करता रहे श्रीर श्रवन्ति, अपने प्रबल पाष्टिणग्राह से मुक्त होकर, उत्तरापथ में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके।

महाली का स्वदेशद्रोह उन पत्रों से सिद्ध होता था जो अवन्ति के सिन्ध-विग्रह—महामात्य ने, समय-समय पर, अपने भृत्य के प्रति प्रेषित किए थे और जो, अकस्मात् ही, राजप्रासाद के एक गूड़िभित्ति-संचार का जीएोद्धार करवाते समय राजा रत्नकीर्ति को प्राप्त हो गए थे। राजा ने निर्णय किया था कि वे समस्त पत्र वृज्जिसंघ की परिषद में प्रस्तुत किए जाएँ। इसीलिए, महाली की दारिका, वत्सला, राजा की हत्या करने के लिए राजप्रासाद में प्रविष्ट हुई थी।

वैशाली के वासी महाली की निन्दा करने लगे। वत्सला की भी। साथ ही वे आर्य सुनक्खत की सावधानी की प्रशंसा कर रहे थे। यह किसी ने नहीं सुना कि वैशाली के अन्तर्दुर्ग में मागघ सैन्य प्रवेश पा चुका है।
: ३ :

जिस रात सुनक्खत ने, वैशाली में, देवी वत्सला को बन्दी किया, उसी रात के मन्तिम याम में मिक्द मैथिलीपुत्र ने भ्रायुष्मान उदय से पूछा: "भन्ते! मल्लगण के विषय में हमारे संगठन के लिए क्या मनो-भाव ग्रहण करना उचित होगा?"

श्रायुष्मान उदय, मिथिला के एक साधारण श्रावास में, शय्या पर उपासीन थे। उपधान का श्राश्रय लेकर। उनका शरीर, जो एक समय सुदृढ़ एवं सर्वसौष्ठव-सम्पूर्ण था, श्रव क्लान्त एवं दुर्वेल दीख पड़ता था। पीडा-पाण्डुर मुखमण्डल श्रगिणत त्रग्ग-किग्ग के कारण विकृत-सा हो गया था। किन्तु उनकी शान्त, समाधिस्थ-सी भाव-भिङ्गमा श्रव भी पूर्वेवत थी। श्रीर पूर्वेवत थी उनके नेत्रयुगल से निरन्तर निस्यन्दित निष्ठा की निर्मेल निर्भरी।

मैथिलीपुत्र का प्रश्न सुन कर श्रमण मौन रहे। उनकी शय्या के समीप ही, एक पीठिका पर उपासीन, श्रनिरुद्ध कहने लगे: "भन्ते! मल्लगण के प्रति प्रकोप का प्रादुर्भाव होने के पूर्व मुक्ते पूर्ण विश्वास हो गया था कि, निकट-भविष्य में ही, हमारा संगठन रत्नकीर्ति को श्रपदस्थ करने में सफल हो जाएगा। किन्तु इस प्रकोप के श्रावर्त में गिर कर हमारा संगठन, विदेह जनपद के श्रतिरिक्त श्रन्यत्र सर्वत्र ही, श्रामूल श्राक-म्पित हो उठा। वैशाली के जिस लिच्छिव-समवाय को स्वयं देवी वत्सला ने शिक्षित एवं श्रनुशासित किया था, वह भी, श्रकस्मात् ही, किंकर्त्तं व्यविमुढ़ हो गया। उस समवाय के कित्यय सदस्य तो यह भी कहने लगे कि रत्नकीर्ति पर श्रविश्वास करके उन्होंने स्वदेशद्रोह किया है।"

श्रमण् ने, परिमित-सा, प्रश्न पूछा: "कारण् ?"

मैथिलीपुत्र ने विस्तरशः उत्तर दिया: "भन्ते ! सल्लग्ग् के प्रति लिच्छवि-मात्र का मनोभाव, अनेक वर्ष तक, घोर घृग्णा से घृग्णित रहा है। अवन्ति के साथ मल्लग्ग् की मैत्री का समाचार सुन कर लिच्छवि-ग्ग्ण आतिङ्कृत हो उठे हैं। उनको आशङ्का है कि मल्लराष्ट्र वृज्जिसंघ का विष्वंस करने के लिए समारम्भ कर रहा है। वे यह भी जानते हैं कि ग्रवन्ति द्वारा परिपोषित तथा प्रोत्साहित मल्ल-गएा का प्रथम प्रहार भी विलास-विगलित वृज्जिसंघ सहन नहीं कर सकेगा। ग्रतएव उनको विश्वास हो गया है कि वृज्जिसंघ को भी, तुरन्त ही, किसी सम्बल-सम्पन्न राष्ट्र की मैंशी का संग्रह करना चाहिए।"

"प्रस्तुत परिस्थिति में वह मित्रराष्ट्र एक मात्र मगध ही हो सकता है।"

"भन्ते ! श्रधिकांश लिच्छवि-गएा का भी यही मत है। श्रव वे भूत-काल के घटनाचक पर खेद करते हुए यह कहने लगे हैं कि वृष्ण्जिसंघ ने मगध के साथ शत्रुता करके भयानक भूल की थी। वर्तमान में उनकी मान्यता है कि रत्नकीर्ति ने, मगध के साथ शान्ति स्थापित करके, दुर्लभ दूरदिशता का परिचय दिया है। उनके मत में यदि मगध भी इस समय वृष्ण्जिसंघ पर श्राकान्त होता तो वृष्ण्जिसंघ का त्राए। श्रसम्भव हो जाता।"

"क्या लिच्छिवि-गए। को यह स्मरण नहीं रहा कि वृज्जिसंघ ने स्वेच्छा से नहीं, वरन् ग्रजातशत्रु द्वारा ग्राक्रान्त होकर ही मगध के साथ युद्ध किया था? क्या लिच्छिवि-गए। को यह ज्ञात नहीं कि वृज्जिसंघ तथा मगध के मध्य जिस शान्ति की स्थापना हुई है वह रत्नकीर्ति की दूर-दिश्ता के कारए। नहीं, वरन् अवन्ति द्वारा मगध के ग्राकान्त हो जाने के कारए। हुई है ?"

"भन्ते ! इस प्रकार की विवेचना करने वाले को लिच्छवि-गए। भ्रव स्वदेशद्रोही, मल्लगए। का मित्र तथा ग्रवन्ति का वेतनभोगी ग्रनुचर कहते हैं।"

"क्या लिच्छवि-गण को यह स्मरण नहीं रहा कि कुछ वर्ष पूर्व तक मल्लगण भी वृज्जिसंघ में अन्तर्भ्वत थे?"

"लिच्छवि-गण को यह इतिहास स्मरण करवाना भी अब स्वदेश-द्रोह कहलाता है। वे तो अब यह मानने लगे हैं कि मल्लगण, अनादि काल से, उनके शत्रु रहे हैं और मगघ, अनादि काल से, उनका मित्र।"

श्रायुष्मान उदय ने, गम्भीर होकर, श्रपने नेत्र निमीलित कर लिए। फिर वे, करुएाद्र कण्ठ से, बोले: "सौम्य! लिच्छवि-गएा की स्मृति भ्रष्ट हो चुकी है। स्मृति-भ्रंश के कारएा उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। बुद्धिनाश के परिएामस्वरूप वृज्जिसंघ का विनाश दुर्निवार्य हो उठेगा। धर्म से द्रोह करने पर जो पापचक प्रवर्तित होता है उसका यही परिएाम होता है। पापी का परित्राए। नहीं हो सकता।"

मैथिलीपुत्र, श्रापादमस्तक, कांप उठे। उनको आशा थी कि आयु-हमान उदय उनका पथ-प्रदर्शन करेंगे और उनको इस अकस्मात् आपा-तित अनय के आवर्त से निकालेंगे। किन्तु श्रमण, सहसा, उदासीनता का भाव धारण करके, तटस्थ हो गए। अनिरुद्ध के मुख से, अनायास ही, निकल गया: "यह तो भयानक भविष्यवाणी है, भन्ते!"

श्रमण ने, ग्रपने नेत्र उन्मीलित करके, मैत्री-मण्डित हष्टि से मैथिली-पुत्र की ग्रोर देखा। तब वे बोले: "सौम्य! यह भविष्यवाणी नहीं, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण मात्र हैं। वर्तमान के रंगशीर्ष पर जो ग्राख्यायिका श्रभिनीत हो रही है उसके पात्र तथा कथावस्तु यदि यथा-वत रहें तो भविष्य ग्रवश्यमेव भयानक होगा। किन्तु कथावस्तु तथा पात्र का परिवर्तन करके भविष्य को भी परिवर्तित किया जा सकता है।"

श्रनिरुद्ध ने प्रश्न पूछा: "वर्तमान में किस परिवर्तन को श्राप प्रयो-जनीय मानते हैं, भन्ते!"

"उसकी व्याख्या करना व्यर्थ है। उस परिवर्तन के निमित्त समय अपेक्षित है, साधन तथा एक नए प्रकार का संगठन अपेक्षित हैं।

"िकन्तु श्रव श्रधिक समय नहीं रहा। साधन भी दुष्प्राप्य हैं। संगठन इतनी शीध्रता से समुपस्थित नहीं हो सकेगा। श्रतएव वह परिवर्तन श्रव दु:साध्य है।"

"तब क्या देवी वत्सला तथा मेरे लिए करणीय कर्म कुछ नहीं रह गया?"

"वत्सला वैशाली में भ्रपना कर्त्तव्य कर्म कर रही है। तुम मिथिला में भ्रपना कर्त्तव्य सम्पन्न करो।"

"मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, भन्ते!"

"तुम, समय रहते, वृज्जि महाजनपद में गराराज्य का भ्रन्त करो। लिच्छवि-गरा को, सत्ता से च्युत करके, वृज्जि महाजनपद का शासन श्रपने हाथ में ले ली।"

"भन्ते !.....

"गराराज्य की शासनप्रणाली में अब यह सामर्थ्य नहीं रहा कि वृज्जि महाजनपद के स्वातन्त्र्य की सुरक्षा कर सके। गराराज्य अव सुरा एवं सुन्दरी का संग्रह करने में ही समर्थ है।

"वृज्जिसंघ में अब विवेकधर वृद्धों का सन्निपात नहीं होता। परि-यद में अब चाद्रक्ति-चतुर कुशीलव कोलाहल करते हैं।

"वैशाली का संस्थागार ग्रब भीमकर्मा महात्माश्रों की साधना-स्थली नहीं रह गई। संस्थागार श्रव लुब्ध लम्पटों की लीला-भूमि है।

"लिच्छिन-गण अब अपनी पावन परम्परा पर आरूढ़ रह कर, सम-यानुकूल स्वधमं का अनुष्ठान नहीं करते । लिच्छिन-गण अब अपनी पर-म्परा का परित्याग करके स्वधमं से स्खलित हो चुके हैं।

"लिच्छिव-गरा की प्रज्ञा नष्ट हो चुकी है। लिच्छिव-गरा ग्रब शील से भ्रष्ट हैं। लिच्छिव-गरा श्रब स्वराज्य के पात्र नहीं रहे। ग्रतएव, वृष्णि महाजनपद में ग्रब लिच्छिव-गरा का साम्राज्य भी समाप्त हो जाना चाहिए।"

श्रायुष्मान उदय मौन हो गए। श्रिनिरुद्ध ने प्रश्न किया: "भन्ते! क्या श्राप विदेह के क्षत्रियकुल को लिच्छवि-गगा के विरुद्ध विद्रोह करने का परामर्श दे रहे हैं? क्या श्रापका यह श्रादेश है कि मिथिला में वैशाली के विरुद्ध विस्फोट हो?"

श्रायुष्मान उदय ने उत्तर दिया: "यदि विदेह के क्षत्रिय लिच्छिव-गरा की श्रवगराना करने में श्रसमर्थ रहे तो लिच्छिव-गरा के साथ ही उनका भी विनाश हो जाएगा। यदि मिथिला ने, तुरन्त ही, वैशाली की प्रभुता का प्रत्याख्यान नहीं किया तो वैशाली के साथ ही मिथिला भी मिट्टी में मिल जाएगी।"

"क्या लिच्छवि-गए। के उद्धार का कोई मार्ग नहीं रहा ? क्या वैशाली का परित्राए। किसी प्रकार भी सम्भव नहीं ?"

"मैं लिच्छवि-गर्ग के विषय में सर्वथा निराश हूँ । वैशाली से मर्वथा विमुख ।"

"किन्तु देवी वत्सला को ग्रभी भी लिच्छवि-गण से ग्राशा है। वे सप्त • — ३१

ग्रभी भी वैशाली से विमुख नहीं हुईं।"

"सौम्य! लिच्छिव-गए में अव प्राएशिक्त का संचार नहीं होता। अब लिच्छिव-गए का कङ्काल ही अविशिष्ट है। प्राए से विहीन कङ्काल अधिक दिन तक कीड़ा नहीं कर सकता। प्राए कङ्काल के समान प्रशुल कहीं होता, किन्नु कङ्काल के समान भंग्रर भी नहीं। प्राए किसी भी परिस्थित में पातित हो, उसी परिस्थित में से शक्ति का संचय कर लेता है। किन्तु कङ्काल अपने काठिन्य को ही शक्ति समक्ष कर सन्तुष्ट रहता है। श्रतएव प्राएा, वारम्वार, पुष्ट होता रहता है। कङ्काल केवल कुछ। प्राएा, वारप्वार, नवीन देह घारए। कर सकता है। कङ्काल अपनी अविश्व देह का भी परित्राए। नहीं कर पाता। कङ्काल को मरना ही होता है। वत्सला ने यदि कङ्काल के प्रति आसिक्त का आचरण किया तो उसकी भी प्राएा-शक्ति प्रकीए हो जाएगी।"

"भन्ते ! न्या मैं मिथिला में विद्रोह उत्यापित करके संघभेद करूँ ?" ,
"ग्रविलम्ब । श्रव श्रीर समय नहीं है, सौम्य !"

अनिश्द्ध, मौन रहकर, चिन्ता-निमग्न हो गए। श्रायुप्मान उदय ने, शय्यात्याग करके, प्रावास का प्राच्याभिमुख वातायन अपावृत कर दिया। माघ का हिमशीतल पवन श्रावास में प्रवेश पाने लगा।

श्रमण वातायन के समीप संरूढ़ होकर श्रन्तरिक्ष में देखने लगे। प्रत्यूप की प्रथम किरण प्राची के क्षितिजकूल को रिञ्जित करने लगी थी।

कुछ क्षण उपरान्त, श्रायुष्मान उदय श्रित्रद्ध के समीप श्राए श्रौर उनके स्कन्ध का स्नेहस्पर्श करके, बोले: "सौम्य! तुम विपादग्रस्त क्यों हो गए?"

श्रनिरुद्ध ने, श्रवनत-मुख रहकर ही, उत्तर दिया: "संघभेद करने के पूर्व मैं देवी वत्सला से मन्त्रणा करना चाहता हूँ, भन्ते !"

''तुमको वत्सला से मिले कितना समय हो गया ?''

"वार दिन?"

"उस समय वत्सला का कार्यकलाप क्या था?"

"वे, वैशाली के क्षत्रियग्राम से निराश होकर, विश्वक्-ग्राम तथा कर्मकार-ग्राम में संगठन करने का निश्चय कर रही थीं।"

"वह वििंक्-ग्राम में भी निराश होगी। कर्मकार-ग्राम में भी।" "किस कारण, भन्ते!"

"वैशाली में निवास करते समय में भी इन दोनों ग्रामों में, वारम्वार, जाया करता था। मैंने भी विखिक्-प्रमुखों तथा कर्मकार-प्रमुखों को परामर्श दिया था कि वे क्षत्रिय-ग्राम में उत्पन्त उच्छृङ्खलता का विरोध करें। किन्तु मैं निराश होकर लौट ग्राया।"

"प्रमुखों ने आपके परामर्श का तिरस्कार क्यों किया, भन्ते ! उन दोनों ग्रामों में तो ग्रब भी पुरातन परम्परा ही प्रतिष्ठित है। उन दोनों ग्रामों के निवासी तो ग्रब भी श्रपने चैंत्यों में जाते हैं, भिक्षुग्रों तथा परि-ग्राजकों का सत्कार करते हैं। फिर वे क्यों ग्रापकी शिक्षा ग्रह्ण करने में ग्रसमर्थ रहे ?"

"लोभ के कारणा। क्षत्रियग्राम के लिच्छित-गण जिस धनराधि का ग्रपन्यय करते थे वह इस ग्रामद्वय में संचित हो रही थी। क्षत्रिय-ग्राम की उच्छृङ्खला का उन्मूलन होते ही इस ग्राम-द्वय के प्रभूत उपार्जन का ध्यय हो जाता। क्षत्रिय-ग्राम का व्यभिचार इस ग्रामद्वय के लिए व्यापार बन गया था।"

श्रनिरुद्ध ने, सहसा, आशान्तित होकर कहा: "अन्ते! इस समय उन दोनों ग्रामों के लोभ पर प्रचण्ड प्रहार हो रहा है। परिषद ने प्रतिज्ञा धारण की है कि विशिक्-पुत्र अपनी सुवर्णराशि तथा कर्मकार-गण ग्रपनी स्त्रियों के श्राभूषण राजकोश में श्रिपित करें। प्रतिज्ञा का प्रत्याख्यान करने वालों को दण्ड दिया जाएगा। श्रतएव, ग्रव तो इन दोनों ग्रामों में संगठन की सम्भावना है।"

श्रमण हँसने लगे। फिर वे बोले: "सौम्य! लोभ से उत्साह की उत्पत्ति कभी भी सम्भव नहीं। लोभ केवल भय को ही जन्म देता है। पूर्व समय में, लोभ के वशीभूत विण्क्-पुत्र तथा कर्मकार-गण श्रपने कर्त्तव्य से विरत रहे। श्रव वे भय के कारण वैशाली से पलायन करेंगे। श्रव वैशाली में उनके द्वारा करणीय कुछ भी नहीं रहा।"

इसी समय एक सशस्त्र लिच्छिवि तरुए। ने स्रावास में प्रवेश किया। उसकी घूलि-धूसरित देह तथा म्लान मुख यह सूचना दे रहे थे कि वह कोई दुस्समाचार लेकर दूर से आया है। तरुण को देखते ही अनिरुद्ध ने अपने आसन से उत्थान किया। आयुष्मान उदय, पुनरेण, शय्या पर उपासीन हो गए।

तरुए ने, मैथिलीपुत्र को सम्बोधित करके, कहा: "श्रार्य! वैशाली में श्रभूतपूर्व श्रनाचार हुआ है। राजा ने देवी वत्सला को, राजप्रासाद में श्राहृत करके, बन्दी बना लिया।"

अनिरुद्ध पर मानो वज्जपात हुआ हो। उनके नेत्रद्धय से अग्निशिखा एवं अश्वकरा, एक साथ, आविर्भूत होने लगे। और वे जडवत खड़े रहे।

तब तरुण ने, श्रमण का भ्रादेश पाकर, वैशाली में जो कुछ हुमा था वह सब म्राद्योपान्त सुना दिया।

त्रनिरुद्ध ने श्रायुष्मान उदय से कहा : "भन्ते ! मैं इसी क्षरा वैशाली की श्रोर यात्रा करना चाहता हूँ।"

श्रमरा ने पूछा: "किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए?" "देवी को बन्धन से मुक्त करना है।"

"किन्तु एकाकी ही वैशाली में जाकर क्या तुम वत्सला को मुक्त कर पाग्रोगे?"

"मुक्त नहीं कर पाया तो श्रपने प्राण दे दूँगा। राजप्रासाद के प्रांगरण में ताण्डव करूँगा।"

''क्षत्रिय पुरुष सर्वदैव ताण्डव करने में समर्थ है, सौम्य ! क्षत्रिय पुरुष को अपने प्राणों का भी मोह नहीं होता।''

श्रनिरुद्ध ने, कातर होकर, पूछा: "तो मैं क्या करूँ, भन्ते!" श्रमण ने उत्तर दिया: "मिथिला में ही रह कर संघभेद करो।" "श्रौर देवी वत्सला की बन्धनमुक्ति?"

"वत्सला स्वयं समर्थं है। वह निष्क्रिय रह कर कारागार में शाय- " मान होने वाली नहीं है।"

श्रनिरुद्ध ने, अपनी कटि से श्रालम्बित कृपाण पर श्रपनी करसुष्टि श्राबद्ध करके, श्रमण के चरणों में मस्तक श्रवनत कर दिया।

श्रायुष्मान उदय, नेत्र निमीलित करके, घ्यानस्थ हो गए। प्राची के क्षितिजन्तट पर, बालरिव का ग्रंगारक श्रपनी श्रहिणमा

# विकीर्ण कर रहा था।

#### : 8 :

कारागार के द्वार पर सावधान मागध परिपाल को देखकर देवी बत्सला कवाट के निकट चली आईं।

रात्रि का तृतीय याम व्यतीत हो चुका था। देवी वत्सला ने, उस समय तक, कारागार में पदचार करते-करते, दो ग्रहोरात्र ग्रितवाहित कर दिये थे। न उनको कारागार के बाहर संसार का कोई सन्देश मिला था, श्रीर न उनका ही कोई समाचार कारागार के बाहर जा सका था। श्रव, ग्रकस्मात्, इस नवीन मागघ परिपाल को देखकर, देवी वत्सला के हृदय में, सहसा, एक श्राशा का उदय हुग्रा। परिपाल परिचित-सा प्रतीत होता था।

कवाट के निकट श्राकर देवी वत्सला ने देखा कि मागध सुभट का वेष धारण करके भिल्लक नायक उपस्थित है। तब देवी वत्सला ने पूछा: "वैशाली का क्या समाचार है, नायक !"

भिल्लक ने उत्तर दिया: "राजा रत्नकीर्ति राजप्रासाद में कारावरद्ध हैं, देवि ! वृज्जिसंघ का ज्ञासन सुनक्खत ने ग्रपने हाथ में ले लिया है।"

देवी वत्सला स्तम्भित रह गईं। उन्होंने, उत्कण्ठित होकर, पूछा: "यह सब कब श्रीर कैसे हुआ?"

भिल्लक बोला: "श्राज प्रातःकाल ही सुनक्खत ने राजप्रासाद में जाकर राजा रत्नकीर्ति से प्रार्थना की कि वह राजकुमारी पुलोमजा का पािराग्रहरण करना चाहता है। राजा ने, कुढ़ होकर, उसकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर चपेटाघात से दिया। तब सुनक्खत ने, मागध-सैन्य की सहायता से, राजा रत्नकीर्ति को बन्दी बना लिया।"

"पुलोमजा कहाँ है ?"

"स्नक्खत के शयनकक्ष में।"

"क्या पुलोमजा ने, पिता की ग्रवज्ञा करके, सुनक्खत से विवाह कर लिया ?"

"राजकुमारी तो तुरन्त ही विवाह के लिए सहमत हो गई थी। किन्तु सुनक्खत ने उसके साथ विवाह नहीं किया। वह स्राग्नह करने लगा रत्नकीति को उसकी उद्दण्डता का दण्ड देने के लिए वह राजकुमारी को परिग्रीत किए विना ही परामृष्ट करेगा।"

"वया यह प्रस्ताव भी पुलोमजा ने स्त्रीकार कर लिया ?"
"हाँ, देवि !"

देवी वत्सला, एक क्षरा के लिए, मौन हो गई। फिर उन्होंने पूछा: "नायक तुम यहाँ किस प्रकार पहुँचे?"

भिंतिक ने उत्तर दिया: "पानागार में प्रमत्त एक मागध का वध करके।"

"क्या मागध सैन्य विशृंखल है ?"

"प्रायशः विश्वांखल है, देथि ! सुनक्खत ने सिंहासनारूढ़ होकर राजाज्ञा घोषित की है कि वैशाली में उत्सव मनाया जाए । मागध सैनिक, सुरा एवं सुन्दरी की खोज में, विश्वांखल हो गए हैं । उन्होंने लिच्छिव-गरा की जनेक कुलकन्या तथा कुलवधू दूषित की हैं।"

देश वत्सला के नयनद्वय से अगिन स्फुल्लिङ्ग भरने लगे। वे, नायक म की भत्सीना करती हुई, बोलीं: "और तुम जीवित रह कर ही यह सुस-माचार मुक्तको सुनाने चले आए !!"

नायक ने कहा: "देवि! श्रार्य ग्रानिरुद्ध का आदेश है कि हम, अपने समस्त बल तथा कौशल का प्रयोग करके, सर्वप्रथम लिच्छिन-वंश की कुलदेवी को कारागार से मुक्त करें।"

"आर्यपुत्र इस समय कहाँ हैं ?"

"मिथिला में नवीन शासन का संगठन कर रहे हैं।"
"नवीन शासन ?"

"हाँ, देवि ! ग्रापके बन्धन का समाचार सुनते ही मिथिला के क्षत्रिय-फुल ने वैशाली के विरुद्ध विद्रोह किया है । वृज्जिसंघ का भेदन हो चुका " है ।"

देवी वत्सला के नयनों में ग्रश्नुजल उभर ग्राया। एक क्षरण मौन रह कर, उन्होंने पूछा: "मेरे लिए ग्रार्यपुत्र का क्या ग्रादेश है, नायक !"

भिल्लक ने कहा: "श्रापको, कारागृह से मुक्त होते ही, मिथिला जाना होगा।"

बत्सला ने भूमितल पर पदाचात करके कहा: "से सिधिना नहीं जाऊँगी।"

भिंतिक विस्मित होकर देवी यत्मना का मुख देखने लगा। नव देवी वत्सना ने पूछा: "नायक! तुम किसके आदेश का पालन करोगे? आर्य-पुत्र के आदेश का अथवा मेरे आदेश का?"

नायक ने कातर वाशी में उत्तर दिया: "देवि! याप प्रपने प्रकि-ञ्चन कि द्वार को धर्मेसकट में मत डालें।"

"मेरे पास समय नही है, नायक ! धर्मभंकट मे पड़कर किंकतंब्य-विमूढ मत बनो । तुरन्त ही अपने कर्ताच्य का निब्चय करो ।"

नायक ने, मौन रहकर, मुख अवनत कर लिया। देवी वत्नला ने, जान्त स्वर मे, कहा: "यदि तुम आर्गपुत्र का आदेश पालन करना चाहते हो तो मुफ्तको कारागार में ही छोड़कर मिथिला चले जाओ। आर्यपुत्र से कह देना कि लिच्छिवि कुनों को दूपित करने वाले मागवों को वंशाली में जीवित छोड़कर, वत्सला, प्रपने प्राणों के परित्राण के लिए, मिथिला प्राना नहीं चाहती। लिच्छिन-पंश की मानमर्यादा ही मिट्टी में मिल गई तो में प्राण धारण करके क्या कहनी?"

नायक ने, एक क्षरा चिन्तन करके, उत्तर दिया: "देवि! मैं भी श्रापको कारायस्त छोड़कर मिथिला नहीं जाऊँगा। श्राप श्रपना श्रादेश दीजिए।"

"तुम्हारे संगठन में कितने लिच्छवि हैं?"

"राशि के प्रथम याम में मैं इस ग्रोर ग्राया तब तक पाँच शन थे। भ्रभी तक दो-तीन शन ग्रीर ग्रा गए होगे।"

"संगठन तो क्षयग्रस्त था, नायक ! तुम वृद्धि का समाचार दे रहे हो।"

"राजप्रासाद में घटित काण्ड को देखकर हमारे सहचरों का मोह दूर हो गया, देवि ! अब वे ग्रापके सकेत पर प्राग्-विसर्जन करने के लिए उद्यत हैं।"

"उन सबके शौच्याशीच्य की परीक्षा हो चुकी ?"
"नायक पिलिन्दि वह कार्य सम्पन्न कर रहे है। पूर्व अनुशासन-

प्रणाली के अनुसार।"

"तुम्हारे सगठन का सन्निपात कहाँ होगा ?"

''विशाक्-ग्राम मे।''

"वहीं क्यों?"

"देवि ! वहाँ ग्रभी तक मागध सैन्य ने पदार्पण नहीं किया है।"

"विणिक्पुत्र क्या हमारे पक्ष मे हैं?"

"वे भयभीत है, देवि ! अपनी धनराशि को प्रच्छन्न करने के अति-रिक्त उनका कोई अध्यवसाय मैने नहीं देखा।"

"तुम्हारे सगठन का समान किसी विणिक्पुत्र को तो नही मिला ?"

"उस स्रोर से हम सर्वथा सावधान है।"

"क्षत्रिय-ग्राम मे मागध सैन्य की सख्या कितनी है?"

"तीन सहस्र मे अधिक नहीं है।"

"अन्तर्द्र्ग में कितने हैं ?"

"प्रायः एक सहस्र ।"

"ग्रविशष्ट मागध?"

"गिणिकालय मे, पानागारो मे, वारवेश्मो मे तथा लिच्छवि शयना-गारों में।"

देवी वत्सला, ग्रश्रुमोचन करती हुई, बोलीं: "नायक ! लिच्छिवि शयनागारों में जिस दिन रूपाजीवा ने प्रवेश पाया था उसी दिन सुभे विश्वास हो गया था कि एक दिन, उन शयनागारों में, दस्युदल का प्रवेश भी होकर रहेगा।"

नायक मौन रहा। वत्सला ने पूछा: "मुफ्तको मुक्त करने की क्या योजना है?"

भिल्लिक बोला: "एक प्रहर के उपरान्त कोई मागध परिपाल मेरा स्थान लेने श्राएगा। उस समय याप मागध परिपाल का वेष धारण करके श्रन्तर्दुर्ग के दक्षिण-द्वार का प्रतिक्रमण कर जाएँ। द्वारदेश पर हमारे सहचर सतत सावधान है।"

"ग्रभिज्ञान ?"

"जय सप्तशील ?"

"ग्रग्रभुमि?"

"क्षत्रियग्राम के पश्चिम द्वार पर नायक पिलिन्दि ग्रापकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

"ग्रीर तुम, नायक ! तुम कब ग्रीर कैसे ग्राग्रोगे ?"

"प्राप मेरी चिन्ता मत करें, देवि ! मैं मागध परिपाल का मस्तक ग्रपने साथ लेकर यथाशीध आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा।"

"तुम शीझातिशी झ आना, नायक ! सम्भव है कि पिलिन्दि नायक, मेरा आदेश न मान कर, मुक्तको मिथिला ले जाने का हठ कर बैठे। तब मुक्ते नायक पिलिन्दि का निरोध करना पड़ेगा।"

देवी वत्सला ने सस्मित हिष्ट से भिल्लिक की ग्रीर देखा। उस दृष्टि में नायक के लिए स्नेह का सम्पुट था। नायक पुलकायमान हो उठा।

#### : ሂ :

उस हेमन्त-रात्रिका ग्रन्तिम याम श्रतिवाहित होने के पूर्व, वैशाली के श्रृंगाटक पर, वृष्जिसंघ की चिरमौन सन्निपात-भेरी पुनरेख प्रष्मा-पित हो उठी।

क्षत्रिय-ग्राम की वीधि-वीधि में उद्घोष उत्थापित था :

"लिच्छिव-वृन्द! देवी वत्सला ने, लिच्छिव सैन्यवल साथ लेकर, राजप्रासाद का पर्यवसन किया है!! लिच्छिव-कुलों को दूषित करनेवाले दस्युदल का दलन करो!!!

"लिच्छवि-वृन्द! स्रराजकता का स्रन्धतामिस्र तिरोहित हो चुका!! स्वातन्त्र्य-परित्राण के लिए शस्त्रास्त्र धारण करो!!!

"लिच्छिवि-वृन्द ! पाटलिग्राम के भूतपूर्व दुर्गपाल, ग्रार्य धनिरुद्ध मैथिलीपुत्र, पुनरेगा पराक्रम-परायगा हैं !! वृज्जिसंघ के सिंहध्वज की हाया में सन्निपात करो !!!"

लिच्छिव शयनागारों में सुप्त अथवा बलात्काररत मागधों का संहार आरम्भ हो गया। वैशाली के पानागार तथा वेश्यावेश्म सुराप्रमत्त मागध सैनिकों के शोगित-स्नात शव-समूह से संकुल हो उठे। गिगिकालय के गवाक्ष-गवाक्ष से मृत्यु को प्राप्त होते हुए मागधों का आर्तनाद निकल रहा था।

श्रीर वैशाली के शृंगाटक पर, श्रनेक वर्ष के उपरान्त, पुनरेण शस्त्रास्त्र-सिंजत लिच्छिव सुभट समवेत थे। लिच्छिय-गण का वह समवाय, सिंह-ध्वज का जयघोप करता हुया, श्रन्तर्दुर्ग की श्रोर श्रग्रगर होने लगा। श्रन्तर्दुर्ग के प्रत्येक प्रान्त से परिचित देवी वत्सला, श्रपने तीन शत सुशि-क्षित एवं श्रनुशासित सुभट साथ लेकर, मागध नैन्य का मंहार कर रही थीं।

प्रभात की प्रथम किरए। प्रस्फुटित होते-होते, धनार्दुर्ग में स्रविशिष्ट मागध मुभट, पिञ्जर में स्रवरुद पक्षीकुल की भाँति, राजप्रासाद के प्राङ्गरा में पर्यवसित हो गए। प्राङ्गरा की प्राचीरों पर देवी वत्सला के लक्षवेधी धनुर्पर, शरसन्धान करके, साववान थे।

तब पुलोमजा-पुरस्सर सुनक्तत ने राजप्रासाद के सिंहद्वार पर भ्राकर, माग्ध सैन्य को ग्रादेश दिया: "सुभट-वृन्द! शस्त्रसम्पात संरद्ध करो।"

सुनक्खत, पुलोमजा को साथ लेकर, प्राङ्गरा के मध्यप्रान्त में चले आए। प्रांगरा के द्वाराष्ट्रालक पर देवी वत्सला, सानाह्य वेप धाररा किए, शरसन्धान करके, संरूढ़ थीं। सुनक्खत ने, मुख उन्तत करके, देवी वत्सला को सम्बोधित किया: "वत्सले! तुम्हारी विजय हुई। सुनक्खत की पराजय। ग्रव रक्तपात का कोई प्रयोजन नहीं रहा। मैं, मागव सैन्य को साथ लेकर, वैशाली से निष्क्रमरा करने के लिए प्रस्तुत हूँ।"

देवी वत्सला ने उत्तर दिया: "मागध सैन्य यदि झात्मसमर्पण करना स्वीकार करे तो मैं भी उन्हें प्राणदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। किन्तु भ्रापको दैशाली से प्रस्थान करने का सुयोग ग्रभी नहीं मिल सकता।"

"वैशाली में मेरा स्रव कोई प्रयोजन नहीं है।"

"िकन्तु वैशाली को ग्राप से प्रयोजन है।"

प्राचीर पर खड़े नायक पिलिन्दि ने देवी वत्सला से कहा : "देवि ! प्राप इस नराधम को 'श्राप' कहकर सम्बोधित न करें। यह स्वदेश-द्रोही, स्वधर्म-द्रोही, मित्रद्रोही शठ है। लिच्छवि-गए। की श्राकांक्षा है कि इस क्वान को, इसी क्षए, श्रृंगाटक पर ले जाकर शूलविद्ध किया जाय।"

देवी वत्सला ने पिलिन्दि से कहा: "नायक! उचित समय पर वृज्जिसंघ की परिषद इनका सम्यक् विचार करेगी। इस समय इनका

बन्धन ही प्रयोजनीय है।"

पुलोमजा ने देवी वत्सला को सम्बोधित किया : "देवि ! यदि श्राप ग्रायपुत्र की प्राग्ग-रक्षा का वचन दें नो मैं इनको श्रात्मसमर्पग् का परा-मर्झ दे सकती हुँ।"

प्राचीर पर उपस्थित लिच्छिव धनुर्पर ग्रदृहास कर उठे। नायक भिल्लक ने पुलोमजा से पूछा: "तू कौन से ग्रायंपुत्र की प्राग्रदक्षा चाहती है ? वैद्याली में तेरे श्रनेक ग्रायंपुत्र हैं।"

पुलोमजा ने, प्रकुपित होकर, देवी वत्सला से फहा: "देवि ! वृष्ठिज-संघ की राजकुमारी का अपमान करने वाले को दण्ड मिलना चाहिए।"

नायक धनञ्जय ने, देवी वत्सला को सम्बोधित किया : "देवि ! पारसीकपुरी की यह उच्छिष्ट वाराङ्गना वृज्जिसंघ की राजकुमारी नहीं हो सकती ।"

देवी वत्सला मौन रहीं। तब पुलोमजा ने सुनन्खत से कहा: "आर्य-पुत्र! यह दरयुदल युद्ध किए विना अपनी धृष्ठता से विरत नहीं होगा। आप अपने सैन्य को अस्त्र-सम्पात का आदेश दीजिए।"

सुनक्खत, मीन रह कर, सिंहद्वार की ग्रोर प्रत्यागमन करने लगे।
पुलोमजा ने उनका श्रनुसरण किया। नायक भिल्लक ने चीत्कार करके
कहा: "सुनक्खत! यदि तू ग्रपने स्थान से एक पद भी अग्रसर हुआ तो
मेरा वाग तेरा वक्ष वेध देगा।"

सुनक्खत ने, मुख परावृत्त करके देवी, वत्सला की श्रोर देखा। तब देवी वत्सला ने भिल्लक से कहा: "नायक! इनका वक्ष तो राज-श्रासाद की श्रोर है। तुम क्या इनके पृष्ठ पर श्रहार करोगे?"

नायक ने उत्तर दिया: "देवि ! इस दुष्ट का समस्त शरीर विदीर्ण \* करने योग्य है।"

"िकन्तु, नायक ! सिन्ध के उद्देश्य से समुपस्थित रात्रु का हनन लिच्छिवि-मर्यादा के पिपरीत है। इनको अपने स्थान पर लौट जाने दो। इनके बन्धन का अवसर भी तुम्हें शीध्र ही प्राप्त होगा।"

सुनवखत और पुलोमजा राजप्रासाद में चले गए। तब देवी वत्सला ने प्रांगरा में उपस्थित मागध सैन्य को सम्बोधित किया: "मागध-वृन्द! अपने पाप के प्रायश्चित स्वरूप तुम आत्मसमर्पण करो । मैं वचन देती हूँ कि लिच्छविगण तुम्हारे प्राणों का हनन कभी नहीं करेंगे। तुमको जीवित रह कर भागीरथी के पार चले जाने का अवसर मिलेगा।"

मागध सैन्य नेतृत्व-विहीन हो चुका था। उस सैन्य के सुभट एक दूसरे का मुख देखने लगे। तब एक मागध ने देवी वत्सला से कहा: ''देवि! हम भागीरधी के पार जाने के लिए प्रस्तुत हैं। किन्तु हम ग्रपने शस्त्रास्त्र समर्पित नहीं करेंगे।''

देवी वत्सला ने उत्तर दिया: "शस्त्रास्त्र का समर्पण किए विना तुम प्रागा धारण नहीं कर सकते।"

दूसरे क्षरा, मागध सैनिक शर-सन्धान करने लगे । राजप्रासाद का प्रांगरा मागध रक्त से रिञ्जित होने वाला था।

किन्तु शस्त्रसम्पात के पूर्व ही राजा रत्नकीति ने, सिंहद्वार के उत्संग पर उपस्थान करके, उच्चस्वर से उद्बोष किया: "लिच्छवि-वृन्द! मागध-वृन्द! परस्पर रक्तपात मत करो। तुम्हारे परस्पर रक्तपात से अवन्ति का असुरसाम्राज्य ही लाभान्वित होगा। वृज्जिसंघ तथा मगध की हानि होगी। प्राची में अवन्ति के असुरसाम्राज्य का प्रसार होगा। परस्पर रक्तपात मत करो।"

देवी वत्सला ने चीत्कार किया: "ग्राप मौन रहकर तुरन्त ही राज-प्रासाद में चले जाइए। यदि ग्रापने एक क्षण भी विलम्ब किया तो मैं ग्रापके प्राराों की रक्षा नहीं कर सक्षी।"

राजा रत्नकीर्ति, भयभीत होकर, उत्संग से प्रस्थान करने लगे। किन्तु उसी क्षण किसी लक्ष्यवेधी लिच्छिव धनुर्धर ने, प्रपना वाण उनकी स्रोर उड्डीयमान करके, उनका मस्तक छेद दिया। मरने के पूर्व राजा रत्नकीर्ति को स्रातंनाद करने का भी स्रवसर नहीं मिला।

तब भीपरा युद्ध होने लगा। किन्तु मागध सैन्य ग्रधिक समय तक शस्त्रसम्पात नहीं कर पाया। श्रृंगाटक की ग्रोर से ग्राने वाले खड्गहस्त लिच्छिव समवाय ने प्रांगए। का प्रवल धर्षए। किया। ग्रौर प्रांगए। की भूमि, एक पल में, मागधों के शवसमूह से पट गई।

लिच्छवि सुभट, एक स्वर से, उद्घोष कर रहे थे: ''देवी वत्सला

की जय ! देवी वत्सला की जय !!"

देवी वत्सला ने, ग्रमना धनुष उद्यत करके, उच्चस्वर से कहा : "लिच्छवि-वृन्द ! वृष्जिसंघ की जय वोलो ! सिंहच्वज का जयघोप करो ! वैशाली में किसी व्यक्ति का जयघोप ग्रप्रज्ञप्न है।"

किन्तु लिच्छवि समवाय ने देवी वत्सला के अनुरोध की अवहेलना कर दी। लिच्छवि-गए। पूर्ववत उद्घोप करते रहे: "देवी वत्सला की जय!!!"

तव देवी वत्सला ने, द्वाराट्टालक से अवरोहगा करके, राजप्रासाद में प्रवेश किया। नायक भिल्लक आदि द्वादश लिच्छिव महायोद्धा उनके साथ थे।

किन्तु राजप्रासाद के कोने-कोने का सन्धान कर लेने पर भी उनको सुनक्खत अथवा पुलोमजा का कोई सन्धान नहीं मिला। राजप्रासाद की एक पुरानी परिचारिका ने देवी वत्सला को सूचित किया कि वे दोनों, वर्षकार ब्राह्मण के साथ, राजप्रासाद के गुप्तद्वार से पलायन कर गए हैं।

तब नायक भिल्लक भ्रौर दादश भ्रन्य लिच्छिव सुभट, द्रुतवाही श्रश्वों पर भ्रारोहरा करके, कोटिग्राम की श्रोर प्रधावमान हो गए।

## : ६ :

वैशाली में जिस दिन वत्सला की विजय हुई, उसी दिन मध्याह्न के समय, मिथिलापित ग्रनिरुद्ध मैथिलीपुत्र ने, ग्रधीर होकर, ग्रायुष्मान उदय से कहा: "भन्ते! पूर्वाह्ल भी चला गया। किन्तु ग्रभी तक देवी का कोई समाचार नहीं मिला। ग्राप ग्राज्ञा दें तो मैं स्वयं वैशाली की ग्रोर यात्रा कहें।"

आयुष्मान उदय, भोजन करके, शय्या पर विश्वाम कर रहे थे। श्रिति-रुद्ध की अभ्यर्थना सुनकर वे उपासीन हो गए। उनके अवरोष्ट पर स्मित की एक क्षीरण रेखा उदय होकर तुरन्त ही अस्त हो गई। तब वे स्नेह-सूचक स्वर में बोले: "सौम्य! वत्सला तो सर्वथा समर्थ है। सुनक्खत के द्रोहाचार ने वैशाली में तुम्हारे संगठन को पुनरेण प्राणान्वित कर दिया है। तुम बत्सला की चिन्ता मत करो। तुमको मिथिला में अभी अनेक करणीय कर्म करने हैं।" श्रितरुद्ध सहसा कातर हो उठे। वे प्रश्रु-विह्मल वागी में कहने लगे: "भन्ते! सुनक्खत स्वेच्छाचारी है। मागव नृग्नस म्लेच्छ। देवी के प्रति उनकी प्रतिहिंसा भी प्रापको विदित है। यदि देवी का कोई प्रमगल हो गया तो भिथिला में मेरा समस्त समारम्भ श्रसफल हो जाएगा।"

श्रमण ने उत्तर दिया: "सौम्य! यदि वत्सला स्वयं इस समय इस स्थान पर उपस्थित होती तो वह कहती कि तुमने यह समस्त समारम्भ उसके लिए नहीं, वृज्जि महाजनपद के परित्राण के लिए किया है। यह समारम्भ तो उसी प्रवस्था में व्यर्थ हो सकता है जब कि तुम, दुराग्रह करके, इसे व्यर्थ करने पर कटिबद्ध हो जाग्रो।"

मैथिलीपुत्र ने, मौन रह कर, प्रपना मुख ग्रवनत कर लिया। श्रमण् के कथन मे सार था। किन्तु देवी वत्यला के लिए उनकी प्रपनी विह्नलता भी उनको विवश किए दे रही थी।

श्रमण बोले: "सौम्य! यह समय विसूढ होने का नहीं है। कार्पण्य के कारण यदि तुम श्रपने कर्त्तंच्य से विरत हो गए तो न वृष्ण्य महाजन-पद का स्वातन्च्य सुरक्षित रह पाएगा न वत्सना प्राण धारण कर सकेगी। तुमको किसी भी पल यह समाचार प्राप्त होने वाला है कि यजातशत्रु की चतुरगिणी भागीरथी के उत्तरवर्ती तीर पर श्रवतरण कर रही है।"

श्रानिरुद्ध ने, प्रतोद्-प्रताडित के समान, उपस्थान किया। उन्होने श्रभी तक इस श्राशका को ग्रपने मानस मे स्थान नही दिया था। मिथिना मे, वैशाली के निरुद्ध, निद्रोह व्युत्थानित करने के क्षरण से लेकर, उनका मन एक ही चिन्ता से श्रभिभूत था: क्या देनी नत्सला उनके द्वारा सम्पादित सघ-भेद को स्नीकार करेगी?

मैथिलीपुत्र को ज्ञात था कि देवी वत्सला वृज्जिस की उत्कट उपा-सिका है। वृज्जिसच की शासनप्रमानी का परित्राम करने के उद्देश्य से ही वे गूढ-सगठन-कार्य करने के लिए किटबढ़ हुई थी। मैथिलीपुत्र को विश्वास था कि, सघभेद द्वारा वृज्जिसघ के पुनरोत्थान की प्रतीति हो जाने पर, देवी वत्सला सघभेद को भी स्वीकार कर लेगी।

किन्तु विदेह जनपद का क्षत्रियकुल वृज्जिसघ की शासनप्रगाली का समर्थक नही था। उनकी ग्राकाक्षा थी कि वृज्जि महाजनपद मे पुनरेग्ग वंशानुगत राज्य की स्थापना की जाए। इसी ग्राकांक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने ग्रानिरुद के ग्राह्मान का ग्रनुसरण किया था। वे चाहते थे कि ग्रानिरुद मैथिलीपुत्र एक नवीन राजवंश के प्रतिष्ठाता-पुरुप वनें। इसीलिए उन्होंने, विद्रोह के उपरान्त, तुरन्त ही ग्रानिरुद को मिथिलापित कहकर सम्बोधित करना ग्रारम्भ कर दिया था। ग्रानिरुद्ध के विपरीत ग्रनुरोध की ग्रवहेलना करके। ग्रव वे चाहते थे कि ग्रानिरुद्ध, शीघ्र ही, ब्रुष्णि महाजनपद के महीपित वनकर, वैद्याली में सिहासनारूढ हो जाएँ।

श्रायुष्मान उदय की मन्त्रणा के श्रनुसार, नवीन राजवंश के रक्त में लिच्छिवि-गण का रक्त, विदेह के क्षत्रिय-कुल के रक्त से संगम करके, वैशाली तथा मिथिला की परम्परागत प्रितकूलता का परिशोध कर सकता था। रक्त का वह संगम ग्रनिकृद्ध मैथिलीपुत्र की शिराग्रों में हो चुका था। उनके पिता उभयपक्ष से मुजात लिच्छिविपुत्र थे। उनकी माँ मिथिला के क्षत्रियकुल की कुलदुहिता। ग्रनिकृद्ध मैथिलीपुत्र ने लिच्छिविदुहिता, वत्सला, का वरण किया था। इस मिथुन-संयोजन से जिस सन्तान की उत्पत्ति होती उसके प्रति वैशाली के लिच्छिवि-गण तथा मिथिला का क्षत्रियकुल, एक समान, सन्तोप का श्रनुभव कर सकते थे।

श्रमण ने, इसी योजना के अनुरूप, अनिरुद्ध मैथिलीपुत्र को समुत्ते-जित तथा समुत्साहित किया था। अनिरुद्ध ने भी, वत्सला के बन्धन का समाचार सुन कर, तात्कालिक विक्षोभ की प्रेरणा से, श्रमण के आदेश का पानन किया था। किन्तु प्रव ने, सहसा, सशंक होने लगे कि देवी वत्सला वंशानुत राज्य की स्थापना को स्वीकार करेंगी अथवा नहीं। यदि देवी वत्सला सहमत न हुई तो ने क्या करेंगे? किस श्रोर जाएँगे? देवी वत्सला के साथ वैशाली की श्रोर? अथवा.....

विपरीत सम्भावना के चिन्तनमात्र से ग्रनिरुद्ध मैथिलीपुत्र ग्रातिङ्कत हो उठे। उनकी यह दशा देख कर ग्रायुष्मान उदय ने कहा: "सौम्य! में ग्राज ही, इसी समय, मल्ल-भूमि की ग्रोर प्रस्थान करना चाहता हूँ। कुशीनगर में कितपय कालयापन करके मैं श्रावस्ती जाऊँगा। श्रावस्ती से कौशाम्बी। मगध के विरुद्ध मण्डल-प्रोत्साहन किए विना वृष्टिज महाजन-पद का संकट टलेगा नहीं।"

श्रितरुद्ध श्रौर भी विचलित हो गए। श्रायुष्मान उदय के मिथिला में रहते उनको श्राक्षा थी कि वे देवी वत्सला के परम्परा-प्रेम पर विजय पा लेंगे। यदि श्रमण चले गए तो एकाकी उनके लिए वह कार्य सुदुष्कर हो जाएगा। श्रिनिरुद्ध कातर होकर श्रमण की श्रोर देखने लगे। उनके मुख र से एक शब्द भी नहीं निकला।

श्रायुष्मान उदय ने कहा: "सौम्य ! तुम मोह से मुक्त होकर उत्थात करो । मिथिला के दुर्ग को एक दीर्घकाल-व्यापी पर्यवसन के लिए प्रस्तुत करना तुम्हारा प्रथम कर्त्तव्य है । श्रीर श्रव तुम्हारे पास श्रधिक समय नहीं रहा ।"

मैथिलीपुत्र ने विस्मित होकर पूछा: "मिथिला का पर्यवसन!! क्या वृष्णि महाजनपद में अब गृहगुद्ध की ज्वाला जलेगी?"

श्रमण ने उत्तर दिया: "गृहयुद्ध नहीं, सौम्य ! वैशाली का लिच्छिन-साम्राज्य चिरकाल के लिए विच्छिन्न हो चुका । लिच्छिव-गण ग्रब विदेह जनपद को जीतने के लिए नहीं आएँगे। लिच्छिव-गण तो श्रब वैशाली का त्राण करने के लिए भी सक्षम नहीं। यदि वैशाली किसी दिन पुनरेण स्वतन्त्र हुई तो मिथिला की सहायता से ही होगी। किन्तु श्रजातशत्र, वैशाली का धर्षण करते ही, मिथिला की श्रोर प्रयाण करेगा। तुम मगध की महाबलशाली सेना से संग्राम करने के लिए प्रस्तुत हो जाश्रो। विचिकित्सा से विरत होकर मिथिला में शक्ति का संग्रह करो।"

"भन्ते ! वैशाली में तो सुनक्खत सिंहासनारूढ़ है। वह अजातशशु का अभिन्न मित्र है। फिर अजातशत्रु किसलिए वैशाली का धर्षण करेगा ?"

"सौम्य ! मगघेश्वर ने अपना सुशिक्षित सैन्य इसलिए वैशाली में नहीं भेजा कि उसका वेतनभोगी भृत्य, सुनक्खत, वृष्णि महाजनपद का उपभोग करे। सुनक्खत के अनाचार द्वारा वृष्णिसंघ पर कठोर आघात करना ही उसका उद्देश्य है। आघात के कारण आकुल वैशाली पर शीघ्र ही मगध का आक्रमण होगा।"

"इस म्रवस्था में मुभको तुरन्त ही, सैन्य संग्रह करके, वैशाली की स्रोर प्रयागा करना चाहिए।" "नहीं। वैशाली के स्वदेश-भक्त लिच्छिव-गए। को, तुरन्त ही, वैशाली का त्याग करके मिथिला में सिन्तिपात करना चाहिए। वैशाली की रक्षा ग्रब ग्रसम्भव है। वर्षकार बाह्मए। वैशाली-दुर्ग के गम्भीर एव दुर्वल "स्थलों से सम्यक् परिचित हो चुका है। वैशाली का प्रविलम्ब पतन ग्रव दुर्निवार्य है। विदेह की स्वल्प शक्ति का वैशाली मे ग्रपव्यय करके तुम विदेह की पराजय भी दुर्निवार्य कर दोगे।"

"भन्ते ! वैशाली का पतन तो वृष्णि महाजनपद की पराजय के समान होगा । वैशाली के पतन की कल्पना करके ही मेरे गात्र विगलित होने लगते है।"

"सौम्य ! वैशाली को एक वार अपने पाप का प्रायिश्वित करना ही पड़ेगा ! तुम प्रायिश्वित से परिशुद्ध वैशाली के पुनरोत्थान की कल्पना करो । साथ ही, उस कल्पना को चिरतार्थ करने का समारम्भ । वह समा-रम्भ मिथिला में ही सम्भव हे, अन्यत्र नहीं।"

"वैशाली का पुनरोत्थान किस प्रकार हो सकेगा?"

"वैशाली पर अधिकार करते ही प्रजातशत्रु मिथिला की श्रोर प्रग्न-सर होगा। मिथिला में तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं कि तुम, दुर्ग से निष्क्रमण करके, समरांगण में मगधेश्वर से युद्ध करो। तुम्हें दुर्ग में पर्यवसित होकर समय अतिवाहित करना होगा। तब एक दिन यह संभव हो सकेगा कि मगथ के दस्युदल को, वैशाली से ही नहीं, अपितु वृष्णि महाजनपद से भी पलायमान किया जा सके। मल्लगण, कोसल तथा वत्स के प्रोत्साहित होते ही अजातशत्रु को राजगृह की और प्रत्यावर्तन करना पड़ेगा।"

"भन्ते ! क्या ग्रापको पूर्ण ग्राशा है कि मल्लगगा, कोसल तथा वत्स, वृज्जि महाजनपद के स्वातन्त्र्य की रक्षा के लिए, समुत्थान ग्ररेगे ? वृज्जि-सघ ने उन तीनों राष्ट्रों से द्रोह किया है। क्या वे उस अपराध को क्षमा कर देंगे ?"

"मल्लगग् के विषय में तो मुक्तको पूर्ण विश्वास है कि वे मेरे ग्रनु-रोध को ग्रमान्य नहीं करेंगे। कोसल तथा वत्स के विषय में मैं ग्रभी से कुछ नहीं कह सकता। श्रावस्ती तथा कौशाम्बी में जाकर स्थिति का सप्त०—3२ ग्रवलोकन करना होगा।"

श्रित्रह्म, श्रित्रवास के भाव से, श्रमण का मुख देखने लगे। श्रमण का विश्लेषण उनके अपने विश्वास से विपरीत था। वे बोले: "भन्ते! लिच्छवि-गण के प्रति घोर घृगा से घृगित मल्लगण तो, वृज्जि महा- जनपद को पददलित होता देखकर, उत्सव का समारोह करेंगे। कोसल श्रीर वत्स कदाचित्.....

श्रायुष्मान उदय ने बीच में ही कहा: "यह मी तुम्हारी भूल है, सौम्य! कोसल तथा वत्स पर अनेक दिन से अवन्ति की छाया है। उन राष्ट्रों में अवन्ति के ग्राचार का प्रसार होता रहा है। ग्रतएव उन राष्ट्रों की व्यवसाय-बुद्धि का क्षय हो चुका है। किन्तु मल्लराष्ट्र को ग्रवन्ति द्वारा प्रभावापन्त हुए ग्रभी अधिक समय नहीं हुग्रा। मल्लगण में ग्रभी भी शागा-गक्ति अवशिष्ट है। उस प्रागाशक्ति में विवेक का समावेश होते ही वह, वृज्जि महाजनपद के परिशाण के लिए, व्यग्न हो उठेगी।" •

ग्रनिरुद्ध, सर्वथा सन्त रहकर, मौन हो गए। श्रमरा ने पुनः कहना श्चारम्भ किया: "अवन्ति की छाया मत्यु की छाया है। अवन्ति के श्राचार का प्रवेश जिस-जिस राष्ट्र में होता है, वही राष्ट्र जर्जर हो जाता है। तब अवन्ति उस जर्जरता के विरुद्ध विकोश करके उस राष्ट्र का विनाश करने में सहायता करता है। भर्ग जनपद को जिस समय मगध ने पद-दलित किया उस समय मैं कौशाम्बी में था। उस घटना के कुछ काल उपरान्त, मैंने श्रावस्ती में वर्षावास किया था। दोनों देशों के मनीषी. राजपूरुष, तथा विश्वकपुत्र एक स्वर से कह रहे थे कि भगंदेश, ग्रपनी भ्रप्टता के भार से ही, भूविलुण्डित हुग्रा है। मैंने, कोशाम्बी तथा श्रावस्ती में, अवन्ति के अनेक सार्थवाह-वृन्द से, वारम्वार, पूछा कि भर्ग , जनपद का व्यसन देखकर, भगगगा का मित्रराष्ट्र, अवन्ति, उदासीन क्यों रहा ? सब का यही उत्तर था कि भगंगए। ने अपने स्वातन्त्रय का दह-पयोग किया है और ऐसे अपात्र के परित्राण के लिए अवन्ति अपनी शक्ति का अपन्यय नहीं कर सकता। तुमको यह तो स्मरगु है कि कुछ काल पूर्व ग्रवन्ति ने ही, वत्स के शासन-तन्त्र को भ्रष्ट बतलाकर, बत्स के विरुद्ध भगगण के विद्रोह का समर्थन किया था ग्रीर भग गेगाराज्य की

स्थापना में सहायता दी थी।"

"भन्ते ! तब ग्रवन्ति, ग्रकस्मान् ही, भर्गगण् की भर्त्सना किसलिए करने लगा?"

"इसलिए कि भर्ग जनपद के शासकवर्ग ने ग्रवन्ति के सार्थवाह-समवाय को, ग्रपमानित करके, तुरन्त ही, ग्रपने राज्य से नहीं निकाला । भर्ग जनपद का शासकवर्ग ग्रवन्ति के ग्रनाचार से ग्रपनी प्रजा का परित्राग नहीं कर पाया । ग्रौर ग्रवन्ति के सार्थवाह-वृन्द ने, ग्रपने द्वारा विस्तृत ग्रनाचार का समावार ग्रवन्ति के शासक-वृन्द को देकर ग्राग्रह किया कि भर्ग जनपद जैसा भ्रष्ट राष्ट्र ग्रवन्ति का मित्र बनने ग्रोग्य नहीं । ग्रवन्ति का स्पर्श मात्र ही ऐसा है कि एक ग्राचारवान राष्ट्र को भी भ्रष्ट कर दे । ग्राचारविहीन राष्ट्र के लिए तो ग्रवन्ति का सम्पर्क घातक सिक्क होता है । वैशाली में भी नुरा तथा सुन्दरी का प्रचार करने वालों में ग्रवन्ति के सार्थवाह किसी की तुलना में पश्चातपद नहीं रहे । ग्रव वे ही सार्थवाह, वैशाली को विष्वस्त होते देखकर, कहेंगे कि भ्रष्टा-चार के कारगा वैशाली का परित्राग ग्रसम्भव था।"

"किन्तु भर्गगण् के पतन से तो अवन्ति के शत्रु-राष्ट्र, मगध, की शिक्त में वृद्धि हुई है। क्या अवन्ति का शासकवर्ग इतने महज सत्य का भी साक्षात्कार नहीं कर सकता ?"

"सौम्य! बृद्धि का विपर्यय हो जाने पर, सहज सत्य का साक्षात्कार भी, दिन-प्रतिदिन, सुदुष्कर होता जाता है। ग्रवन्ति का शासकवर्ग, उत्तरा-पथ तथा मध्यमण्डल में पर्यटन करके, राष्ट्र-राष्ट्र के शासकवर्ग के साथ सुरापान करके, राष्ट्र-राष्ट्र की सुन्दरियों से समागम करके, सन्तुष्ट हो जाता है कि उसने पारसीक असुरसाम्राज्य तथा मागध ग्रनार्यतन्त्र का विरोध करने के लिए जो कुछ करणीय था, वह कर निया है। पारसीक ग्रथवा मागध सेना जब किसी राष्ट्र पर ग्राकमण करने के लिए ग्रग्रसर होती है तो वह शासकवर्ग कुद्ध ग्राक्षोश भी करता है। किन्तु रथारोहण करके देश का भ्रमण करने तथा विशद शब्दोच्चारण के ग्रितिरक्त किसी कर्म की कल्पना ही ग्रवन्ति का शासकवर्ग नहीं कर सकता। कोई ग्रन्य कर्म करने का मनोबल तथा ग्रध्यवसाय ग्राज ग्रवन्ति में सर्वथा

ग्रनुपस्थित है।"

श्रनिरुद्ध एक क्षरण के लिए चिन्तित हो गए । फिर उन्होंने पूछा : "तब तो, भन्ते ! राजा रत्नकीर्ति ने श्रवन्ति का तिरस्कार करके श्रनु-चित नहीं किया।"

श्रमण ने उत्तर दिया: "रत्नकीर्ति ने यदि वृज्जिसंघ की रक्षा के लिए ग्रवन्ति का तिरस्कार किया होता तो मैं भी मुक्तकण्ठ से रत्नकीर्ति के कृत्य की प्रशंसा करता। किन्तु रत्नकीर्ति तो वृज्जि महाजनपद को ग्रपनी मातृभूमि नहीं मानता। उसकी मातृभूमि है पारसीक देश। उसने ग्रवन्ति का तिरस्कार इसलिए किया कि ग्रवन्ति पारसीक ग्रमुरसाम्राज्य का शबुदेश है। उस तिरस्कार में स्वदेशप्रेम का तेज नहीं, परराष्ट्र-प्रेम की तुच्छता थी। तुच्छता को कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।"

ग्रनिरुद्ध मौन रह कर श्रमण की वाणी पर विचार करने लगे। श्रमण के विक्लेषण में कभी भूल नहीं हुई थी। उनकी भविष्यवाणी में भी नहीं। किन्तु उनका यह विक्लेपण ग्रीर भी ग्रपूर्व था, ग्रद्भुत था।

मैथिलीपुत्र अभी तक यह मानते रहे थे कि पारसीक असुर-साम्राज्य तथा अजातशत्रु का अनार्यतन्त्र ही आर्यावर्त के अरिमण्डल में अन्तर्भुक्त हैं। आज प्रथमवार उनका अन्तर आकोश करने लगा कि आर्यावर्त का शत्रु एक और भी है। अवन्ति। ऐसा शत्रु जिसके प्रति आर्यावर्त अभी तक सावधान नहीं हुआ था। ऐसा शत्रु जिसको मित्र मान लेने की भूल अखिल आर्यावर्त में व्याप्त थी। उस मित्ररूपी शत्रु के विरुद्ध आर्यावर्त को अविलम्ब सावधान करने के लिए आतुर अनिरुद्ध ने अम्मण को सम्बोधित किया: "भन्ते! अवन्ति के विषय में सत्य का प्रचार, शीआरिश्चात, समस्त आर्यावर्त में होना चाहिए। अन्यथा अवन्ति का आश्रय लेकर विश्रब्ध आर्यावर्त का त्राण् असम्भव हो जाएगा।"

श्रायुष्मान उदय, शय्या से उत्थान करके, श्रपना चीवर तथा भिक्षा-पात्र लेने के लिए ग्रावास के एक कोने की श्रोर श्रग्नसर हो गए। श्रनिरुद्ध के परामर्श का प्रत्युत्तर देते हुए उन्होंने कहा: "मैं यदि वृज्जि महा-जनपद का परित्राण करने में सफल हुग्रा तो इस सत्य का प्रचार भी मैं करूंगा। श्रन्यथा..... श्रमण ग्रपना वाक्य पूरा करते इसके पूर्व ही श्रव्वधूलि-धूसरित देवी वत्सला ने आवास में प्रवेश किया। देवी की देह सांग्रामिक वेप से विभूषित थी। मुख पर ग्रध्वश्रम से उद्भूत स्वेदजल। अनिरुद्ध, उनकी देखते ही, हर्पातिरेक से हत-बुद्धि-से हो गए। देवी वत्सला ने ग्रावास के कोने में मौन श्रवरूढ़ आयुष्मान उदय को नहीं देखा। श्रमण ने चीवर तथा भिक्षापात्र उठाने के लिए श्रग्रसर ग्रपना हाथ ग्रपसारित कर लिया था।

ग्रनिरुद्ध द्वारा प्रस्तुत पीठिका की श्रवहेलना करती हुई देवी वत्सला बोलीं: "ग्रायंपुत्र! वैद्याली का विनाश उपस्थित हो गया, श्रीर ग्राप मिथिला में मङ्गल मना रहे हैं! यह कैसा ग्रविचार है, ग्रायंपुत्र!"

मैथिलीपुत्र ने, मुस्कराकर, उत्तर दिया: "देवि! मैं प्रतिपल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी ही चिन्ता में व्यस्त था। तुम ग्रा गई। वैशाली के विषय में भी परामर्श करेंगे। उसके पूर्व तुम स्नान-भोजन से निवृत्त हो लो।"

देवी वत्सला ने, असहित्गु होकर, कहा: ''आर्युपुत्र ! राजगृह का राजन्य वैशाली में प्रवेश करता रहे और मैं स्नान भोजन करूं !! मेरा स्नान-भोजन उसी समय सम्पन्त होगा, जब राजगृह का राजन्य ससैन्य भागीरथी की जलधार में निमज्जित हो जाएगा।''

अनिरुद्ध श्रवाक् रह गए। उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकला: "श्रजातशत्रु !!!"

देवी वत्सला ने चीत्कार किया: "हाँ, वृष्ण्यसंघ का जन्मजात शत्रु !! लिच्छिवि-वंश का शत्रु !!! वह इस समय कोटिग्राम को पद-दिलत करके वैशाली की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरा स्थान भी इस समय वैशाली में था। किन्तु आपकी सहायता के विना मैं वैशाली की रक्षा नहीं कर सकती। आपको, तुरन्त ही, वैशाली ले जाने के लिए आई हूँ।"

ग्रनिरुद्ध, विमूढ़ होकर, धायुष्मान उदय की ग्रोर देखने लगे । तब ग्रायुष्मान उदय ग्रपने स्थान से चलकर देवी वत्सला के निकट ग्रा गए । देवी वत्सला ने, बद्धाञ्जलि होकर, उनका ग्रभिवादन किया।

श्रमण ने उनसे पूछा: "वर्षकार ब्राह्मण इस समय कहाँ है ?"

वत्सला ने उत्तर दिया: "ग्रपने स्वामी के शिविर में। सुनक्खत तथा पुलोमजा भी। ग्रनुधावन में किंचित् विलम्ब हो जाने के कारण नायक भिल्लक उन तीनों को बन्दी नहीं बना सके।"

"ग्रौर राजा रत्नकीति?"

"उनका दाव ग्रभी तक राजप्रासाद के उत्संग में पड़ा है। कोई लिच्छिव उस दाव का स्पर्दा करना स्वीकार नहीं करता।"

"वैज्ञाली पर इस समय किसका श्रविकार है ?"

"हमारे मंगठन का। भिल्लक नायक की दुर्गपाल नियुवत करके ग्राई हूँ।"

"भिल्लिक नायक के प्रति धादेश प्रेषित कर दो कि वह, अपने संग-टन का मैन्य माथ लेकर, तुरन्त ही, मिथिला में चला धाए।"

"भन्ते !!!"

"वैशाली के लिए अब यही शुभ है, भिगती ! वैशाली के प्रायश्चित्त का समय आ गया। बैंगाली ने मुक्तकण्ड से मगधराज की महिमा गाई है। अब, कुछ समय के लिए, वैशाली मगयराज के महामहिम शासनतन्त्र का भी उपभोग कर ले।"

देवी वत्सला ने, धमगा की ग्रोर से मुख परावृत्त करके, ग्रनिरुद्ध को सम्बोधित किया: "ग्रायंपुत्र! मैं यह क्या सुन रही हूँ?"

थनिरुद्ध ने, संक्षिप्त राब्दों में, बत्सला को श्रमण की योजना से अव-गत कर दिया। सब सुनकर देवी बत्सला ने, शान्त स्वर में, कहा: "ग्रार्थ-पुत्र! ग्राप वैशाली-विजय के लिए मिथिला में शक्ति-पंग्रह कीजिए। ग्राप मैथिली माँ के पुत्र हैं। किन्तु मैं पराभवके समय वैशाली से परांगमुख नहीं हो सकती। मैंने वैशाली-वासिनी लिच्छिव माँ का स्तत्यपान किया है। जिस घरा पर मेरा जन्म हुआ है, जिस घरा के ग्रन्त-जल से मेरे शरीर का पोपण हुआ है, जिस घरा के कोड़ में मैंने कीड़ा की है, जिस घरा के वैभव का मैंने उपभोग किया है, उस घरा के लिए, उस घरा पर ही, मेरा देहपात भी श्रमृतत्व-प्राप्ति के समान होगा। तन में प्राण धारण करते में अपनी वैशाली ग्रजातकात्रु को नहीं दूंगी। ग्राप मेरे साथ नहीं जा सकते, न जाएँ। किन्तु ग्रापका श्राक्षीवाँद तो मेरे साथ जा सकता है, ग्रार्यपुत्र ! "

वत्सला ने, जानुपात करके, ग्रपना मस्तक मैथिनीपुत्र के चरगों में ग्रयनत कर दिया । उनके उत्तप्त ग्रथुपात से मैथिनीपुत्र के पाद्वाग्र प्रतप्त हो उठे । ग्रनिरुद्ध के नयनयुगन से भी ग्रथुजन की निर्मरी वह रही थी ।

तव यनिरुद्ध ने, देवी वत्सला के भुजमूल-द्वय को ग्रपने करतलद्वय मे घाबद्ध करके, उनको ऊपर उठाते हुए, चार्द्रकण्ठ से, कहा : ''देवि ! में भी तुम्हारे साथ जाऊँगा।''

वैशाली की श्रोर प्रस्थान करने के पूर्व, श्रीनरुद्ध तथा बत्यला ने, श्रायुष्मान उदय के चरणों में श्रवनत होकर, उनकी पदरज को अपने-श्रपने मस्तक पर धारण किया। श्रमण का मुख करणा से श्राई था। कक्ष के द्वार की श्रोर जाते हुए लिच्छिव-युगत को रोककर, वे बोले: "यदि श्रन्तिम क्षण तक भी तुम दोनों, वृष्णिज महाजनपद के परे श्रिक्त श्रायीवर्त को देख पाश्रो, लिच्छिव-परम्परा के परे मूल श्रायं परम्परा का साक्षात्कार कर सको, तो तुरन्त ही वैशाली के उत्तरद्वार से महावन की कृटागारशाला में चले श्राना। वहाँ मैं तुम दोनों की प्रतीक्षा कर्षगा।"

श्रनिरुद्ध तथा वत्मला, मौन रहकर, चने गए। श्रायुष्मान उदय, पुनरेण शब्या पर उपासीन होकर, घ्यानावस्थित होने नगे।

### : ७ :

वैशाली-दुर्ग के दक्षिणवर्ती द्वाराष्ट्रालक पर श्रवरू अनिरुद्ध मैथिली-पुत्र ने, दुर्गद्वार से लेकर दूर-दूर तक श्रवकी एाँ मागध अनी किनी का श्रव-लोकन करके, देवी बत्सला से कहा: "देवि! यह मागध सैन्य तो मानो शरभ-संघ है जो सुपक्व सस्य को उदरसात् करने के लिए सहसा उमड़ पड़ा है। वैद्याली में पिञ्जंरावरुद्ध सुष्टिमेय लिच्छिव मुभट इसके साथ कितने दिन तक युद्ध कर सकेंगे?"

देवी वत्सला ने उत्तर दिया: "ग्रायंपुत्र ! जब तक एक भी स्वदेश-प्रेमी ग्रीर स्वातन्त्र्य का ग्रनन्य उपासक लिच्छिवि प्राग्ण धारण करता है तब तक वृज्जिसंघ का सिंहघ्वज धराशायी नहीं होगा।"

"देवि ! दुर्ग में संगृहीत खाद्यान्न कितना है ?"
"मुभे ज्ञात नहीं, यार्यपुत्र !" •

"ग्रायुधागार मे शस्त्रास्त्र ?"

"मैने ग्रायुघागार का निरीक्षण नहीं किया।"

"ग्रह्मास्त्र धारण करने वाले लिच्छिव सुभट-समवाय की सख्या ?"
"मै नहीं जानती । वैशाली के प्रत्येक लिच्छिव को स्वदेश के लिए
बलिदान देने का ग्राह्मान है।"

ग्रानिरुद्ध ने देवी वत्सला की ग्रोर देखा। लिच्छवि-सुभट-सुलभ सानाह्य वेश से ग्रापाद-मस्तक ग्राविष्टित देवी वत्सला, प्रदोष के प्रक्षीरण प्रकाश मे, परिपूर्णतया प्रशान्त होकर खडी थी। एक क्षरण के लिए, उनका नयनयुगल ग्रानिरुद्ध के नेश्रद्धय से उलभ गया। ग्रानिरुद्ध ने देखा कि उनकी दृष्टि, मर्त्यलोक का ग्रातिकमरण करके, किसी ग्रन्य लोक की ग्रोर ग्राबद्ध है। उस लोक मे जीवन की लालसा नहीं थी। मृत्यु का भय भी नहीं। उस लोक मे केवल ग्रमृतत्व का ही श्राजम्म, ग्राविकल, ग्रान्त ग्राह्मान था। उस लोक मे ग्राह्य देवी वत्सला से ऐहिक प्रश्न पूछने के काररण, ग्रानिरुद्ध का ग्रन्तर ग्रानुताप से भर गया।

नायक भिल्लक ने, द्वाराट्टालक पर आरोहण करके, देवी वत्सला से निवेदन किया: "देवि! विपक्षी की वाहिनी ने दुर्ग का उत्तरवर्ती द्वार भी अवस्द्ध कर लिया। अब वैशाली के बालापत्य तथा स्त्री एव वृद्ध नगर से निष्कमण करने में नितान्त असमर्थ है।"

देवी वत्सला मौन रही । भिल्लक ने फिर कहा . "देवि ! क्षत्रिय-नगर के समस्त कूप, वापी तथा तडाग विष से दूषित है । पानीय जल का एक विन्दु भी क्षत्रिय-नगर मे श्रविशिष्ट नही रहा ।"

देवी वत्सला ने मुख नही खोला । यन्त से भिल्लक बोला : "देवि ! अन्तर्द्र्ग मे पदार्पमा करके याप लिच्छिव सैन्य का निरक्षिमा कीजिए।"

तव श्रनिरुद्ध ने भिल्लक से पूछा: "नायक! कर्मकार-ग्राम में कर्म-कार मैन्य कितना है ?"

भिल्लिक ने उत्तर दिया : "ग्रार्य दुर्गपाल ! कर्मकार-गाग कह रहे है कि लिच्छित तथा मागध क्षत्रिय-प्रभुग्नो द्वारा उत्पादित उत्पात में वे सर्वथा उदासीन है। एक भी कर्मकार शस्त्रास्त्र धारग करने के लिए प्रस्तुत नहीं।" "ग्रौर विश्वक्-ग्राम में ?"

"विशिक्-पुत्र कह रहे हैं कि वे केवल पण्य-विक्रय करना जानते है, शस्त्रास्त्र घारण करना नहीं। वे लिच्छवि-गए। को भी पण्यविक्रय करेंगे, मागध-गए। को भी। जो उन्हें पण्य का यथोचित मूल्य देगा उसी को वे श्रपना पण्य विक्रय करेंगे।"

"क्षत्रिय-ग्राम के लिच्छवि-गर्ग क्या कहते हैं ?"

"ग्रधिकांश लिच्छवि-गए। का श्रिभमत है कि देवी वत्सला ने ही, दुराग्रह करके, वैशाली पर विभीषिका व्युत्पन्न की है। राजा रत्नकीर्ति ग्रथवा राजा सुनक्खत का राजत्व होता तो महाराज ग्रजातशत्रु कभी भी भागीरथी को पार नहीं करते। उन शान्तिप्रिय राजाग्रों का उच्छेद कर के देवी वत्सला ने उत्पात किया है। ग्रब देवी वत्सला ही ग्रपने कुकृत्य का फल भोगें।"

''अन्तर्दुर्ग में कितने लिच्छवि मुभट हैं ?"

"एक सहस्र से अधिक नहीं हैं, आर्य दुर्गपाल !"

ग्रनिरुद्ध ने पापाग्-प्रतिभा के समान शान्त तथा ग्रविचल देवी वत्सला को सम्बोधिन किया: "देवि! ग्रव इस द्वाराट्टालक पर हमारा प्रयोजन नहीं। वैशाली में सर्वत्र ही शत्रु का कृत्यपक्ष व्याप्त है। हम को यथाशीझ ग्रन्तर्व्य में चले जाना चाहिए।"

देवी वत्सला ने, मुख से एक शब्द भी उच्चारण किए विना, द्वारा-ट्टालक से अवरोहण किया। वे, रथारूढ़ हो कर, कर्मकार-ग्राम की और चल पड़ीं। अतिरुद्ध तथा भिल्लक, अश्वारूढ होकर, रथ के पार्वद्वय पर चल रहे थे।

कर्मकार-ग्राम का श्रतिक्रमण करती हुई देवी वत्सला ने भल्लिक से पूछा: "नायक! क्या कर्मकार-ग्राम जनकून्य है ?"

भिल्लक ने उत्तर दिया: "नहीं, देवि ! कर्मकार-ग्राम जन-संकुल है। किन्तु भयभीत। भय के कारण कर्मकार-ग्राम नीरव हो गया है, देवि!"

"याम में एक भी दीप का श्रालोक नहीं है, नायक !"
"ग्राम के निवासी सशक्त हैं कि दीप के श्रालोक का लक्ष्य करके,

मागध उन पर चलयन्त्र द्वारा परिक्षिप्त ग्रस्त्र ग्रापातित करेंगे।"

तब देवी वत्सला ने श्रनिरुद्ध से कहा: "ग्रार्थपुत्र ! एक समय था जब वैजाली के कर्मकार, स्वदेश पर श्रासन्त ग्रनथ-व्यसन का संकेत मात्र पा कर, साग्रामिक सम्भार समुपस्थित करने के लिए, श्रहींनश परिश्रम किया करते।"

श्रनिरुद्ध मौन रहे। वे, पाटलिग्राम के दुर्ग में, ग्रनेक वर्ष तक, वैशाली के कर्मकार-वृत्व की कर्त्तव्य-निष्ठा देख नुके थे। वे उन कर्मकारो द्वारा विनिर्मित रथ एव ग्रव्वपर्याण पर आरोहण कर चुके थे। उन्होंने उन कर्मकारों द्वारा विरन्तित वारवाण धारण किया था। शिरस्त्राण तथा सानाह्य पदत्राण भी। उन्होंने अपनी कटि पर उन कर्मकारों द्वारा सिद्ध किए हुए शरासनों पर ग्रगणित शरसन्धान भी किए थे।

मगध द्वारा पाटलिग्राम के लिच्छिव दुर्ग पर प्रवल पराक्षम देख कर, दुर्गस्थ तथा वैशालीवासी कर्मकार शस्त्रास्त्र धारण करने लिए हठ किया करते थे। मगधराज द्वारा प्रदीयमान प्रभूततर वेतन के प्रलोभन का उन्होंने, वारम्वार, प्रत्याख्यान किया था। वे कर्मकार वृज्जिसंघ के लिए जीवन धारण करते थे। वे वृज्जिसंघ के लिए मरण का वरण करने से पराङ्मुख नहीं होते थे।

विराक्-ग्राम का निरीक्षण करती हुई देवी वत्सला ने नायक भिल्लक से पूछा: "नायक ! अन्धकार में अयसन्त विराक्-ग्राम मे यह आराव कैसा है?"

नायक ने उत्तर दिया : "देवि ! विशाक्-पुत्र, अपना-अपना सुवर्ण-भार भूगर्भस्थ करने के लिए, क्षिति का खनन कर रहे है।"

तब देवी वत्सला ने ग्रनिरुद्ध से कहा: "श्रार्यपुत्र ! एक समय था जब वैशाली के विशाक-पुत्र, वृष्णिभूमि के करा मात्र के विनिमय में, अपने समस्त सुवर्शभार का समर्पण करते हुए स्वर्गिक सुख का प्रनुभव किया करते।"

अनिरुद्ध मौन रहे। उनको स्मरण था कि अजातशत्रु ने जब प्रथम-वार वृज्जिसंघ पर श्राक्रमण किया था, तो वैशाली के विणक्-पुत्र, अपिर-मित सुवर्णभार लेकर, आर्यश्रेष्ठ महाली के समक्ष समुपस्थित हुए थे। उस समय प्रत्येक विशिक्-पुत्र सशाङ्क था कि आर्थश्रेष्ठ उसके मुवर्श-भार को अस्वीकार न कर दें। उस समय वैशाली के सार्थवाह, उत्तरापथ तक यात्रा करके, अपने धन के व्यय से, लिच्छिन सैन्य के लिए विनिध शस्त्रास्त्र तथा चल एवं स्थित यन्त्र लाए थे।

जिस समय, दीर्घकाल-त्यापी युद्ध की विभीषिका में, लिच्छवि-गण् मगध के प्रवल प्रहार सहन कर रहे थे, उस समय वैशाली के विणक्-पुत्रों ने क्षत्रिय-नगर के शुङ्काटक पर समवेत होकर, आर्यश्रेष्ठ महाली से, शस्त्रास्त्र धारण करने की ब्राज्ञा मौंगी थी। उस समय विणक्-पुत्रों की ब्राकांक्षा थी कि वे भी पाटलिग्राम में जाकर स्वदेश के लिए युद्ध करते हुए वीरगित प्राप्त करें।

क्षत्रिय-प्राम के शृङ्गाटक पर श्रपना रथ रोककर, देवी वत्सला ने नायक भिल्लक से पूछा: "नायक ! श्रालोकहीन क्षत्रियग्राम में यह कोला-हल क्यों हो रहा है ?"

भिल्लक ने उत्तर दिया: "देवि ! पानीय जल के अभाव में लिच्छिवि-गरा ने सुरापान द्वारा ग्रपनी तृषा को तोषित किया है। लिच्छिवि-गरा सुरा-प्रभत्त होकर कोलाहल कर रहे हैं।"

तद देवी वत्सला ने अनिरुद्ध से कहा: "आर्यपुत्र ! एक समय था जब लिच्छवि-गएा, वृज्जिसंघ के विग्रहरत होते ही, सुरा के भाण्ड नष्ट करके, सुरा का श्रन्तिम विन्दु जलसङ्कर में अवाहित कर देते थे।"

ग्रनिरुद्ध मौन रहे। उनको स्मरण था कि मगध के साथ युद्ध ग्रारम्भ हुआ तब वैशाली के उदक-परिवाहों से उत्थित सुगन्धित सुरा की सुवास ने उनके नासिकारन्ध्र आपूरित कर दिए थे। उस समय कौशाम्बी तथा उज्जियनी के सार्थवाह, विक्रयार्थ श्रानीत सुरा का समस्त पण्यभार लेकर, निराश ही वैशाली से लौट गए थे।

लिच्छवि सुभट-समवाय के साथ उन्होंने, पाटलिग्राम के लिच्छवि-दुर्ग में, ग्रनेक वर्ष व्यतीत किए थे। उन्होंने ग्रपनी ग्रांंखों से देखा था कि लिच्छविसुभट, काष्ठ के उपधान का उपाश्रय लेकर, तृग्रश्य्या पर शयन करते थे। उस समय, पाटलिग्राम के लिच्छवि-दुर्ग में योषित मात्र का प्रवेश निषिद्ध था। तरुग्।-तरुग् लिच्छवि-गग्ग ने, यौवन की मध्याह्न- वेला में, मगघ द्वारा वारम्वार प्रेषित सुन्दरी-समवाय का तिरस्कार किया था।

देवी वत्सला ने, अन्तर्दुर्ग के मुख्य ढार पर पहुँच कर, रथ से अव-रोह्गा किया। अनिरुद्ध तथा भिल्लक भी, अपने अव्वद्धय से अवतरण करके, उनके समीप उपस्थित हुए।

मैथिलीपुत्र ने देवी वत्सला से कहा: "देवि ! तुम राजप्रासाद में जाकर कुछ क्षण तक विश्वाम करो । तुमने, कारागार से निर्गत होकर, श्रभी तक स्नान-भोजन भी नहीं किया है । तुम राजप्रासाद में जाग्रो, देवि ! मैं लिच्छिवि सुभट-समवाय को चरमोत्सर्ग के लिए व्युह एवं बद्ध-परिकर कहुँगा।"

देवी वत्सला बोलीं: "ग्रार्यपुत्र ! स्नान-भोजन मेरे किस लिच्छवि-पुत्र ने किया है ? विश्वाम किस लिच्छवि-पुत्र को मिला है ? लिच्छवि-पुत्र ग्रव मागध शत्रु के शोगित-सागर में ही स्नान करेंगे। लिच्छवि-पुत्र ग्रव मागध कटक का कवल करेंगे। लिच्छवि-पुत्र ग्रव ग्रमृतत्व की शय्या पर ही शायमान होने के लिए लालायित हैं। मैं भी लिच्छवि-पुत्री हूं। मैं भी लिच्छवि-पुत्रों का ग्रनुगमन कहना।"

श्रनिरुद्ध मौन हो गये। वत्सला ने उनसे प्रश्न किया: "श्रार्यपुत्र! मागध शत्रु कब इस श्रोर श्राएगा? मैं उसका श्रातिथ्य करने के लिए श्रधीर हूँ। मागध शत्रु कब श्राएगा, श्रार्यपुत्र!"

श्रनिरुद्ध ने, विस्मय-भरी दृष्टि से, देवी वत्सला को निहारा । किन्तु देवी के प्रश्न का उत्तर न देकर उन्होंने नायक भिक्षक से पूछा: "नायक ! श्रन्तर्दुर्ग में कोई दुर्वलस्थल तो नहीं है ?"

नायक ने उत्तर दिया: "प्रार्य दुर्गपाल! प्रत्येक दुर्बलस्थल का सन्धान करके उसको हद किया जा चुका है।"

"राजप्रासाद के सुरुङ्गसंचार?"

"पुण्यसिलला पुष्करिणी के जल से परिष्लावित हैं।"

"अन्तर्दुर्ग के अन्य द्वार?"

"मुख्यद्वार के अतिरिक्त समस्त द्वार प्राचीर में परिएात किए जा चुके हैं। परिखा को पार करने वाले समस्त संक्रम भी नष्ट कर दिये गए हैं।"

"नायक ! मागध शत्रु अग्निवाणवर्षण करेगा।"

"ग्रन्तर्दुर्ग के समस्त ग्रग्निवल्लभ स्थल जलसिञ्चन से श्रार्द्र हैं।"

"परिखा जल से परिपूर्ण है, नायक !"

"ग्राकण्ड एवं ग्रभितः परिपूर्ण है।"

"तव मुख्यद्वार के संक्रम को भी नष्ट करके उस द्वार को भी प्राचीर में परिसात कर दो।"

संक्रम भङ्ग कर दिया गया। द्वार को प्राचीर में परिएात किया जाने लगा। ग्रानिरुद्ध तथा देवी वत्सला, उसी स्थल पर निरन्तर उपस्थान करके, लिच्छवि-पुत्रों का पुरुषार्थं देख रहे थे।

तब क्षत्रियदुर्ग से एक हृदय-विदीर्ग करने वाला आर्तनाढ उत्थापित हुआ। अनेक नारीकण्ठ, एक साथ, आकोश कर रहे थे।

ग्राम का अवलोकन किया। दूसरे क्षण, ग्रन्तर्युगं के दक्षिणतट पर लिच्छिव स्त्री-पुरुषों का अपार जनसमवाय समवेत होने लगा। जन-समवाय की ग्रस्त-व्यस्त वेश-भूषा देखकर प्रतीत होता था कि वे सब, ग्रपने-ग्रपने शयना-गार से द्रुतनिष्क्रमण करके आ रहे हैं। लिच्छिव पुरुषों के क्लेवर उत्तरीय-विहीन थे। लिच्छिव ललनाएँ स्तनांशुक धारण करना भूल गई थीं। लिच्छिव बालक, जनसमवाय में भ्रान्त होकर, रुदन करते हुए, ग्रपने माता-पिता को खोज रहे थे।

देवी वत्सला ने, जनसमवाय को ज्ञान्त करके, पूछा: "यह क्या काण्ड है ?"

एक लिच्छिव ललना ने उत्तर दिया: "मागध सैन्य, चारों थ्रोर से क्षित्रय-ग्राम में प्रवेश करके, लिच्छिव-वंश का श्राबाल-वृद्ध वध कर रहा है।"

देवी बत्सला ने, भर्त्सना के स्वर में, कहा: "ग्राप पलायन करके इस ग्रोर क्यों ग्राए?"

एक लिच्छिवि पुरुष ने उत्तर दिया : "ग्रन्तर्दुर्ग में शरण पाने के लिए।"

"अन्तर्दुर्ग कब तक मागधशत्रु का निरोध करेगा ?"

"ग्रन्तर्दुर्ग में ग्राप हैं। हम, ग्रापका सानिध्य पाकर, धैर्य धारण करेंगे।"

"मैं कीन हूँ ?"

"वैशाली की महामहिम माता। ममता की मन्दाकिनी।"

"तो मेरे ग्रादेश से श्राप सब, इसी क्षरा प्रत्यावर्तन करके, मागध-शत्रु का पथरोध करें। मैं ग्रपना सैन्य लेकर ग्रापकी सहायता के लिए ग्रा रही हूँ।"

जनसमवाय पुनः म्रातं अन्दन करने लगा। किन्तु उनमें से किसी ने भी प्रत्यावर्तन की चेष्टा नहीं की।

देवी वत्सला ने नायक भिल्लक को आदेश दिया: "नायक ! प्राचीर तोड़ कर द्वार बनाओ। हमारा सैन्य कित्रय-प्राम में जाकर शत्रु से युद्ध करेगा।"

किन्तु इसके पूर्व कि भिल्लक नायक कुछ उत्तर देते अथवा आदेश के अनुष्ठान के लिए अग्रसर होते, अन्तर्दुर्ग के दक्षिण-पश्चिम प्रान्त में एक महान कोलाहल होने लगा। अनिरुद्ध, देवी वत्सला तथा भिल्लक, तुरन्त ही खड्गहस्त होकर, उस और प्रधावमान हो गए।

उस श्रोर से श्राते हुए एक लिच्छिव सुभट ने, देवी वत्सला को देख-कर, चीत्कार किया: "उस श्रोर न जाइए, देवि! उस श्रोर से मागध शत्रु श्रा रहा है।"

देवी वत्सला ने, स्तम्भित होकर, पूछा: "ग्रन्तर्दुर्ग में मागध-शत्रु !!' सुभट ने उत्तर दिया: "हाँ, देवि ! मागध सेना, विनिश्चय-शाला से निर्गत होकर, राजपासाद की ग्रोर ग्रा रही है।"

वत्सला ने, श्रानिरुद्ध की घोर देखकर, हँसते हुए कहा: "श्रायंपुत्र ! वर्षकार ब्राह्मणा वृज्जिसंघ के ऋणा से उऋणा हो गया ! विश्वास का अपूर्व विनिमय दिया है ब्राह्मणा ने !"

भिंतिक ने देवी वत्सला से कहा: "देवि ! विनिश्चय-शाला में किसी सुरुंगसञ्चार का सन्धान ग्रापने मुभको नहीं दिया।"

देवी वत्सला ने उत्तर दिया : "वहाँ किसी सुरुंगसञ्चार का ज्ञान

मुभको भी नहीं था, नायक !"

श्रनिरुद्ध बोले: "नायक ! देवी को यह स्मरण नहीं रहा कि विनि-श्चय-शाला में, श्रनेक वर्ष तक, वर्षकार ब्राह्मण का वास था। किन्तु अब श्रज्ञान को असफल करने का समय नहीं रहा, नायक ! लिच्छवि-गण को राजप्रासाद के प्रांगण की और समाहृत करो।"

भिल्लक नायक को उसी स्थल पर छोड़कर, अनिरुद्ध तथा देवी वत्सला, द्रुतपद से, राजप्रासाद की भ्रोर चल पड़े। कुछ क्षरण उपरान्त, भिल्लक नायक द्वारा अनुशासित लिच्छिव धनुपर राजप्रासाद के प्रांगरण की प्राचीर पर उपस्थान करने लगे। उनके विकट वाणवर्षण की भवहिलना करता हुआ मागध सैन्य प्रांगरण का पर्यवसन कर रहा था।

: 5 :

युद्ध करते-करते क्षत-बिक्षत हुई देवी वत्सला ने अपने पार्श्व में उप-स्थित और कोरिगृतस्नात अनिरुद्ध से कहा : "आर्यपुत्र !ंसोपानश्चेगी पर शस्त्रसम्पात हो रहा है। मागध शत्रु हर्म्यतल पर पदार्पण किया चाहता है। आइए, मरण के पूर्व सिंहध्वज को प्रणाम कर लें।"

श्रनिरुद्ध ने उत्तर दिया: "देवि ! तुम सिहब्बज को प्रणाम करो। मैं मागध शत्रु का पथरोध करता हूँ।"

"ग्राप लिच्छिव-वंश के प्रताप-प्रतीक को प्रणाम नहीं करेंगे, भ्रार्यपुत्र !"

"प्रथम तुम प्रगाम करो, देवि । तदनन्तर मैं करूँगा।"

"मेरे साथ क्यों नहीं, ग्रार्थपुत्र !"

ग्रनिरुद्ध मुस्कराने लगे। फिर वे बोले: "देवि ! मैं मैंथिली माँ का पुत्र हूँ। उभयपक्ष से सुजात लिच्छिव-दुहिता के साथ सिहध्यज को प्रणाम करना मेरे लिए उचित नहीं।"

देवी वत्सला हँसने लगीं। फिर वे, अनिरुद्ध के भुजदण्ड से अपनी बाहुलता वेप्टित करके, उनको हम्योंत्संग पर उन्नतशीर्ष सिंहध्वज की स्रोर ले चलीं।

माघ कृष्णापक्ष की चतुर्थी के चन्द्रमा ने, त्रपा से त्रस्त तारावितयों के साथ विहार करने के लिए, व्योमप्राङ्गराण में प्रवेश किया।

ध्वजप्रगाम सम्पन्न हो जाने पर देवी वत्सला ने, श्रिनिरुद्ध के चरणों में श्रपना मस्तक श्रवनत करके, श्रम्पर्थना की : "श्रार्यपुत्र ! श्राप श्रपनी इस दासी को श्राशीर्वाद दीजिए कि वह, जन्मान्तर में भी लिच्छिव देह धारण करके, मैथिली माँ से संजात श्रापके नवावतार की सहधर्मिणी बने।"

अनिरुद्ध मैथिलीपुत्र देवी वत्सला की प्रार्थना का प्रत्युत्तर नहीं दे पाए । सोपान-श्रेखी-द्वार की ओर से आए एक शूलप्रास ने, सहसा, उनका वक्ष विदीर्श कर दिया । उनके वक्ष-स्थल से स्रवित शोणित देवी वत्सला के सीमन्त में सिन्दूर भर रहा था।

देवी बत्सला ने, मुख उन्नमित करके, विगत-प्राणपित के भू-पातित होते हुए भीमकर्मा कलेवर को निहारा। दूसरे क्षण वे, सिंहनी के समान उत्पतन करके, सोपान-श्रेगी-द्वार के समीप जा पहुँचीं। उनकी करमुब्टि में कसी हुई कृपाण कुमुदबन्ध के किरगुजाल से केलि कर रही थी।

देवी वत्सला पर एक साथ आघात करते हुए अनेक मागध-सुभट, एक स्वर से, जयनाद कर उठे: "महाराज अजातशत्रु की जय!!"

देवी वत्सला के छिन्नमस्तक कबन्ध ने भी जयघोष किया: "वृज्जिसंघ के सिंहध्वज की जय!!!"



tinte op

4

a .

.

i

प्रत्यूष की प्रथम किरण ने महावन की कूटागार-शाला का स्पर्श किया तब ग्रायुष्मान उदय, संघाराम के द्वारदेश पर खड़े, वैशाली के राजप्रासाद की ग्रोर देख रहे थे। हम्योंत्संग पर सतत उत्तोलित सिंहलांछनाङ्कित लिच्छवि-ध्वज के स्थान पर मगधराज श्रजातशत्रु का मञ्जिष्ठवर्ण विजय-ध्वज देखकर उन्होंने ग्रपना मुख परावृत्त कर लिया।

कूटागार-शाला से निष्क्रमण करते हुए वर्षकार ब्राह्मण ने श्रमण को सम्बोधित किया: "भन्ते! श्रव श्राप पुनरेण धर्मसंघ में सम्मिलित हो जाएँ। श्रव श्रापके लिए धर्मसंघ से दूर रहने का कोई कारण नहीं रहा। संघस्यविर श्रापको स्वीकार करेंगे।"

श्रायुष्मान उदय, मौन रहकर, ब्राह्मगा का मुख देखते रहे। वर्षकार ने फिर कहा: "भन्ते! धर्मसंघ के अनन्य उपासक महाराज श्रजातशत्रु की जय धर्मसंघ की ही जय है।"

श्रमण ने, शान्त भाव से, उत्तर दिया: "ब्राह्मण ! संघ की जय हो सकती है। किन्तु धर्म की पराजय हो गई।"

"भन्ते ! धर्म तथा संघ तो दो नहीं।"

"ब्राह्मरा ! शास्ता ने जब धर्मसंघ की स्थापना की, तब धर्म तथां संघ दो नहीं थे। किन्तु श्रजातशत्रु की दुर्वृद्धि के कारण श्रब वे चिर-दिन के लिए विलग हो गए। भविष्य में वे फिर कभी एक नहीं होंगे।"

"भन्ते ! संघ के विना धर्म की हानि ही होगी, वृद्धि नहीं।"

ब्राह्मण ! धर्म के विना संघ इस घरा पर भाररूप रह जाएगा। एक समय आएगा, जब संघ अखिल आर्यावर्त पर आधिपत्य प्राप्त कर लेगा। वह आर्यावर्त के अधःपतन की पराकाष्ठा होगी। आर्यावर्त पर दस्युदल ताण्डव करेगा। और उस ताण्डव में से पुनरेगा धर्म का उदय होगा।"

"तथागत के धर्म का, भन्ते !"

"तथागत ने किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं किया, ब्राह्मण ! तथागत ग्रामिवर्त के सनातन ग्रामधर्म के ही धनुगामी थे। तथागत ने सनातन ग्रामधर्म को ही, वितण्डावाद के वाग्जाल से निकाल कर, पुनरेग् प्राणान्वित किया था।"

"तब ब्रह्मावर्त के ब्राह्मएों ने तथागत का तिरस्कार किसलिए किया, भन्ते ?"

''ब्रह्मावर्त के ब्राह्मण् सनातन प्रायंधर्म का विस्मरण कर चुके हैं। वे यज्ञाग्नि-शिखा की ही उपासना करते हैं। मानव के गूढ़मानस में प्रन्तिहत प्रमृतत्व का अन्वेषण् नहीं करते। वे यज्ञाग्नि में पार्थिव द्रव्य-समूह की श्राहृति देकर सन्तुष्ट हो जाते हैं। अपने अन्तर में ज्ञानाग्नि प्रज्ज्व-लित करके काम-तृष्णा की श्राहुति नहीं देते। तथागत ने उनसे कहा था कि श्रमृतत्व का श्रान्वेपण् करो, श्रन्तर में ज्ञानाग्नि प्रज्ज्वलित करो। वे तथागत के शिक्षापदों को हृदयक्षम नहीं कर सके। उन्होंने तथागत की साधना का साक्षात्कार नहीं किया।"

"किन्तु संघ तो तथागत के शिक्षापद को हृदयङ्गम कर चुका है; संघ तो तथागत की साधना को स्वीकार करता है।"

"संघ तथागत का नाम लेकर केवल अपने अहंकार को पुष्ट करता है।"

"क्या संघ में एक भी स्थविर प्रथवा भिक्षु तथागत द्वारा प्रज्ञा-पित धर्म के तथ्य को नहीं जानता?"

"संघ में ग्रामी भी भ्रानेक भिक्षु हैं, भ्रानेक स्थविर हैं जो धर्म के तथ्य को जानते हैं, जो उस तथ्य से तादात्म्य प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं।"

"वे धर्मप्रारा स्थविर और भिक्ष मौन क्यों हैं, भन्ते ?"

''ब्राह्मण् ! धर्म का तथ्य ग्रहण करने वाला बहुधा मौन ही रहता है। बोधि-प्राप्ति के उपरान्त भगवान के चित्त में भी वितर्क हो उठा : 'मैंने गम्भीर, दुर्दर्शनीय, दुविज्ञेय, ज्ञान्त, उत्तम, तर्क द्वारा ग्रप्राप्य तथा प्रवीगा पिंडतों द्वारा विज्ञेय धर्म को प्राप्त किया है। यह जनता काम-तृष्णा में रमण्शील है, काम-रत है, काम में प्रसन्त है। काम में रमण्शील जनता के लिए यह कार्य-कारण-रूपी प्रतीत्य-समुत्पाद दुर्दर्शनीय है। संस्कारों का शमन, सभी मन्त्रों का त्याग, तृष्णा का क्षय, वैराग्य, वित्त-निरोध स्रौर निर्वाण भी दुर्दर्शनीय हैं।"

संघाराम के द्वार पर अन्य से अवरोहण करते हुए अवन्ति के सार्थ-वाह ने, वर्षकार ब्राह्मण का अभिवादन करके, कहा : "आर्य महामात्य ! यह क्या काण्ड है ? आपके विद्यमान रहते वैशाली का विष्वंस हो गया ! अनेक दिन तक जानपद जीवन-यापन करने वाली वैशाली ने अभी तो रस एवं संस्कार का संचय किया था !"

ब्राह्मण मुस्कारने लगे। सार्थवाह फिर बोला: "ग्रार्य महा-मात्य! मैं धर्मावतार राजा रत्नकीर्ति की खोज कर रहा हूँ। वे लिच्छिव-प्रताप के प्रतीक है। मैं उनको अपने साथ उज्जियनी ले जाऊँगा। उज्ज-यिनी में उनका विमल यश विस्तृत है। ग्रवन्ति के ग्रधीश्वर, वृज्जिसंघ के पुतरोद्धार के लिए, धर्मावतार राजा रत्नकीर्ति की सहायता करेगे। राजा के विद्वेषी, दुष्ट प्रवरसेन, का देहान्त हो चुका। ग्रव उज्जियनी में कोई भी धर्मावतार राजा रत्नकीर्ति का विरोध नहीं करेगा।"

श्रायुष्मान उदय ने सार्थवाह को सम्बोधित किया : "सौम्य ! राजा रत्नकीर्ति श्रव इस संसार में नहीं हैं। उनका भी देहान्त हो चुका !"

सार्थवाह ने श्रमण की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह उनकी श्रोर देखकर बोला: "तुमको मैंने कहीं देखा है।"

श्रमण ने उत्तर दिया: "हाँ, ग्रवश्य देखा है। जिस दिन राजा रतन-कीर्ति के दस्युदल ने, पथप्रान्त में तुम्हारे सवर्ण-भार का हरण करके, तुमको वृक्ष से बाँव दिया था, उस दिन मैं तुम्हारे मुक्तिदाता के साथ था।"

''तुम्हारा वह सहचर कहाँ है ?"

"मैं भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।"

"मैं उसी को अपने साथ उज्जियनी ले जाऊँगा। उज्जियनी की लावण्यवती ललनाएँ उसके रूप एवं पौरुष पर प्रारण दे देंगी।"

"वैशाली में जाकर उसकी खोज करो। यदि वह तुमको मिल जाए, तो उससे मेरे साथ साक्षात्कार करने का अनुरोध करना।"

सार्थवाह ने, एक वार, वैशाली की ग्रोर देखा। वैशाली का विय-न्मण्डल धूम्रसमूह से समाच्छादित था। जैसे समस्त नगर में ग्राग्निदाह व्याप्त हो।

तब, वह ग्रवन्ति का सार्थवाह, ग्रपने ग्रश्व की ग्रोर ग्रग्नसर हुग्रा। जाते-जाते उसने कहा: "वैशाली को शान्त हो जाने दो। तब मैं तुम्हारे सहचर की खोज करूँगा।"

सार्थवाह, अश्वारोहण करके, पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वर्षकार ब्राह्मण ने श्रमण से कहा: "भन्ते! ग्राप भी अब उज्ज-यिनी जाइए। मगधराज शीघ्र ही अवन्ति की ओर भी अभियान करेंगे।" श्रमण मौन रहे। वर्षकार ब्राह्मण फिर बोला: "आप वृज्जिसंघ का त्राण नहीं कर सके। सम्भव है आप अवन्ति को सावधान कर पाएँ।"

श्रायुष्मान उदय ने कहा: "प्रवृत्ति-परायगा श्रवन्ति का श्रहंकार जब तक श्रक्षुण्ण है, तब तक कोई भी श्रवन्ति को सावधान नहीं कर सकता। श्रहंकार के विनाश के लिए श्रनय-व्यसन श्रावश्यक होता है, ब्राह्मगा! श्रनय-व्यसन के श्रापात से ही श्रहंकार का क्षय होता है।"

## शब्दार्थ-मूची

努 द्यांतराब्टक-माघ के अन्त और फाल्ग्रन के प्रारम्भ में चार-चार दिन। श्रजित केशकम्बली- वृद्ध के सम-कालीन एक तीर्थङ्कर। धनय-व्यसन--- श्रत्याचार । . <del>प्रा</del>तुश्वा**वरा-**प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति । ध्यन्य-तैथिक (तीथिक)--- दूसरे सम्प्रदाय से सम्बन्धित । ध्रपरिहाणीय-धर्म-जिस धर्म का हनन श्रनुचित है। श्रभिषेक-पुष्करिएरी-जिस सरी-वर में स्नान करके क्षत्रिय मुर्घाभ-पिक्त होते थे। श्रभिनन-सन्निपात--वारम्वार सभा करने वाले। **प्ररत्नि**—चौबीस ग्रंगुल के बराबर एक मान। ग्रहंत् - जीवन्मुक्त मनुष्य का बौद्ध नाम । श्रर्थोरक-जांघिए के समान वस्य। श्रहप-श्राबाध--ग्रारोग्यवान ।

ग्रन्य-ग्रातञ्जू---रोगरहित । **भवस्थानशाला**—भ्रतिथिशाला ग्रवघोष-क्रम-सन्तरी की श्रावाज का काल-विधान । ग्रहटकुलिक - वृज्जिसंघ की ग्रमा-्त्यपरिषद का नाम । **ग्रसियष्टि खड्ग**—सीवी तलवार (किरच)। **ग्रापूर्त-ग्राचार्य**—पुष्करिशा तथा कृप ग्रादि से सम्बोधित खनन-विद्या जानने वाले। **ग्राय-शरीर**—राजकीय (रेवेन्यु)। म्राय-व्यय-गराना-वज्रह । **ग्रारा**लिक---रसोइया । माथावरा-वाद्ययन्त्रों को नाट्योप-योगी बानना । श्रासनग्रहापक--बैठने का स्थान दिखलाने वाला कर्मवारी । इन्द्रकोष--दुर्ग-प्राचीर पर छोटा

छज्जा।

उ उत्संग—छज्जा। उद्वाहिका-कमिटी। उत्साहश्रवत—सफलता से उत्पन्त सामध्यं। ज्रत्सेचक-नाव में भरा पानी उलीवंने वाला। उत्कटिक आसन — उकडूँ बैठना । उत्तरासंग-भिक्षु की चादर। उपस्थान--भिक्षु-संघ की पाक्षिक सभा। उपांशु-उपाय-गूढ़ रक्ला वाला उगाय। उपांशु-वध - यूढ़ तरीके से की गई हत्या । उपस्थायक--- बुद्ध की सेवा में रहने वाला भिक्ष। उपजाप-- घूस । उपसिद्धि-मुख्य सिद्धान्त से संगत गौगा सिद्धान्त।

कर्मवाचन—सभा में प्रस्ताव ग्रादि प्रस्तुत करना।
काम्बोज—काम्बोज देश का घोड़ा।
कामुकं—एक प्रकार का धनुष।
कुद्धवर्ग—द्रोहियों का वह वर्ग जो कोव के कारए। राज्य से विमुख होता है।
कुप्यागार—वन से उपलब्ध राजी-

पयोगी द्रव्य रखने का स्थान। **कृत्यपक्ष** —परदेश-परायग् लोगों का वर्ग (फिक्थ कॉलम)। कोष्ठागार-अन्न इत्यादि रखने का स्थान। कोदण्ड-एक प्रकार का धनुव। खेटक--- ढाल । ग गम्भीर-स्थल—दुर्ग के ऐसे स्थल जहाँ शत्रु फँस जाता है। गरापूरक-सभा में सदस्यों की गएगा करने वाला कर्मचारी। गराज्य-जिस राज्य का राजा निर्वाचित होता हो। यूढाजीवी-जासूसी का काम करने वाला । गुढापसर्प-श्रे श्री--सादे कपड़ों वाले पुलिसमैन। <u>गूढ-ज्ञलाका-ग्रहरा — छ</u>ुपा कर वोट लेना (सीकेट बैलट)। गृढ-प्रशिचि-जासूसी का महकमा। गृह-पुरुष-- जासूस। घन वाद्य-धातु के बाजे जैसे काँभ-मँजीरे।

चर्मफलक-गैडे की खाल से बनी

ढाल। चलयन्त्र—ग्रस्त्र फॅकने वाले भारी यन्त्र, जैसे तोप । चार-रहस्य---जासूसी का रहस्य। चारवृतान्त-जासूसी से प्राप्त समाचार । चेतोबधानग-चित्त के भाव के धनुरूप गान और वाद्य। चैत्य-वृद्धकालीन मन्दिर। छन्द-संग्रह-नोट लेना। जनपद-कत्यासी--किसी देश की सर्वश्रेष्ठ स्त्री । जानपव-देहाती, गँवार। ज्ञक्ति-प्रस्ताव (रेजोलूशन)। ज्ञाति-द्वितीय-कर्म-जहाँ ज्ञप्ति के उपरान्त एक ही अनुश्रावरण होता हो। श्राप्ति-चतुर्थ-कर्म - जहाँ शप्ति के उपरान्त तीन भनुशावरा होते हों। तत-वाद्य-तांत ग्रीर तार के बाने। तीक्स--खतरनाक काम करने वाला जासूस। तीर्थ-नदी का घाट जहाँ से पार उतरा जाता है। दण्डबल-महामात्य---रक्षामन्त्री।

दण्ड-चार ग्ररति ग्रयति २६ श्रंयुल का मान । दात्रग्राहक-नाव की लग्गी सँमा-लने वाला नाविक । दुर्वल-स्थल-दुर्ग के कच्चे स्थान जहाँ से रात्रु प्रवेश कर सकता है। दुर्गव्यसन-दुर्ग के चिर जाने धथवा चले जाने से उत्पन्न सकांट ! द्वाराट्टालक-दरवाजे पर ऊँची श्रटारी। हैधीभाव-प्रकाश रूप से मित्रता करके गूढ़ शत्रुता करने की नीति । घ धर्मधर-धर्म-सम्बन्धी सुत्रों का ज्ञाता भिक्षु। धर्मकथिक--धर्म-सम्बन्धी सुत्री का व्याख्याकार। धर्मसंघ—बौद्ध भिक्षुसंघ । धर्मसंघाराम—बौद्ध मिक्सुओं का विहार। धारणा-प्रतिज्ञा का समा में पास होना । न नाराच-कांटेबार वारा । नागोदरिका--ग्रंगुस्ताना । नाट्यकृतप--श्रॉर्केस्ट्रा । नियामक --नौका का कप्तान ।

निर्प्रनथ जात्पुत्र--भगवान महा-

वीर। नैगम-छोटे शहर ग्रथवा कस्बे का निवासी।

प

पदातिक--पैदल सैनिक। परिघट्टना-वाद्यस्वरों को कण्ठ-स्वरों से मिलाना । परिषद-वृज्जिसंघ के कुलमुख्यों की सभा। पंचाजतक-पचास सैनिकों कादस्ता पदग-पाँव की ताल के साथ चलने वाला गीत ग्रथवा वाद्य। पाइक-पांसा । पाराजिक-चतुष्टय-मैथुन इत्यादि चार दोष जिनके कारण भिक्ष को धर्मसंघ से निकाल दिया जाता था। पाष्टिएपाह-पीछे की घोर से चोट करने वाला शत्रु। प्रां काश्यप-बुद्ध के समकालीन एक तीर्थङ्कर । पौर-पुर श्रथीत् प्रधान नगर का निवासी। पौरजानपद-नगरों तथा ग्रामों के प्रतिनिधियों की सभा (पार्ला-मेण्ट)। प्रधावितिका-दुर्गप्राचीर पर गाड़ी एवं पशु इत्यादि चढाने की सपाट एवं ढालवां सीढी।

प्रतोली—दुर्गप्राचीर पर गुम्बद । प्रवेशी - पुस्तक - वृज्जिसंघ का विधान-ग्रन्थ जिसमें प्रजप्त-ग्रप्र-ज्ञप्त का विवर्ग रहता था। प्रतिज्ञा--- ज्ञप्ति स्वीकृत होने पर प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव। श्राजकल इसको बिल कहते हैं। प्रकृष कात्यायन-- बुद्ध के समका-लीन एक तीर्थेङ्कर। प्रातिमोक्ष-भिक्ष-संघ के दुष्कृत्य-सम्बन्धी नियम, जिनके अन्तर्गत भिक्ष विविध प्रकार से दण्डनीय होता है। प्रज्ञप्त - ग्रप्रज्ञस --- विधानानुसार विधेय तथा ऋविधेय । प्रभावशक्ति-धन-धान्य से उत्पन्न सामर्थ्य । वलाहकान्त खेटक-एक प्रकार की

ढाल।

भारावार--परिच्छेद।

मक्षलि गोशाल—बुद्ध के कालीन एक तीर्थङ्कर । मण्डलयोनि-विजिगीषु राजा के चारों श्रोर शत्रु-मित्र का शक्ति-

सम्पात ।

दी गई उचित मन्त्रणा से उत्पन्न सामर्थ्य । मण्डल-प्रोत्साहन-किसी राष्ट्र के विरुद्ध प्रतिवेशी राष्ट्रों का मित्र-मण्डल बनाकर उकसाना। मण्डलाच निस्त्रिश--तिरछी तल-वार । मानिवर्ग--द्रोहियों का वह दल जो ग्रहंकार के कारए। राज्य से विमुख होता है। मूल-गायक- नाट्यकुतप के प्रधान गायक जो स्वर-लय-ताल का नेतृत्व करते हैं। (कोरस के लीडर) यक्षकर्दम-केशर। रयाति-रथ पर सवार होकर युद्ध करने वाला। रथाङ्क-रथ का भीतरी भाग, जिस पर बैठा जाता है। रिक्म-ग्राहक-नाव के पाल की डोर संभालने वाला नाविक। रिमप्रग्रह--रथ के घोड़ों की रास।

लघु-उत्थान-स्फूर्त ।

का बना हुआ कवच।

लोहसूत्रकङ्कट-लोहे की जंजीरों

लोहपट्ट-लोहे की प्लेट से बना

मन्त्रवाक्ति-योग्य मन्त्रियों द्वारा

हम्रा कवच । लोहजालिका--लोहे की जाली का बना हुआ कवच। वल्गा —घोड़े की लगाम। वारवाएा-कवच। वाह्नीक-वलल का घोड़ा। वास्तुहृदय-नगर-योजना का केन्द्रस्थल । वास्तुकर्म-मकान इत्यादि बनाने की किया। विनयधर-विनय-सम्बन्धी सूत्रों का ज्ञाता भिक्षु। विवृतक-शलाका-ग्रहरा--- खुले तौर पर वोट लेना। (ग्रोपन वैलट) विनिश्चय-शाला--न्यायालय । विनिश्चय-महामात्य-न्यायमन्त्री । विजिगीषु-वृत्ति-दूसरे देश जीत-कर चक्रवर्ती सम्राट बनने की ग्राकांक्षा एवं कर्म। वितत वाद्य-चमड़ा मढ़े हुए बाजे, जैसे ढोल, तबला इत्यादि । विमानमाला-महलों की श्रटा-रियाँ।

श शताका-ग्रहरा—सलाइयाँ बाँटकर वोट लेने का काम । शासक—नौका की दिशा का निय-न्त्रण करने वाला नाविक । भ्रुङ्काटक--नगर ना चौंक जहाँ से चारों स्रोर सड़कें जाती हैं। शौचाशौच—शुद्धि एवं त्रशुद्धि । श्रतिग्राम-स्वर की सूक्ष्म घ्वनियाँ। स सन्निपात— एकत्र होना । सन्निपात-भेरी--एकत्र करने के लिए बजाया जाने वाला विग्रल। समर-संभार-सप्लाईज । समाहर्ता-महामात्य-वित्त-मन्त्री। सम्ब-विग्रह-महामात्य-विदेश-सन्त्री। समुदय-स्थापना---राज्य के कर ग्रादि नियत करना (रेवेन्यु सैटल-मेन्ट) सत्री-वह जासूस जो शत्रु के दुर्ग में प्रवेश करता है। संजय वेलयिष्टपुत्र- बुद्ध के सम-कालीन एक तीर्थं क्रर। सामगायक-मूलगायक का अनु-सरगा करने वाले (कोरस मेम्बर) सानाह्य--युद्धोपयोगी । सुषिर वाद्य- पूंक से बजने वाले बाजे, जैसे वाँसुरी। सूद--रसोइया। सूत्रवर--बौद्ध-सूत्रों का व्यौरा जानने वाला भिक्षु।

सैन्धव — सिन्धु देश का घोड़ा।
सौरिक — मद्य-विक्रेता।
सौधभुङ्ग — महल की भ्रटारी।
संघट्टना — तत तथा वितत वाद्यों
का मिलाना।
संघादिसेस — वे दोप जिनसे दूषित
भिक्षु को, कुछ समय के लिए धर्मसंघ से भ्रलग रहकर, प्रायश्चित्त
करना पड़ता है।
संस्थागार — परिषद की बैठक का
स्थान।
स्थान।
स्थान पर रक्खे रहकर शत्रु का
रास्ता रोकते हैं।

षाड्गुण्य-प्रयोग---सिन्ध, विग्रह, ग्रासन, यान, संश्रय तथा द्वैधी-भाव---इन छः नीतियों का यथा-योग्य प्रयोग ।

ह्न हलमुख—एक ग्रस्त्र । हस्तिकर्ण खेटक—हाथी के कान जैसी ढाल । हम्पंशिखर—महल की ग्रटारी । हम्पंतल—महल की सबसे ऊपर की छत । हम्पंतसंग—महल का छज्जा ।

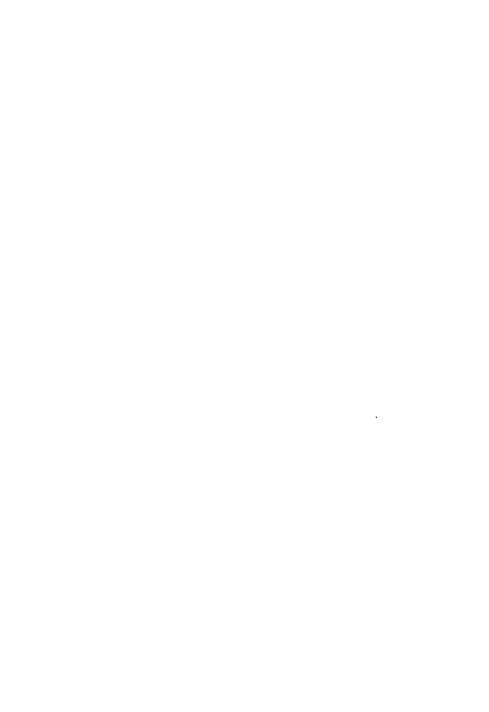